## HND(-28) BSIC ( conjunction with BFBS) 6000 Coples-1956

## सूची पत्र

| पुस्तकों के माम                                    | बच्चायो की मक्या | पुष्ट  |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|
| मत्ती रचित मुसमाचार                                | 44               | *      |
| मरकुस रचित सुसमाचार                                | 25               | 80     |
| सुना रचित भुसमाचार                                 | 26               | 9.6    |
| मृहज्ञा रचित मुसमाचार                              | ₹₹               | १२७    |
| प्रेरिकों के कामी का क्लंन                         | २=               | 25%    |
| रोमियो क नाम पौसूछ प्रेरित की पत्री                | 25               | 212    |
| कूरिन्तियों के नाम पौतुम प्रेरित की पहिनी पत्री    | 25               | 211    |
| कुरिन्यियों के नाम पौनुस प्ररित की बूसरी पत्री     | £\$              | २५१    |
| गमतिया के माम पौतुस प्रेरित की पत्री               | *                | २६€    |
| इफिसियो के नाम पौनुस प्रश्ति की पत्री              | Ę                | 30€    |
| फिलिप्पियों के नाम पौसूस प्रस्ति की पत्री          | Y                | 4 12 3 |
| कुनुस्सियो क नाम पौनुस प्ररित की पत्री             | Y                | २६६    |
| विस्सम्तीकियों के नाम पौतुस प्रस्ति की पहिली पत्री | *                | 28.8   |
| विम्मनुनीकिया के नाम पौनुस प्रेरित की दूसरी पनी    | 1                | 786    |
| तीमुबियुस के नाम पौजुम प्रेग्ति की पश्चिमी पत्री   | 4                | 5 0    |
| तीमुनियुस के नाम पौलुस प्रग्ति की कूमरी पत्री      | Y                | 1 7    |
| तीतुम के नाम पौसूम प्रेरित की पत्री                | 3                | 3 6    |
| फिमेमोन के नाम पौसुस प्रेच्छि की पत्री             | *                | 3 8 2  |
| इवानियों के नाम पत्री                              | **               | 2 6 3  |
| याकूद की पत्री                                     | ×                | 308    |
| पदरद की पहिसी पत्री                                | X                | 136    |
| पनरम की दूसरी पत्री                                | *                | 36     |
| यूह्माकी पहिली पत्री                               | *                | 10     |
| पूहमा नी दूसरी पत्री                               | *                | 308    |
| यूहमा की तीसरी पत्री                               | *                | 5.2    |
| यहूदा की पत्री                                     | 8                | \$29   |
| यूह्मा का प्रकाधितवाक्य                            | 42               | 123    |



## मत्ती रचित सुसमाचार

 भौर वास्त्र से सुनैमान उस स्त्री षे उत्पन्न हुमा को पश्चिमे उरिम्याह की पत्नी थी। द धौर व्हैमान से एहवाम उत्पन्न हमा भौर सहवान से महिन्माह उत्पद्म हुमा भीर भविम्याह से मासा ब्रुप्त हमा भीर घासा से यहोसाफात क्लब हुमा भीर महोधाफात से योराम उत्पन्न हुया और योग्रम से उज्जिम्माह प्रत्यम हुआ। १ और उक्तिस्याह से मोठाम उत्पन्न हुमा भीर योजाम से पाहान उत्पन्न हुमा और पाहान से हिनकिम्याइ उत्पन्न हुना। १० भीर हिबकिन्याह से मनदिशह उत्पन्न हथा। पौर मनविश्वह से बामीन उत्पन्न हुना भीर मामोन से योशिम्याह स्टाय हमा। ११ और बन्दी होकर बाबल जाने के समय में योशिय्याह से यकुष्याह भीर नस के भाई चलक हुए॥

१२ बन्दी होकर बाबुस पहुंचाए जाने के बाद यकुम्याह से धामविएस उत्पन्न हुमा भीर शाशतिएस से जरुम्बाविस उत्पन्न हुमा। १३ मीर अरुव्याविस से भवीहर जलाम हुआ भीर सबीहद से इस्याकीम उत्पन्न हुमा और इस्याकीम से बजार जलक हुमा। १४ और बजोर से सदोक उलाम हुमा भीर सदोक से म्बनीम उत्पन्न हुमा भौर मक्रीम से इलीहर उत्पन्न हुमा। १५ और इसीहर से इनियाबार उत्पन्न हुमा भीर इनिया जार से मत्तान उत्पन्न हुमा और मत्तान से यासून जलक हुया। १६ और यासून से यमुक उत्पन्न हुमा को मरियम का पति या जिस से मीसू जो मसीह कहनाता है उत्पन्न हुया ॥

१७ इनाहीय से पाठ्य तक सब चौरह पीढ़ी हुई भीर बास्त्र से बाबून को बन्दी होकर पहुचाए जाने तक चौरह पीड़ी भीर बन्दी होकर बाबून को पहुचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौरह पीड़ी हुई।।

१व सब यीमु मधीह का जन्म इस प्रकार से हुमा कि जब उस की माठा मरियम की मजनी मुद्दुक के साब हो गई, तो उन के इकट्टे होने से पहिले वह पवित्र सारमा की सोर से पर्मवती पाई गई। ११ सो उबके परि मुद्दुक ने जो वर्मी सा सौर उसे बदनाम करना नहीं बाहता वा उसे कुएके से स्थान देने की मनसा की। २० वन नह इन बातों के सोच ही में मा दो प्रमु का स्वर्गहुत उसे स्वप्न में दिलाई देकर कहते सगा है मूसुफ बाउन्य की सन्तान तू अपनी फ्ली मरियम को अपने बहु से माने से मत दर क्यों कि जो उसके मर्ज में है वह पवित्र भारता की भौर से है। २१ वह पुत्र अनेभी चौर तू जसका नाम बीचु रचना क्योकि वह अपने मोर्वो का उन के पापरे से खदार करैना। २२ सह सब कुछ इससिये हुमा कि जो बचन प्रभू ने मविष्यद्वनता के हारा कहा षा वह पूरा हो। २३ कि देशों एक कुवारी नर्मक्ती होगी और एक पुत्र बनेगी धौर वसका नाम इम्यानुएम रखा जाएवा बिस का प्रव यह है "परमेक्टर हमारे सान "। २४ सो वृतुष्ठ शौद से बायकर प्रमु के इत की चाहा सनुसार घपनी वस्ती को सपने महाने साबा। २३ सौर वद तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया भीर उस ने उसका माम मीचू रता॥

₹

हेरोरेस एका के दिनों में बद यहूदिया के बैतसहम में यौधु का जन्म हुमा तो देको पूर्व से कई ज्योतिनी सरू-धसेन में प्राकर पूड़ने लगे। २ कि सह वियो का राजा जिस का जम्म हुया है, कहा 🕯 ? स्वीकि हम ने पूर्व में उसका तारा देखा है भीर उस को प्रशास करने भाए है। । वह मुनकर हैरोवेस राजा धीर उसके ताम सारा सरूपनेन वक्रा समा। ४ सौर इस न मोनो के सब महाबाबको सौर शास्त्रियों को इकट्ठे करके उन से प्रश्ना कि मधीत का जन्म कहाँ होना चाहिए? प्रमित्ते ने उस से नहा यह दिया कै बैतनहम में क्योंकि मविष्यह्ना के द्वारा

यो निका नवा है। ६ कि हे बैतसहम वो बहुदा के देख में है तू किसी रौति से यहवा के विकारियों में सब से बोटा मही क्योंकि हुक में से एक मिक्पीर निकसेवा को येरी प्रवा इसाएस की रखनासी करेगा। ७ तव हैरोदेस ने व्योतिवियों को चुपके से बुलाकर उन से पूजा कि दारा ठीक किस समय दिलाई दिया था। व बौर उस नै यह कड्कर बन्हें बैतलहम भेवा कि बाकर उस वासक के विषय में ठीक ठीक मानूम करो भीर बन बह मिस बाए तो मुन्हे समाचार दो ताकि में भी भाकर उस को प्रशास करूं। १ के राजा की बात सुनकर वसे वर, भीर देखी वो तारा उन्हों ने पूर्व में देशा या बह धन के बागे बागे जसा और कहां वासक था वस बगह के उत्पर पहुंचकर ठहर गया। १० उस तारे को देखकर ने मति मामन्दित हुए। ११ भीर बस बर में पहचकर उस बासक की इस की माता मरियम के साथ देखा भीर मुंहू के वस विरक्तर उसे प्रलाम किया और अपना अपना जैना बोलकर पर को धोता और सोहबान भीर बन्धरस की मेंट बढाई। १२ भीर स्वप्त में यह विद्यानी पाकर कि हैरोबेस के पास फिर न बाना वे इसरे मार्प से होकर अपने देख की चले गए।।

१३ जन के चले बाते के बाद देशों प्रमु के एक दूर ने स्वप्त में यूनुफ की दिवाई देकर कहा कठ उस शतक की भीर उस भी माता को सेकर मिस देश की नाय था बीर बन एक में पुष्क से न कहें धन एक बड़ी रहना स्योकि हैरोदेत इस बातक की बूंदने पर है कि उसे नरवा कामे। १४ वह रात ही को स्टबर बातक और उस की माता को नेकर पिछाको अस दिया। १५ मीर

हैरोरेत के मन्ते तक वहीं रहा, इमसिये कि वह मधन जो प्रभू ने भविष्यद्वरणा के हारा कहा वा कि मैं में धपने पत्र को मिय से बुलामा पूरा हो। १६ जब हैरोदेग मे यह देशा, कि क्योतिषियां में मेरे साब ठहा किया है, तब वह त्रोध से अर गया, धौर मामी को भेजकर क्योतिवियां से ठीक ठीक पुछे हुए गमव के धनगार बैठलहम घौर इनके बास पात के गब महका का जा दो नर्प के नाजगरा छाटे ने मरवा डाला। १७ तब जो क्वन विभैवाह प्रविप्यह्नना के द्वारा कट्टा गया वा वट पुरा हथा १व कि रामाह में एक करना-नाद गुनाई दिया, रोना भौर बड़ा बिलाय राहेम यपन बालको के सिये रो रही भी और गान होता न पाहती थी वर्षाकि वे हैं नहीं ।। १६ हेरोदेन के मरने के बाद देखी

अस्ति में सूत्रमा अपनित्मा देने भाषा भाषत्त्र सहुदिसा के अगल में सह प्रचार करन सना। कि शासन विराधा

नमोंकि स्वर्ग का धारव निकट या गया है। यह वही है जिस की चर्चा यदायाह मिष्टमद्रक्ता के हारा की गई कि जैसन में एक पुकारनेवाले का शब्द ही रहा है वि प्रभू का मार्न तैयार करो, उस भी सहके सीपी करो। ४ यह यहमा अंट के रोन का बस्त्र पहिने या और धपनी समर में चनदे ना पदका मान्ये हुए था भीर उतका मौजन टिहियां और बनमम् था। ५ तब सम्बाभेग के और शारे यह दिया के, भौर मन्दन के बास पान के गारे देश के सोग उनके पान निकस धाए। ६ धीर धपने धपने वार्गा की मानकर बरदन नदी में उन नै क्वित्मा निया। ७ जब उन ने बहुनेरे परीनियां और मदुक्यों को बार्तिग्मा के सिये धपने पाए झाते देना. यो उन से नहां कि है गांप के बच्चों नुग्हें किंग ने अदा दिया कि धानेवाले कोष में भागा दिया मन फिराब के मान्य पत्म सामी। ह भीर धपने धपने मन में यह न शोषा, कि हमाछ पिना इबाहीम ? वर्गीकि में तुम में बहुता है कि परमध्यर इन परवर्श ने इवाहीय के निय भन्तान उलाम बार शक्ता है। १० और यब भूरहाड़ा पैड़ां की जब पर रसा हमा है इगलिये जो जो वेद सफ्छा कम नहीं माना वह नाना और याप में मांबा भागा है। ११ में ता पानी ने तुम्हें मन फिराव का क्वतिरमा देता है परम्नु जो मैरे बाद चानेवाला है वह मुक्त में गालिन शानी है मैं उन की जुनी चटान के साम्य नहीं वह तुम्हें पश्चिम भाग्या भीर भाग ने बपनिन्मा देना। १२ उनका नृप जन के द्वार्थ में है और वह मणना निवसन सम्बंधी रीति में साफ बरेवा सीर स्पने नेह काताल ने में इक्ट्रावरेगा परलामगी

नहीं ॥

१३ प्रस समय यौजू बसीन से वरदन के किनारे पर मुह्या के पास उस से वपविस्मा भेने द्याया। १४ परन्तु बृहसा यह कहकर बचे रोकने मगा कि मुन्ने तेरे हाय सै वपतिस्मा भेने की धावस्थकता है और त मेरे पास साथा है ? १ स मौसू ने उस को यह उत्तर दिया कि सब तो ऐसा बी होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब बार्मिकता को पूरा करना उचित है तब उस ने उस की बात मान की। १६ और बीच बपविस्था नेकर तुरन्त पानी में से ऊपर प्राया भीर देशो उसके निये धाकाख सुन गया और उस ने परनेस्वर के भारमा को कबूतर की नाई चतरते भीर धपने उत्पर पाते वैका। १७ धौर वैको वह माकासवासी हुई, कि यह मेरा प्रिव पुत्र 🛊 जिस से मैं मत्त्रन्त प्रसन्त हैं।।

श्रेत उस समय माल्या गीशुको अगल में से गया ठाकि इन्तिस से उस की परीक्षा हो। २ वह वालीस दिन भौर चानीस चत्र निचडार एका मन्त में उसे मुख नगी। है तब परक्रतेगाने ने पास भाकर वस से कहा यदि स परनेश्वर का पूत्र है तो कह वे कि में प्रत्यर रोटिया बन बाए। ४ उस ने उत्तर दिया कि भिवा है कि मन्त्र्य केवल रोटी ही से नहीं परस्त हर एक बचन से जो परमेश्वर के मुख से निकनता 🕏 चीक्ति रहेगा। प्रतय स्थलीस असे पवित्र नगर जें से यया भीर मन्दिर के कमरे पर खडा किया। ६ और उस के कहा यदि श परमेश्वर का पुत्र हैं हो धपने बाप को नीचे गिरा है नयोकि सिका है कि बड

की उस धान में बनाएगा जो मुमले की तेरे विदय में धपने स्वर्गहरों की सामा वेगा भीर ने तुन्ने हाथों हान उठा मेंने कड़ी ऐसान हो कि तेरे पांचों में परचर से ठेस क्ये। ७ मीचू ने उस से कहा यह मी भिका है कि तुप्रभू पपने परमे श्वरकी परीकान कर। इ. फिर सैदान \* उसे एक बहुत कने पहाड़ पर से नया और सारे क्यत के राज्य और उसका निमव दिसाकर। १ उस से कहा कि यदि त गिरकर भन्ने प्रशास करे हो मैं यह सब कुछ तुम्हेदेदुगा। १ तन नौधुने उससे कहा है चैतान दूर हो जा स्पोकि निका है, कि तु प्रमु अपने परमेश्वर को प्रखान कर और केवल उसी की उपासना कर। ११ तब चैतान उसके पास से बना नया भौर देखों स्वर्गपुत भाकर उस की सेवा करने सर्थे।।

> १२ जब उस ने यह तुमा कि युद्दना पक्ष्मण दिया गया थी वह धनील की चला गवा। १३ और नासरत को क्रोड़कर कफरनहम में वो भीत के किनारे जबतन भीर नपताली के देख में है जाकर रहने नवा । १४ ताकि को बद्याबाह भविष्यह क्लाके डास कहा नया वा वह पूरा हो। १६ कि जबुनुन और नपतामी के देश भील के मार्ग से बरदन के पार धन्यवारियों का गलीश। १६ जो नोव धन्यकार में बैठे थे उन्हों ने वड़ी व्योति देखी और जो मृत्यु के देख और खाया में बैठे ने उन पर ज्योति अनकी।। १७ इस समय से पीच प्रचार करना

याया है। १० जस ने गलील की भीस \* वर्षात वनतीस।

धीर बहु भड़ना धारम्म किया कि मन

फिरामो नवीकि स्वर्गका राज्य निकट

के किनारे फिरते हुए दो माहर्यों धर्मात् धर्मान को जो पतरस कहनाता है धौर उसके माई प्रतिवाद को मील में जान बानते देना क्योंकि ने मधने ने। १९ धौर उन से कहा मेरे पीछे नसे पायों तो में तुम को मनुष्यों के पकन्येवासे कराउटके पीछे हो निए। २१ धौर वहां छ धागे बहकर, उस ने धौर वो माहर्यों मर्वात् जबदी के पुत्र माल्य धौर उसके माई बृहमा को धरमे पिठा बन्दी के साद नाद पर धरने जालों को सुवारते देवार सौर उन्हें पी बुताया। २२ वे दुएला नाव धौर धरमे पिठा को छोड़कर उसके पीछे हो निए।।

२३ धीर योन् चारे यहां स में ठिरता हुमा उन ही समाप्तों में उपरेश करता और राज्य का सुउमाध्यार प्रचार करता और सोगों की हुर प्रकार की दीमारी और दुवैनता को दूर करता खा। २४ धौर सारे स्त्रीरम में उसका यहा फैल गया और सोन सब बीमारों को जो नामा प्रकार की बीमारियों और दुनों में बकड़े हुए वे धौर बिन में दुस्टारसाएं थी धौर पियोंवालों और फोले के मारे हुमों को उसके पास नाए धौर उस ने बन्हें बचा किया। २१ धौर नहींन और दिका दुनिस धौर मक्समेन धौर पहिंचा से धौर सरस्म है सोर से शीड की भीड़ वसके पीख़ हो भी।

प् वह इस भीड़ को देसकर, पहाड़ पर वह गया और वब बैठ गया तो उसके वेसे उसके पास धाए। २ और वह धपना मुद्द कोसकर उन्हें यह उपदेश देने सगा ६ वन्य है वे यो मन के बीन

है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ४ बन्य है वे जो गारू करने है क्योंकि वे साति पाएगे। ५ थन्य है वे जो नम्न है क्योंकि वे पृथ्वी के श्रविकारी होगे। ६ वन्य हु वे जो धर्म के मुख धौर पियासे है क्योंकि के तुप्त किए जाएगे। ७ मन्य ह वे जो दयावन्त है नयोकि उन पर दया की बाएगी। द बन्य है ने जिन के मन शब है क्यांकि वे परमेश्वर की वेसेंगे। १ बन्य है वे को मेस करवानेवासे है क्योंकि वे परमेश्वर के पूत कहनाएंगे। १० वस्य है वे जो बर्म के कारल सताए जाते हैं, क्योंकि स्वतं का राज्य उन्ही का है। ११ बन्ध हो तुम जब मनुष्य मेरे कारल दुन्हारी निन्दा करे, और संवाए और मूठ बोस बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुधै बात कहा १२ मानन्दित भौर मगन होना क्योंकि तुम्हारे सिये स्वर्ग में बडा फस है इसकिय कि उन्हों ने उन महिम्यहरताओ को जो तम से पड़िने चे इसी रीति से सतामा वा ध

<sup>\*</sup> एक बरतन जिल में देह मन सनाब भारत जाना वा।

٤

कि वे तुम्हारे भसे कामों को देखकर दुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वबाई करें।।

१७ यह न समको कि मे व्यवस्था या मनिष्पद्दस्तामी की पुस्तकों को लोप करले बाबा हु। १८ नीय करने नहीं परन्तु पूरा करने पाया ह क्योंकि मै तुम से सब कहता हु कि नव तक भाकाश भीर पृथ्वी दल न बाएं, तद तक व्यवस्था से एक मात्रा वा एक बिन्दु भी बिना पुर हुए नहीं टमेवा। १६ इससिये को कोई इन बोटी से बोटी प्राज्ञामी में से किसी एक की तोड़े और वैसा ही सोनो को सिकाए, वह स्वर्व के राज्य में शब से छोटा कहनाएगा दरन्तु जो कोई उन का पानन करेना धौर क्न्ब्रें सिसाएना नहीं स्वर्ग के राज्य में महान कहसाएमा । २० क्वोकि में तुम से कहता ह कि यदि तुम्हारी वार्मिकता चारित्रमो और फरीसियो की वार्मिकता से बढकर न हो तो दूस स्वर्ग के राज्य में

क्यी प्रवेध करने न पातीने।

शेथे पून जुन कु है है। कि पूर्वकाल के
शोथों से कहा गया जा कि हस्या न करका
और जो कोई हस्या करेया नह करका में रहत के योग्य होगा। २२ परणु में गुर्व में यह कहरा हूं कि वो कोई यगने मार्थ के यह कहरा हूं कि वो कोई यगने मार्थ कों करेया नह कमहीरों ने करने के योग्य होना और वो कोई मार्थ भाई को निकम्मा के कहेयां नह महास्था में वरह के योग्य होगा और वो कोई कहे और मूर्व " नह नरफ की भाग के रहत के लोग्य होगा। १३ स्थानिये यदि सु भागी और वेदी पर साए, धीर बड़ा हूं स्मरस्त नरे, के मेरे मार्थ के मार्थ मेरी होते हैं विरोध है तो स्थानी मेंट कही बेदी की

<sup>\*</sup> व् सर्थात ब्लानी वाता में राका।

लास्त्रने छोड़ दे। २४ घौर जाकर पहिले घपने बाई से मेल मिलाप कर तब घाकर पपनी मेंट बडा। २१ पन तक सु घपने मुद्द के साल मात्र ही में हैं, उस से घटनट मेल मिलाप कर ने कहीं ऐसा न हो कि मुद्द दुन्ने हाकिम को लीपे घौर हाकिम तुन्ने सिपाही को साँप दे घौर तु बन्धीपृद्द में बाल दिया जाए। २६ में तुन्न से सक्ता हूं कि बन्न सक्त से से मुन्ने सांधी भर न दे तब तक नहां से मुन्ने न पाएसा।

रक तुम पुन चुन हो कि कहा गया चा है व्यक्तिकार में करता। १ स परस्तु में तुम से बहु कहाता है कि वो कोई किशों स्थी पर कुक्षिट वासे वह सम्में मन में उस से व्यक्तियार कर चुका। ११ यदि देखें दिनों पास तुमें ठोकर निलाप, तो चसे निकासकर समये पास से फेंक है बसीके तेरे निस्ये यही मना है कि तेरे चन्नों में से एक मास हो चाप मीर तेर साहा स्थार के परक में कहाता बाए 1१ के सौर निर्दे तेरा यहिमा हाच चुने ठोकर विवास, तो उस को कहकर परने पास से कैंक है क्योंकि तेरे निये यही मना है कि दे प्रभूतों में से एक नास हो काए भीर तेरा साहा संस्थार तरक में न बाना साहा सा

वार बहुत राज्य न त त्याना बाहा, वृद्ध सुन् गीन कहा पता जा कि जो कोई सपती पत्नी को त्यान वे तो बच्चे त्यापरक वे। ३२ परणु में तुम छे सह कहता हू कि वो कोई सपती पत्नी को व्यक्तियात के विका किसी और कारण से खोड दे, यो नह बच्चे से व्यक्तियात करवाता हूँ और को कोई सस त्यानी हुई से व्याह करे, यह व्यक्तियात करवाता है।

३३ फिर दुम सुन चुके हो कि पूर्व काम के नोपों से कहा गया वा कि मुठी सपय न साता परन्तु प्रमुके सिये पापनी सपप को पूरी करता। इस परन्तु में तुम से यह नहता हूं कि कभी सापय में साता न तो सर्वों की वर्षों के सह परवेशकर का सिहासन है। इस न सप्ती की क्योंकि कह उसके पार्वों की चौकी है न यह-सानेम की क्योंकि सह परवेशकर का सोन कर स्वान की मी सपय न काना क्योंकि सू एक बात को भी न उसना न काना कर सकता है। इक परन्तु पुन्हारों बात हो की हा या नहीं की नहीं हो। व्योंकि वो हुख इस से प्रविक्त होना है कह सुरार्थ के स्वान कर साने की सी न उसना न काना कर सकता है। इक परन्तु पुन्हारों बात हो की हा या नहीं की नहीं हो। व्योंकि वो हुख इस से प्रविक्त होना है वह सुरार्थ से हु हुए सी हो। हो। है।

है = तुम मुल चुले हो कि कहा गया
या कि प्रांत के बदले साल धोर दाल क बदले दाल। है र परणु मैं तुम सं प्रद करते हाल। है र परणु मैं तुम सं प्रद करता हु कि चूरे का सालता न करता परणु जो कोई हैरे दिहिने गाम पर पण्ड मारे उछ की घोर दूचरा भी फेर दे। ४० धौर परि कोई हो के दोहर भी म लेते दे। ४१ धौर जो कोई तुम्के कोल मर बेनार में ने जाए तो उछके साक दो कीस कता जा। ४२ जो कोई तुम्के से मारे जमे दे धौर जो तुम्क से सावे जमे दे धौर जो तुम्क से सावे जमे दे धौर जो तुम्क से

४३ तुम पूर्व चुर्ते हो कि बहा पया वा कि समने पारोमी में प्रम राज्या और स्पर्व बेरी से बैर। ४४ परानु में तुम स यह बहुता हु कि पार्य में बीरियो से प्रेम रायो और सपने मानानंदामों के लिये प्रार्थना बरो। ४५ जिस से तुम प्रार्थने क्यार्यित दिना की मानान दहीने क्यार्यन मुख्य स्वीर बुरो कोनो कर पराना मुख्य दहर करना है और कर्मियो और प्रक्रमियो दोनो पर में हु बरनाडा है। ४६ क्यार्य यह तुम

धपने प्रम रक्तनेवासों ही से प्रेम रको दो दुम्हारे सिव क्या फल होगा ? क्या महसूस सेनेवासे भी ऐसा ही नहीं करते ?

४० धीर यदि तुम केबस धपने माइयो ही नो नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा बाम करते हो? क्या सम्प्रकाति मी ऐसा नहीं करने? ४८ इमसिये चाहिये कि तुम बिद्ध बनो जैमा तुम्हारा स्वर्गीय पिता बिद्ध है।।

हिं नावधात रही दिन मनुष्यां की दिकाने के सिये अपन वर्ष के काम न करों सही दो पपने स्वर्गीय पिता दे कुछ भी फन न पाधोते॥

२ इमलिये जब तू बात करे, ठी घपने धाग नुरही म बजबा जैसा बपटी समाधा धीर गीनया में बरती है, ठानि सीय स्व की बमाई करें, में तुम से मच कहता हू कि वे घपना कम या बुके। है परन्तु जब मू बान बरे, ठी जा तेरा बहिता हाथ बरता है उसे तेरा बाया हाथ म जानने पाए। ४ वांकि तेरा बान गुन्न रहे धीर वब तेरा पिना जो गुन्न में देनता है तुम्हे प्रतिक्त देगा।।

ध और जब मू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो क्यों कि सोगा को दिनाने के सिये मनाधी में और सदकी की मोधो पर ताढे होकर प्रार्थना करना उन को सम्मा स्वना में निष्य से सक क्ष्मा हू कि के सपना प्रतिकार करने ता प्राप्ती कोटरी में जा और द्वार कर कर के प्रपत्नी कोटरी में जा और द्वार करने के प्रार्थना कर स्वाप्ती कोटरी के जा और द्वार करने के प्रार्थना कर स्वीप्त करने के स्वाप्त करने का स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप्त करने स्वाप्त स्

क्यों क्योंकि वे समस्त्रों हैं कि समके बहुत बोलने से पन की सुनी जाएवी। य सो तुम कन की नाई न बनो क्यों कि दुम्हारा पिठा दुम्हारे मांबने ने पहिसे ही बानता है, कि तुम्हारी क्या क्या बाक्स्य कता है। ६ सी तुम इस रीति से प्रार्थना किया करों "हे हमारे पिता तु जो स्वर्ग में है देरा नाम पवित्र माना आरए। १ तेरा राज्य कार तेरी इच्छा जैसी स्वर्गमें पूरी होनी है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ११ हमारी दिन नर की रोटी बाब इमें दे। १२ और विख प्रकार हम ने सपने भगराधियों \* को सना किया है, वैसे ही तू भी इमारे प्रपत्तवो 🕆 को समा कर। १३ भीर इमें परीका में न ला परन्त बुधई हे बचा ज्योकि एक भीर पराक्रम भौर महिमासवातेरे ही है। धामीन। १४ इसलिये यदि तुस मनुष्य के धपराध कमा करोगे को चुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें सभा करेगा। १३ और यदि तुम ननुष्यों के प्रपरात क्षमा न करोने तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे सपराच शता त करेगा ॥

१६ बन तुम जणनात करों हो कप न हिमों की गार्च पुनारी पूम पर जाता कि काई रहे, बन्धीन ने धरना मुझ बनाए रहते हैं धार्कि कोच शार्च उपकाशी आतं से पुना से सब कहता हूं कि वे घरना मिर्टिक्स पा पूछे। १७ परस्तु जन तु करानात करों के घरने सिर पर तेल मल धीर सुह को। १४ ताकि कोम नहीं परस्तु तैरा पिता को मुन्दा में हैं, तुमें उपनाशी जाने हत बचा में तेरा पिता को गुन्द में देखता है पुने प्रतिकार कीमा।

१३ चपने लिये पृथ्वी पर वन इकट्टा न करो अहा कीका चीर कार्र विगावते है और वहां चौर चेंच सवाते और चुराते है। २० परन्तु धपने सिमे स्वर्गमें बन इकटाकरो बड़ों न दो की हा भीर न काई वियाकृते है और जहां चोर न सेंच संगति बौर न चुराते हैं। २१ भगोकि बहा ठेरा वन है बहा देखान भी नना रहेगा। एए सुरीर का दिमा मास ई इस्टिये नदि तेरी बास निर्मन हो को ठेरा साय सरीर मी उजियासा होया। १९ परन्तु मदि तेरी बाब बुध हो तो वेच बारा धरीर मी सन्वियाराक्षीमा इस कारता वह उविवासा वी तक में है यदि सन्वकार हो तो वह सम्बकार कैसा बढ़ा होगा। एवं कोई ननुष्य दो स्वानियों की सेवा नहीं कर तकता श्योकि वह एक से बैर धौर दूसरे से प्रेम रखेगा का एक से मिला रहेपा और बूखरे को कुच्छ जानेया "तुम परमेश्मर और बन बोनो की सेवा नहीं कर सकते "। २ इ. इ.स.स.चे ने तुम से नहता हूं कि धपने आग्र के सिने वह मिन्दा न करना कि हम नवा खाएवं ? और नवा पीएंने ? धीर न प्रपने सरीर के सिये कि क्या पक्षिमें वे ? क्या मारा मोजन से और सरौर बरम से बदकर गड़ी ? २६ प्राकाश के पक्षिमों को वेक्सो विन मोते हैं न काटते हैं भीर न खत्तों में बटोफ्ते हैं तौभी शुम्बारा स्वर्गीय पिठा उन की किताता है नगातुम उन से भनिक मूल्य नहीं रचाते। २७ तुम में कीन 🖟 जो विन्ता करके धपनी समस्या में एक **वडी** \* भी बढासकता है? २= भीर बस्त के लिये नयो भिन्ता करते हो । भवती

सोसमों पर प्यान करों कि ने कैसे बढते हैं वेन तो परिश्रम करते न कातते है। २६ तीभी में तुम से महता है कि स्लैमान भी ग्रपने सारे विभव में उन में से किसी क समान वस्त्र पहिने हुए म वा। ३० इस मिमे जब परमेइबर मैदान की बास को जो प्राय है, भौर कल माड़ में मोकी जाएगी ऐसा बस्च पहिनादा है तो हे घस्प विक्वासियो तुम को वह क्योकर न पहि नाएना ? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके यह न कहना कि हम क्या काएँगे या क्या पीएमे या क्या पहिनेंसे? ३२ क्योकि सन्य जाति इन सब बस्तुमो की कोश में रहते हैं भीर चुम्हारा स्वर्तीय पिता जानता है, कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ३३ इस सिये पहिसे तुम उसके राज्य और वर्ग की कोब करों तो ये सब बस्तूए भी तुम्हें भिस जाएगी। ३४ सो कम के जिसे मिन्द्रा न करो स्वोकि कम का दिन बपनी विन्ताधाप कर लेगा धाव के लिये बाव ही का दुस बहुत है।। दौष मत्त सगामो कि तुम पर भी

दोव न सगाया जाए। २ क्योंकि
निस्त प्रकार तुम दोव समावे हो उसी प्रकार
तुम पर भी दोव सगाया बाएगा और
निस्त माप से तुम सापते हो उसी से तुम्हार
सिसे भी गापा बाएगा। १ तु स्थो प्रपते
साई की पास के तिनके को देखता है और
प्रपत्ती प्रास्त का सहा सुन्धे नहीं सुम्ह्या?
धीर कर तेरी ही प्रास्त में सहा है तो तू
पपने माई से स्थोकर कह सक्या है कि सा
में देयी पास से तिनका निकास दू। १ है
कपदी पहुसे पपने माई की धास ना तिनका
से तब तू पपने माई की धास ना तिनका
मनी माति देखकर निकास स्वेगा॥

६ पवित्र वस्तुकृतों को नदों भीर भ्रपने मोती सूभरों के माग मठ डाकों एसान हाकि वे उन्हें पत्रों उसे रौदें भीर पसटकर तुम को फाड डार्से।

भारत र तुन का अव वान ।

भागों तो तुन्हें दिया जाएगा इसो
तो तुन पापोपे बदकदामों तो तुन्हारें
लिये कोका जाएगा। द क्यांकि ओ कोई
मागता हैं उसे मिनता हैं धीर को दुवता
हैं वह पाता हैं? धीर को बदकता है,
उसके निये कोका जाएगा। है तुन में हैं
ऐसा कौन मनुष्य हैं कि यदि उसका पुन
उस से रोटी माने तो वह उसे पत्वर है?
१० वा मस्क्षी माने तो उसे साम दे?
११ ओ जब तुन हुरे होकर, प्रभने बच्चो
को सम्ब्री बस्तुए देगा जानते हो तो
तुन्हारा स्वर्षीय पिता सपने मागनेवानो
को सम्ब्री बस्तुए स्वरी ग देगा? १२ इस
काएण को हुन्ह तुन बाहते हो कि मनुष्य
तुन्हारे साम करें, तुन मी उन के साम बैसा
तुन्हारे साम करें, तुन मी उन के साम बैसा

वनताओं की खिला यही है।।

१३ एकेट फाटक से प्रवेध करों
क्वीक भीड़ा है वह फाटक मीर चाकत है वह मार्च सो विनास को पहचाता है मीर बहुतेरे हैं को उस से प्रवेध करते हैं। १४ क्वीक सकेत हैं वह प्रटक मीर सकरा है वह मार्च की अंवक को पहचाता है, भीर सोड़े हैं को उसे तरे हैं।

ही करो. श्योकि व्यवस्था और भविव्यव

है और बोडे हैं वो उसे गांते हैं।।
११ मुटे मिलपहरनाओं से सावधात रहों को मड़ों के भेष में दुम्हारे पास धाते हैं रुप्तु प्रमाद में पारवेगांती मेहिए हैं। १६ उन के फस्तों से दुम उन्हें पह्चान सीगे गया मादियों से पन्य, वा उन्नादारों से धनीर तीवते हैं? १७ पता प्रमाद हर एक पच्छा पत्र सम्बा एका साता है। और निकम्मा पेड सुरा एका साता है। करों स्योकि वे समस्त्री हैं कि उनके बहुत बोजने से उन की सुनी जाएगी। व सी तुम कन की नाई न बनो क्योकि तुम्हारा पिठा तुम्हारे मोनने ने पहिने ही बानता है कि तुम्हारी क्या क्या धावस्य कता है। 2 सो दुम इस रौति से प्रार्थना किया करों हे इसारे पिता तुथी स्थर्ने में है देरा नाम पनित्र माना चाए। १० वेरा राज्य थाए वेरी इच्छा वैसी स्ववं में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर मी हो। ११ इमारी दिन भर की रोटी बाब इमें दे। १२ और जिस प्रकार हम ने सपने भपराणियों \* को कमा किया है, बैसे ही दू भी हमारे मपदाचो 🕇 को समा कर। १६ और धर्में परीक्षा में न जा परन्त मुखई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम भौर महिमा सदा ठेरे ही है। " मामीन। १४ इससिये यदि तुम मनुष्य के सपराव नमा रूपेने वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपना करेना। १%, भीर सबि तुम मनुष्यों के घरराव कमा न करोगे तो वम्हाय पिता भी वम्हारे धपराच क्षमा न करेगा ॥

दे बन तुम बणवाय करों हो कप दियों की मार्ट मुस्तर मुद्द पर उसावी न बार्ट रहे, क्योंकि वे धमना मुद्द वनाए रहते है तारि लोग उन्हें बणवाडी आले में तुम ते सब नदगा हु कि वे धमना प्रतिकत या मुदेश है पर रहते के समना प्रतिकत या परने सिर पर तेन मन चौर मुद्द को। रूप में है, तुमें उपनाडी जाने इस बसा में तेय (पता को गुम्स में देशा) में तेय (पता को गुम्स में देशा) है नुमें प्रतिकार मीरा मुद्द में देशा। है नुमें

१६ धपने निनेपुरनी पर वन इकट्टा न करो आहाँ कीका और काई विशावते है बीर वहा बोर बेंब समाते भीर बुरावे है। ए परला बापने सिमे स्वर्ग में भन इकट्टा करो जहां न ती की का और न काई विमाइते हैं और वहां कोर न सेंब लगाते बार न भूराते हैं। २१ स्योक्ति जड़ा देख वन है बद्धातेष्य यन भी तना रहेगा। २२ सरीर का दिवा भास है इसकिये विद वेरी पाच निर्मन हो तो देख सारा सरीर मी उजिनासा होना । २३ परन्तु नदि देखे माच बुध हो ती देख वास प्रधर मी चन्त्रियाराडोना इस कारत वह बन्नियासा चौ तुम्ह में है यदि मन्चकार हो दो यह भन्नकार कैसा बड़ा होता! एवं कोई अनुष्य को स्वामियों की सेवा नहीं कर धक्ता क्योकि वह एक से बैर धीर दूसरे से प्रेम रखेगा वाएक से मिला रहेगा ग्रीर इसरे को तुम्ब बानेगा "तुम परमेश्वर भीर बन दोनों की सेवा नहीं कर सकते "। २ इस्तिवे में तुम से कहता हूं कि धपने प्राप्त के लिये यह जिल्हा न करना कि इस क्या काएंगे ? और क्या पीएमे ? और न घपने घरीर के सिने कि क्या पश्चिमें ? क्या प्राण भोषन से और घरीर बस्त्र से बदकर नहीं है २६ मानास के पक्षियों को देखों वे न बोते हैं न काटते 🕏 भीर न खत्तो में क्टोरते 🛊 तीमी सुम्हारा स्वर्नीय पिता जन की जिलाता है बंधा तुम उन से मनिक स्टब नडी रक्तते। २७ तुन में नीन है, जो विल्ला करके भगनी सबस्या में एक बढ़ी \* भी वडासच्छाई ? २० मीर शस्त्र के निये क्यो जिला करते हो? पंगनी

संकहा वा जैसासे साविद्यास है, वैसा ही तेरे निये हो भीर उसकासेवक उसी वडी क्याहो गया।।

१४ धौर यीमु ने पतरस के यर में प्राक्तर तम नी सात में कहर में पड़ी देखा। १४ उस ने उसका हाथ धुमा धौर उसका कर उत्तर गया धौर बहु उठकर उस में से बा करने सगी। १६ बब संस्था हुई सब के उसके पास बहुत से सौयों को माए बिन में दुष्टारमाए भी धौर उस ने उन घारनाधों को परने क्वन से निकास विया धौर सब दीमारों को चगा किया। १७ ताकि जो वचन वसायाह मविष्यक्रका के द्वारा नहा गया था बहु पूरा हो कि उस ने धार इसाये धुक्रैनताओं को से सिया धौर हमारी धुक्रैनताओं को उठा दिया। धौर हमारी धीमारियों को उठा दिया।

रू सीमु ने प्रपत्नी चारो घोर एक बड़ी मीड देनकर उछ पार बाते की धाला ही। १६ घोर एक धारूमें ने पाछ धाकर उछ छे नहां है पूच चहा नहीं तू बाएगा में ठेरे पीछे पीछे हो नृगा। २० बीघु ने उछ छे कहा कीमहियों के मट घीर धाकाध के पूच के सिमें छिर बरने की घी बगाह नहीं है। २१ एक घीर चेके ने उछ छे कहा है प्रमु, मुमें पहिले बाते वे कि धपने पिता को गाड में हु। २१ थीघु ने उछ छे कहा है प्रमु, मुसे पीहले बाते वे कि धपने पिता को गाड में हु। २१ थीघु ने उछ छे महा तु भेरे पीछे हो से धीर मुख्यों को घनने मुख्ये गाड़ने है।

२३ बस नह नाव पर वहा तो उसके वैमें उमके पीछ हो किए। १४ धौर दैनो मीन में एक ऐसा दशा तूकान उठा कि नाव नहरी संदरने नगी धौर वह मो दशा वा। २६ तब उन्हों ने पास साकर उसे जगाया और कहा है प्रभु हमें बचा हम नाध हुए जाते हैं। २६ उस ने उन से कहा है धन्मिक्सिमियों नयों अरते हों ? तब उम न उठकर धामधी मेर पानी को बाटा और मब धान्न हो गया। २७ और सीग घचन्या कम्मे कहने नमें कि चह कैंसा मनुष्य है कि धान्मी और

पानी भी उस की भाषा मानते हैं।। २= जब वह उस पार गदरेनियो के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिन में इप्टारमाए वी कवो से निकसदे हुए उसे मिन्ने जो इसने प्रचल्ड ये कि कोई उस मार्थ से का नहीं सकता था। २६ और देखो उन्हों ने चिस्लाकर नहां है परमेक्बर के पुत्र हमारा दुम्ह से क्या काम? क्या तू समय से पहिले हमें दुक्त देने यहा बाबा है<sup>?</sup> ३० उन से कुछ दूर बहुन से सूचरा का एक महुएड कर रहा था। ३१ बुप्टारमाधा ने उस से यह कहकर विनती की कि यदि दू हमें निकासता है, दो बुबरों के भूरड में मेज दे। १२ उस ने बन से वहा जायों वै निवसकर सुमरों में पैठ गए भीर रेखो सारा भूगढ नड़ाड़े पर से मण्डकर पानी में या पका भीर इव मद्य । ३३ और चरबाड्डे भागे और नमुर में आकर ये सब बातें धीर जिन में दुव्यारमाए बी उन का साध हान नह मुनाया। ३४ और देखों सारे नगर के तोग सौंदा से मेंट करने को निक्त प्राप भीर उसे देशकर विनती की कि हमारे

फिर यह नाव पर चडकर पार पत्रा और ध्यन ननर में सादा: १ और देनों नई नोग एक मोने के मारे हुए को नाट पर स्कार उसके पास

सिवानो से बाहर निश्च जा॥

भीर न निकम्मा पेड धच्छा फल सा सकता है। १६ जो जो पेड़ सच्छा फल नहीं साक्षा बहु काटा भीर माग में बासा जाता है। २० सो उन के फ्रको से तुन उन्हें पहचान सोये। २१ को मुक्त से हे प्रमृहे प्रभू कहता है जन में से हर एक स्थर्य के राज्य में प्रवेश म करेवा परन्तु बड़ी को मेरे स्वर्गीत पिता की इच्छा पर चनता है। २२ उस दिन बहतेरे मुम्द से कहेंथे हे जमु, हे जम क्या हम ने तेरे नाम से व्यक्तिवहान्ती नहीं की और तेरे नाम से कुटात्मायों को नहीं निकासा और देरे नाम से बहुत सवस्में के काम मही किए? २३ तब मैं उन से सतकर का दना कि में ने तुम की कमी नहीं जाना है इक्सें करनेवाली मेरे पास से वर्त आयो : २४ इसलिये जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें नामता है वह उम बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने प्रपना वर वटान पर बनावा। २६ और मेंह बरसा भीर बाढें भाई, भीर भाग्विया वती और उस वर-पर टक्करें तमी परस्तु बह नहीं मिया क्योंकि वस की नेव बटान पर डासी वर्द थीं। २६ वरना यो कोई मेरी ये बार्ते मुनता है भीर बन पर नही चनता वह उस निवृद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने भपना घर बालू पर बनाया। २७ धीर मेंह करता भीर वाहें शाई भीर धान्त्रिया चती और उस वर पर टक्कर लगी भीर यह गिरकर सत्यानास

१व भण्यापेट बुराफल नहीं सासकता

रेथ जब मीसू में बात नह जुका तो ऐसा हुआ कि मीड उसके उपवेश से चिक्त हुई। १६ नयीकि वह उन के शारितवों के ननात नहीं पान्तु सविकारी की नाई उनहें उपदेस देता जा।

हो गया ॥

बाद बहु उद्य पहाब से उत्तर तो एक बड़ी भीड़ उठके पीख़ हो भी। र धीर देखों एक कोडी में पास पास्ट परें प्रखाम किला धीर कहा कि है मनु मदि तु बाहे, तो मुक्ते धुळ कर सकता है। है भी मु में हम बताकर उसे धुमा और कहा में बाहता हू तु सु हो जा भीर नह कोड़ से खुळ हो गया। ४ भी सु में उस से कहा देख किसी से न कहना परन्तु बाकर स्थापने साथ को आवक को दिखना और को स्वाचा मुखा में उन्हर्सना होरे को

🗶 भीर वज वह कफरनहम में प्राना ती एक सुबेदार ने उसके पास प्राकर उस ने विनती की। ६ कि हे प्रमु, मेरा सेवक भर में मोने का भारा बहुत दूसी पना है। उस ने उस से कहा मैं भाकर उसे भना करूना। व सुबेदार ने उत्तर विदा कि हे प्रमुपै इस योग्य नहीं कि तुमेरी इस्त के तने प्राप्, पर केवन मुख से कह दे तो मेरा तेवक चया हो बाएगा। ६ वयोकि मैं मी पराचीन मन्त्र्य ह और विपाड़ी मेरे हान में डे भीर भग एक हैं कहता हु था ती नह जाता ≹ भीर दूसरे को किया दी वह बाता है भीर घपने वास से कहता ह कि बढ़ कर, छो बढ़ करता है। १ सह सूत कर बीभू ने सचन्त्रा शिवा भौर जो उसके पीछे था रहे ने उन से कहा मै तुम से सम कहता ह कि मैं ने इसाएत में भी ऐसा विस्वास नहीं पाया। ११ और मै तुम से शहता हूं कि बहुतेरे पूर्व भीर परिचम से धारर इत्राहीन धीर इस्हाक घीर गास्त के साम स्मर्ग के राज्य में बैठेंगे । १२ परन्तु राज्य के सन्तान बाहर प्रनिध्यारे में डान

विष् जाएने बहा योगा और बांठों को

पीनना होगा। १३ सीर योगुने मुबेदार

बाधों सड़की मरी नहीं पर लोती है इस पर वे उस नी हसी करने सगे। २१ परनु जब मीड़ निकास की गई, वो उस ने मीटर जाकर सड़की का हाथ पकड़ा सौर वह जी उठी। २६ और इस बात की चर्चा उस सरे देश में फैन गई।।

२७ जब यीनु बहु से झाने बडा तो दो सन्ये उसके पौस्रो यह पुकारते हुए बसे कि हे बाजर की सक्तान हम पर बया कर। २८ बस बहु बर में पहुचा तो वे सम्ये उस के पास साए सौर यीचु ने उन से कहा स्था तुम्हें विकास है कि में यह कर सकता हू? उन्हों ने उस से कहा हा प्रमु। २१ तब उस ने उन की सामें सुकर वहा तुम्हारे विकास के प्रनुसार तुम्हारे कि हो। है। है० और उन की सामें सुकर गई और यीचु ने उन्हें विताकर कहा साम्यान कोई हस बात की न जाने। है१ पर वस्ते ने निकाकर सहा सम्बाधन

३२ जब वे बाहर जा रहे थे तो देखों लोग एक मूर्ग को जिस में दुष्टारमा थी खरके पास साप: ३३ और जब टुष्टारमा निकाल दी गई तो गूगा बोलने समा और और ने घलनाम करके कहा कि दलाएन में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ३४ परन्तु करीदियों ने वहां यह तो दुष्टारमाध्यों को सरदार की सहामता से दुष्टारमाध्यों को निकालता है।।

इश्र मीर भीतु सब नगरी भीर नाथों में फिरता रहा भीर उन की सनायों में उपरेश करता भीर राज्य वा मुख्यावार प्रवार करता भीर हर प्रकार की बाता भीर दुवंतता को दूर करता यहां। इश्र यब वस में भीव को बेला तो उस की लोगों पर तरस भागा व्योक्ति वे उन में हो

की नाई जिनका कोई रकवाला \* न हो व्याकुल धौर घटके हुए से ये। ६७ तब उस ने प्रपने केलो से कहा पत्रके खेत तो बहुत है पर मबहुर चोड़े हैं। १० इसिपिये बहुत के स्वामी से बिनती करो कि वह प्रपने बेत कारने के सिये मबहुर भेज दे।

किर उस ने अपने बारह चेतों को पास बुताकर, उन्हें अधुद्ध आरमार्थों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकार्से और सब प्रकार की बीमारियों धौर सब प्रकार की बीमारियों धौर सब प्रकार की बुदंसतायों को दूर करें।।

प्रकार की बुबंसतायों की दूर करे।।

य और बारह प्रेरियों के नाम ये हैं
पिहला धमीन जो पतरफ कहलादा है,
और उपका माई प्रतियास अवदी का
पूज बाक्ज और उपका माई बृहसा
के फिलिप्पुस और बर-नुस्मै कोमा और
महमूल लेनेवाला ससी हमसे का पुज
बाक्ज धौर वर्द, अ धमीन कनानी और
बहुवा इस्करियोदी जिस ने उसे पक्जब

१ इन बारही को थीचू में यह धाजा हेकर मेंबा कि सम्पवादियों की फीर न बाना और सामरियों के किसी नयर में प्रवेश न करना। ६ परस्तु इसाएस के बराने ही की कोई हुई मेंड़ों के पास जाता। ७ और वनसे बससे प्रवार कर कही कि स्वर्ग वा राज्य निकट था गया है। ६ बीमारों को चना करों मरे हुप्ता को बिसायों को दिशों को सुद्ध नरों दुस्टासामों को निवालों तुम ने संतर्गत पाया है संतर्गत को। १ सपने पहको में न सो सोगा और न क्या पोर न सावा रतना। १ नार्ज के मिये न फोसी रनो न दो दुस्ते न जूते थीर न साठी मो क्योंकि

सर्वात् भरवादा ।

भाए यी भूने उन का विद्वास देखकर, उस मोनों के मारे हुए से कहा है पूज बाबस वान्य तेरे पाप क्षमा हुए। ३ मीर देखी कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेरकर की निन्दा करता है। ४ सीधू ने उन के मन की बार्ते मानूम करके कहा। कि सुम सोग धपने घपने मन में बुरा विभार भवो कर रहे हो । ५ सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप शना इष या यह कहना कि चठ और चन फिर। ६ परन्तु इससिये कि तुम जान भी कि मनुष्य के पुत्र को पृष्मी पर पाप समा करने का मनिकार है (चत ने को से के बारे ∦ए है कहा) उठ प्रपनी साट उठा भीर भपने पर पताचा। ७ वह उठकर सपने चर थमा गया। = लोन यह देखकर कर यए भीर परमेश्वर की महिमा करने मगे विस ने मनुष्यों को ऐसा श्रीकार दिया f II

**१**२

**८ वहां से भाने बड़कर सीखू ने नत्ती** नाम एक मनुष्य को सहसूत की शौकी पर मैठे देखा भीर उस से कहा नेरे वीचे हो में। वह बठकर क्सके पीछे हो निया।।

१० और अब वह वर में मोचम करने के सिये बैठा को बहुतेरै महसूस सेनेशाबे भौर पापी बाकर मीखु धौर उसके नेती के साथ भाने बैठे। ११ यह वैक्सकर फरीसिया में उसके बेको से कहा तुम्हारा मुद महसूल सनेवालो और पापियो के साथ नयो चाता है? १२ उस ने यह यूनकर उन से नहां वैद्याभने वनो को नहीं परम्यू बीमारो को मनस्ब है। १३ तो तुब जाकर इस का धर्म सीक्ष मी कि मैं बनिवान नहीं परन्तु दवा चाइता है क्योंकि में वर्तिको को नहीं परन्तु पापिकों को बुलाने पाया 🛊 ॥

१४ तब युहुना के केलों ने उसके पास धाकर कहा वया कारण है कि हम भीर फरीसी इतना उपनास करते है पर वेरे वेने उपवास नहीं करते? १५ मीचू ने **उन से कहा क्याबराती जब तक दूस्**हा वत के साम है शोक कर सकते हैं? पर वे दिल बाएवे कि दूस्हा उन से धनम किया आएगा उस समय वे उपवास करेंगे। १६ कोरे अपने का पैवन्द पुराने पहिरायन पर कोई नहीं संशाता स्थोति वह पैक्ट पहिराजन से और कुछ सीच भेता 🌡 भौर वह भविक फट जाता 🕏 । र्**७ भीर नवा दाखरस पूरानी मलको में** नहीं भरते हैं क्योंकि ऐसा करने से मधकें फट वाली है भीर शासरस बहु वाता है बीर वसकें नास हो बादी है परन्तु भया क्षाचारन नई समाको में सरते है और वह दोनो वची रहती है।।

१० वह बन 🛭 ये शते कह ही रहा बा कि देखों एक शरदार ने माकर उसे प्रखान किया और कहा मेरी पूनी मनी मरी है परन्तु असकर अपना हान उस पर रज दो यह जीवित हो जाएगी। १६ मीम् बरुकर अपने नेलीं धपेत क्लके पीछे हो लिया। २ और देली एक स्वीने जिस के बारह वर्ष से लोडू बहुता या उन्नके पोधे से भाकर उसके नत्त्र के साचन की क शिया। ११ नयोकि वह धपने मन में कहती जी कि यदि में उसके घरत ही की व्य शुनी को चंगी हो जाउनी। २२ मीच् ने फिरकर उसे देखा और कहा पुत्री बादच बार्क होरे विश्वात ने तुम्हे चना किया है। सो बह स्त्री उसी पत्री पदी हो पई। **१३ अब नीयु उत्त सरदार के घर में पहुचा** धौर बांतती बजानेवानो भीर भीड़ को ह्रध्मड भवाते देखा तद वहा। २४ हट बामो सक्की मधे नहीं पर घोती है इस पर वे उस की हंती करने करें। २५ परन्तु बब भीड निकास दी गई, वो उस में भीतर बाकर सक्की का हाथ पक्का सौर वह बी उठी। २६ भीर इस बात की चक्ती उस सारे देश मैं फैन गई।।

२७ वस यीगु नहां से झाने वहा तो हो सम्ये उठके पीक्षे मह पुकारते हुए नमें कि हे साइद की सन्तान हुम पर दश्या कर। एक जब नह मर में पहुन्ना तो वे सम्ये उठ वे पात आए और पीचु ने उन से कहा स्था प्राप्त है कि में यह कर सकता हूं? उनहीं ने उठ से कहा हा मनु। २६ तब उठ ने उन की साम्बं सुकर नहां तुम्होरे विवस्त के मनुवार तुम्होरे विवस्त की में बाते भी उत्तर की साम्बं स्वस्त की न बाते। वे दे पर उन्हों ने निकस्त कर सोरे देश में उत्तर किया दिया।।

इ२ जब वे बाहर जा रहे थे तो वेजों जीय एक गूने को बिख में बुटारमा बी उसके पास मार! १६ धीर व्यव ट्राटरमा निकास सी गई तो मूमा बोलने लगा धीर भीड ने धवस्मा करके नहां कि स्लाएन में ऐसा कभी नहीं वेजा गया। १४ परनु करीरियों ने नहां यह तो दुटारमाधों के निकासता है।

इश्र और भीमु सब नगरी और नाकों में फिरता रहा और उन की समायों में जरदेश करता और राज्य का सुममावा प्रवाद करता और राज्य का सुममावार प्रवाद करता और हुए महार नी बीवार और हुईनता नो हुए करता रहा। इश्र जब उन ने भीड़ को देना तो उम को भोगा पर तरम सामा क्योंनि वे उन भेड़ो

की नाई जिनका कोई रखनामा \* न हो ब्याकुल और मटके हुए से थे। ३७ तन उस में अपने चेलों से कहा पक्के लेत तो बहुत हुं पर मजदूर थोड़े हैं। ३८ स्प्रिय केत के रखानी से जिनती करों कि यह प्रपत्ने खेत काटने के लिये मजदूर मेन दें।।

ि फिर उस ने प्रयमे बारह पेतां को पास बुताकर, उन्हें प्रमुख पात्नाघो पर प्रविकार दिया कि उन्हें तिकातें भीर सब प्रकार की बीमारियो भीर सब प्रकार की बीमारियो भीर सब प्रकार की बुदेनताओं को दूर करें।

प्रकार की दुर्वनतायों को दूर करें।।
ए थीर बारह प्रेरिकों के नाम ये हैं
पहिला धर्मीन को पचरच कहलाता है,
धार उसका आई यन्त्रियास क्वारी का
पुत्र बाहुत थीर उसका माद्दे युहमा
३ थिनियुस थीर वर-युक्ती बोला धार
सहनून सेमेबासा नदी हलके का पुत्र
बाहुत सोर वहै। ४ धर्मान क्नानी धीर
सहस दक्कियोदी जिस ने उसे पकड़वा

दे इन बारकों को यीचा ने यह साझा बेकर मेना कि सम्पन्नातियों की धोर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। दे परन्तु इसाएस के पराने ही की कीई हुई मेड़ा के पास लाना। ७ भीर वनते बनते प्रचार कर कही कि सर्व ने वा राज्य निकट मा यथा है। य बीमार्से को चना करों मरे हुमों को विसायों कोई मं के पूर्व करों दुष्टायायों ना निवानों नुम ने सेंतर्मेंद्र पास है सेंतर्मेंद्र को । है पपने पहकों में न दो सोना और न क्या भीर न तासा रमना। है मार्ग के निये न मोनी रसो न को सोना और न क्या भीर न तासा

वर्षात परवासर ।

मजदूर को उसका भोजन मिसना पाहिए। ११ जिल रिमी नगर या गाव में आयो ता पठा नगमा कि नहां कीन योग्य है ? धौर अब तक बड़ी से न निक्ली उसी के यहारहो। १२ और घर में प्रवेश करते हुए उस को प्राचीय देगा। 💶 यदि उस बर के मोग बीव्य होने सी तुम्हारा बस्याण उन पर पहुनेगा धरस्यु सदि वे सीव्य न हों वो तुम्हारा करवाल तुम्हारे पात सीट बाएमा। १४ बीर जो कोई तुम्हें प्रद्रश न **नरे, भीर तुम्हारी बा**तें न सूने उस घर या उस नगर से निकनते हुए भएने पानों की बुल भाइ डालो। १५ में तूम से सक महता हु कि न्याय के दिन असे नगर की इसा से सदोम भीर भगोच के देख की दशा प्रधिक सहने योग्य होनी।।

१६ देको में सम्हें मेडो की नाई नेवियों के बीच में सेजना हु सो नापों की नाई बुद्धि मान और कबुतरी की नाई जोते बती। १७ परम्यू सीमी सं साममान यही न्यांकि वे तुम्हें बहा सभाषी में औरिने घीर धपनी पंचायता में तुम्हें की वे मारेंमे। १० तुम मेरे मिथ हारिमी भीर राजामा के साम्बर्ग बन पर, घोर मन्धनाठियाँ पर मबाह होने व निये पहचार जायोगः। १६ जब वे तुम्हें पर हवाएने ती वह जिल्हा न करना रिक्रम रिमरीपिश याश्यानहींने क्यों कि जो कुछ तुम को शहना होगा वह बनी पढी तुम्हें बना दिया जाएगा। २० क्योंकि शोननेवाचे तूप नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का धारमा तूम में श्रोतता है। रेश भारि मार्दि को बीर पिता पुत्र की जात के निवे सीरेंने और सबकेवासे भागा-पिता ने विरोध म उठकर उन्हें मरबा क्षानेंगे। २२ मेरे नाम के कारण सक लोग तुन से **देर** करेंगे कर जो मना तक बीरज वर्र

रहेमा बसी का उद्घार होमा। १३ वब वे तुम्हें एक मगर में सताएं, तो दूसरे की भाग बाता। में तुम से सब बहुता हू तुम इसाएल के सब मगरों में न फिर बुकोंगे वि मनुष्य का पूत्र था बाएसा।।

२४ चेमा भएने गुर से बहा नहीं धीर न बास धपने स्थामी से। २४ वेले का गर के चौर दास का स्वामी के बरावर होना ही बहुत है। अब उन्हों ने बर के स्वामी को शैतान \* वहा तो उनके बरवासी को क्यों न कड़ेंगे? २६ सी उन से मत डरना स्पोकि कुछ इपर नहीं जो सोसा म काएगा भीर न कुछ बिसाई जो जाना न जाएया। २७ को मैं शूप से मन्पियारे में नहता है उस उजिया के में कही और जो कार्नो कार्न सुनते ही उसे कोठों पर से प्रचार करो। २० जो धरीर को बात करते हैं. पर बात्मा को पान नहीं कर सकते जन से मत बरना पर वसी से अपी भी भारमा भीर सपीर बोनो को बरक में नाथ कर सकता है। २६ क्या पैसे में दो गौरेंगे नही जिनती? वीमी तुम्हारे पिना की इच्छा के बिना उन में से एक भी मूमि पर नहीं गिर सक्ती। गुम्हारे सिर के बास भी सब पिने हुए है। ३१ इससिये वरो नहीं तुम बहुत गौरैयों ने बहकर हो। इन को कोई मन्त्यों के साम्हर्ने मुक्ते मान सेमा उसे में नी यपने स्वर्गीय पिता के साम्हने नात नुना। ३३ पर जो भोई ननुष्यों के सामहने मेरा इल्लार करेना बस से में भी सपने श्वमीय पिता के साम्हरे इत्यार करना। ३४ वह न समझो कि में कुच्यो पर मिलाप कराने को बाया 📳 में निसाप गराने मो नहीं पर तनवार चनवाने माया है।

**ब्**ष्ट्यास या नामअन्त ।

३ इ. में तो भाषा हूं कि मनुष्य को उसके पिता से भीर बेटी की उस की मासे भीर बहुको उसकी सास से भनगं कर दू। ३६ मनुष्य के वैरी उसके बर ही के लीग होंगे। १७ जो माता या पिता को मुक्त से श्रविक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं भीर जो बेटा या बेटी को मुक्त से मधिक प्रिय जानता 🐌 वह मेरे योग्य नहीं। इद और को घपना ऋस मेकर मेरे पीछे न भने बहु मेरे मोग्य नहीं। ३६ जो घपने प्रारा बचाता \* है, वह उसे बोएगा भीर को मेरे कारख भपना प्राल कोता है वह बसे पाएगा। ४० जो तुम्हें प्रहुए करता है वह मुक्ते प्रहल करता है और को मुक्ते प्रदूष करता है वह मेरे मेजनेवासे को प्रहुण करता है। ४१ जो मनिय्यद्वनता को अविष्यद्रक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्रस्ताका बदका पाएगा और को वर्मी बानकर वर्मी को प्रत्य करे. वह वर्गीका बदला भएगा। ४२ को कोई इत होटो में से एक को नेना जानकर केवल एक कटोचा ठवा पानी पिनाए, मै तुम से सच कहता हूं वह किसी रीति से घपना प्रतिकत न कीएगा।।

श्रुवा सीमु प्रापने बायह चैकी को प्राप्ता दे चुका छो बहुबन के नमरी में उपदेश और प्रचार करने की बहा से चन्ना गया॥

२ पूह्मा ने बन्दीगृह में मधीह के कामो का समाधार मुनकर पपने चेती को उस से यह पूछने नेजा। १ कि क्या मानेवाला पूढ़ी है या हम दूखरे को बाट कोहें ? भीचू ने उत्तर दिया कि को इस पुम मुनते हो सीर देखते हो वह तब

जाकर यूहमा से कह दो। ३६ कि मन्मे देशते है भीर सगड़े जनते फिरते हैं कोड़ी सुख किए जाते है भीर बहिरे सुनते है मुद्दें जिलाए वाते है चौर क्यामी की स समाचार सुनावा जाता है। ६ भीर मन्य है वह जो मैरे कारख ठोकरन काए। 💆 वन वे वहासे चल दिए, की यीगुयुरुमा के विषय में नौगों से कहने लगा तम अनम में क्या देखने पए थे? क्या हवा से हिंसते हुए चरकएडे को ? व फिर ठूम क्या देखने यथे थे? क्या कोमल बस्त पहिने हए मनुष्य की ? देकों को कौमल बस्त पहिनते हैं वे राजमवनों में रहते हैं। तो फिर क्यो गए थे? क्या किसी गविष्यहरूराको देखनेको ? हा मै तुम से कहता है बरन मिय्यदक्ता से भी बड़े को। १० यह बढ़ी है जिस के विषय में निचाई कि देख में प्रथने दूत को देरे भागे मेनता हूं को देरे भागे देख मार्ब वैयार करेगा। ११ में तुम से सब कहता ह कि जो स्त्रियों से जन्मे है उन में से यहफा बपविस्मा बेनेवासे से कोई बड़ा नही हमा पर को स्वर्ग के राज्य में होटे से होटा है बहु उस से बढा है। १२ मृहमा बपतिस्मा देनेबाल के दिनों से धव तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता एडा है और बसवान पसे भीन नेते है। १३ यहचा तक सारे भविष्यद्वनता और व्यवस्वा मविष्यद्वाराी करते रहे। १४ चौर चाहो तो मानो एलिय्याह जो भागेबाला वा बढ यही है। १४ जिस के सुनने के कान हों वह सन से। १६ में इस समय के मोगो की उपमा किस से वृंदि जन वालको के समान है जो बाबारों में बैठे हुए एक दूसरे से प्रकारकर वहने हैं। १७ कि हम ने तुम्हारे सिये शासनी बजाई, भीर तुम न नाचं हम ने मत्ती [११ र⊏−१२ १

१ म स्वीकि सूहजा न काला आवा और न पीता और वे कहते हैं कि उस में बुस्टारमा है। ११ मनुष्म का पुन बाता-पीता आधीर के कहते हैं कि देखों पेटू चीर पिथक्कड़ मनुष्म महसूस नेनेवानो और पापियों का मित्र पर ज्ञान अपने कामों से सक्ता उद्युप्त (गवा है।। १० तब वह उन नवरों को जनाहना हैने बना विन में उस ने बहते से सावधे सावधं के

विज्ञाप किया और तुम में खाती मही पीटी।

\*\*

काम किए वे क्योंकि छन्हों ने बपना मन नहीं फिराया या। २१ द्वाव चुराजीन हाय बैठसैदा को सामने के काम सुम में किए गए, यदि वे सुर धौर चैवा में किए बाते तो टाट बोडकर, धीर एक में बैठकर, वे क्या के मन फिए मेरे। २२ परन्तु में तुम से कड़ता है कि स्याय के दिन तम्हारी दशा से सर और सैवा की दशा प्रविक शहने योग्य होनी। २३ और हे कफरतहम क्या तु स्वर्व तक क्रवा किया बाएगा? त तो धबोसोक तक नीचे भाएगा जो सामर्थके काम तक में किए गए हैं मदि सदोन में किए आते तो वह मान तक बना रहता। २४ पर मैं तूम से **क**हता ह कि स्थाय के दिन तेरी दशा से सदोम के देख की दशा शक्ति सहने मोम्प होगी।। २५ उसी समय यीभू ने नहा है पिता

देश उसी समय भी मुने नहा है दिया स्मां धीर पूर्णी के प्रमुं में तैरा बन्यवाद करता हु कि दुने हत बातों को सातियों धीर बनकरारों से क्षिण रच्या धीर बातको पर प्रमुं क्या है। दिश हा है पिता क्योंकि नुष्के यहाँ सच्छा समा। दे और पिता में पूर्क पट्ट सीण है धीर कोई पुत्र को नहीं जानता वैवस पिता धीर कोई पिता को नहीं जानता वैवस पूत्र और वह विस पर पुत्र उसे प्रयट करना त्राहे। २० हे सब परिश्रम करनेवामी औरबोक्डसेवबेहुएशोगो मेरेपास प्रामो मैं पुन्हें विश्रास बूगा। २६ मेरा जूमा स्रपने क्रपर उठाको और मुक्स से सीको

जन्म कार पठन साहित्य स्वाधित कर स्वीकिये नक्ष कीर स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक तुम अपने सन में विकास पामीने। इंश्वरीतिक नेटा खूमा सहय और नेटा बोक्ट हल्ला है।।

सावी मुखे इए तो क्या किया ? ४ वह

क्योकर परमेक्बर के बर में यथा धौर मेंट की पेटिया बाहै, विकटूं बाता म दो दखें मार त उसके सावियों को पर केंबक यानकों को उचित सा? मार मुन में व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि यावक सब्द के दित मिक्टर में सब्द के दित की दिवा को दोड़ने पर मी निर्देश कहरते हैं। ६ पर में पुत्र से कहता हु कि बहुत बहु है,

को मन्दिर से भी दड़ा है। **७ वदि तु**म

इस ना धर्म जानते कि में दया से प्रसम हैं

वित्रवान से नहीं तो तुम निर्दोष को बोधी सं ठहराते। या मनुष्य का पुत्र तो सक्त के दिन का भी प्रमु है।। हा वहा से चलकर यह उन की समाके पर में द्वामा। १ और देलों एक मनुष्य पा नित्र का हाथ मुला हुया का और उन्हों ने उस पर दोव समाने के सिमें उस से पुसा कि क्या सक्त के दिन चंगा करना रुचित है? ११ उस ने उन से कहा तुम में ऐसा कौन है जिस की एक ही भेड हो भीर वह सस्त के दिन गडड़े में गिर जाए, तो वह उसे पत्रवदर स निवासे ? १२ भना मनुष्य का मूल्य भेड से कितना बढ़ कर 🛊 इसिमये सब्द के दिन भनाई करना उचित है। तब उस ने उस मनुष्य से कहा प्रपता हाच बढा। १३ उस ने बढाया और वह फिर इसरे हाय की नाई भक्छा हो गया। १४ तव फरीसियो ने बाहर बाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे जिस प्रकार नास करे ? १६ यह जानकर यीगु वहा से जना गया और बहुत कीय उमके पीछे हो किए और उस ने सब को बगा किया। १६ और उन्हें चितामा दि मुक्ते प्रगट न करना। १७ कि जो बचन वधायाह भनिष्यद्वक्ता के द्वारा नहा गया वा बद्द पूरा हो। १ म कि देवी यह मेरा सेवक है जिसे मैं ने चुनाई, मेराप्रिय बित से नेरानन प्रक्षम है मे भपना भारमा उस पर बालूगा भीर वह भग्यजातियों को न्याय का समाचार देगा। १६ वह न भगवा करेगा भौर न भून मचाएगा भौर न वातारी में कोई उसका शब्द सुनेगा। २० वह कुचने हुए सरक्एड को न ताबगा और पद्मा देती हुई बली को न बुआएमा जब तक स्थाय को प्रवस न रूपए। २१ और भग्यकानिया उसके नाम पर घागा रहेंगै॥

२३ तब सोय एक धन्ये-मूर्ग को जिस में पुष्पारमा थीं जसके पास लाए और उस में जमें पच्छा किया और वह सूपा बीलने और देखन लगा। ३३ इस पर लब लोग

चिनित्र होकर ऋहते सर्गे यह नया दाऊ द की सन्तान का है? २४ परस्तु फरीसियो ने यह सुनकर वहां यह तो बुष्टात्माघी के सरदार शैतान \* नी सहायता के विना बुष्टात्मामो को नहीं निकासता। २५ उस ने जन के मन की बात जानकर उन से कहा। निस किसी राज्य में फूट होती है वह उनड़ जाता है भौर कोई नगर या पराना जिस में फूट होती है। बनान रहेगा। २६ भीर यदि चैतान ही चैतान को निकासे तो वह घपना ही विरोधी हो गया है फिर उसका राज्य स्वोक्र बना रहेवा? २७ मना यदि में धैवान की सहायता से दुप्टारमामी को निकासता हूं तो तुम्हारे बंध किस की वहायता से निकासते हैं? इसमिये ने ही तुम्हारा न्याय चुकाएँथे। २० पर अदि मैं परमेश्वर के धातमा की सहायता से दुप्टात्माधी को निकासका हुं ता परमहबर का राज्य तुम्हारे पास भा पहुचा है। २१ या क्याकर कोई मनुष्य किसी बनवन्त के कर में बुसकर उसका मान सुट सकता है जब तक कि पहिने उस बतवन्त को न वान्य से <sup>२</sup> और तद वह उसका दर सूट नेगा। १० जो मेरे साथ नहीं वह भरे विरोध में है और जो मेरे साम नही बटोरता वह विषयाता है। ३१ इनसिये मै तुम से कहना हु कि मनुष्य का सब प्रकार का काप और निन्दा समा की आएगी पर भारमा की निन्दा सकान की आएगी। ३२ जो नोई मनुष्य के पूत्र के विरोध में कोई बाठ नहेगा अनका यह अपराध समा क्या अण्या परन्तु जो कोई पवित्र-धान्त्रा ने निरोप स नुष्य पहेगा अनका धपराव न दो इन नोक में और न परनोक में शमा

**व् वर्गीन वा वामप्रवृत्त ।** 

विसाण किया और तुम ने ब्ह्राती मही पीटी।
१व करोकि मूहरा न साता साथा सीर न
पीता और ने कहते हैं कि उस में ड्रूप्टारमा
है। १६ नत्युच को पुत्र साता-पीता साथर
और दे कहते हैं कि बेको पेट्र और पियसकड़
मनुष्य महसून सेनेवासो और पारियों का
निम पर झान सपने कामों से एक्सा
६९ तब बहु चन नयरों को जवाहना

देने लगा जिन में एस ने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे क्योंकि उन्हों ने घपना मन नहीं फिरामा का। २१ हाम कुराबीन प्राय बैतसैदा को सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि ने सूर और सैका में किए बाते तो शब बोदकर, भौर एक में बैठकर, वे कब के नन फिरा में ते। २२ परन्तुमें तुम से कहता हु कि स्याय के दिन तुम्हारी वक्षा से सूर भीर सैवा की इसा प्रविक सहने मोन्य होयी। २३ और हे कफरनहम भया व स्वर्ग तक कवा किया बाएगा? यू तो भनोतोक तक शीचे भाएना जो सामर्थके कान तुम्ह में किए मए है यदि सदोन में किए जाते तो वह भाव तक बनारक्षता। २४ पर मैं तुम से कहताहु कि स्थाय के दिन तेरी दखा से सदीम के देख की दशा धनिक सहते योग्य होगी ॥

२१ उसी समय थीचू ने कहा है जिता स्वर्ष प्रीर पूम्बी के प्रमु में तैया क्यासा करता हु कि तू ने दन बातों नो क्यानियों भीर समस्प्रदादे से सिशा रक्ता और बामको पर प्रपट क्या है। २६ हो है जिता वर्मीत नुस्ते यही प्रकाश तथा। २७ मेरे जिता में मुक्ते सब दुख लीचा है धीर कोई पुत्र को नहीं जानता वेवस प्रत

चौर वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करता त्राहे। २० हे सब परिश्रम करनेवामो भौरवोक्तसेववेहएकोगो मेरेपासमामो

मै तुन्हें विश्वास दूसाः २६ मेरा जूमा शपने क्रमरचठाको और मुक्त छेछीको क्योंकि मै नक्त और मन में दीन हू और तुम झपने सन में विश्वास पामोमे। इ.क क्योंकि सेटा जूमा सहज और मेरा

बोम्ड इसका है।। उस समय यीचू सक्त के १२ विष चना स्ट्रा दिन क्षेत्रों में हे होकर का एहा था और उसके देतों को मूख नगी सो वे वालें तीव तोवकर जाने तने। २ फरीसियों ने यह देखकर उस से कहा देख तेरे थेले वह काम कर रहे हैं, को सक्त के दिन करना उक्ति नहीं। ३ उस नै उन से कहा पतातुम ने नही पढ़ा कि दाऊद ने कब बढ़ भीर उसके साची भूचे हुए दो क्या फिया? ४ मह क्योकर परमेस्बर के भर में यसा और मेंट की रोटिया बाई, विन्हें बादा म दो उसे भीर ग उसके सावियों की पर केंबन याजको को उचित वा? ६ या दम ने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्दा के दिन मन्दिर में सब्द के दिन की विकि को बोडने पर भी निर्धोप ठहरते हैं। ६ पर में तुम से कहता है कि यहा वह है को यन्दिर से भी वडा है। ७ यदि तुम इस ना धर्म जानते कि मैं दवा से प्रसन हैं विभाग से नहीं तो तुल निर्दोप को दोपी न अहराते। = यनुष्य कापूत्र दी सन्त के दिन का भी प्रमु है।। वहा से चलकर वह उन की सभा के

पर में भाषा। १० और देलो एक ननुष्य

भा जिल राहाप शुकाहमाया भौर

उन्हों ने उस पर दोव सवाने के निये जम से पूछा कि क्या सच्च के दिन अप्याकरना चिति है? ११ उस ने उन से कहा तुम में ऐसा कौन है जिस की एक ही भेड हो भीर वह सक्त के दिन गड़हे में गिर जार दो वह उसे पकड़कर न निवासे ? १२ भना मनुष्य का मुख्य भेड़ से कितका बढ़ कर है इससिये सन्त के दिन भनाई करना उचित है तब उस ने उस मनुष्य से कक्षा भपना हाथ बढ़ा। १३ उस ने बढाया और बह फिर इसरे हाब की नाई **शभ्का हो** गमा। १४ तक फरीसियो ने बाहर बाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नास करें ? १३ यह जानकर यीमु वहा छे भना गया धौर बहुत लोग उसके पीछो हो लिए धीर जस ने सब को चगा किया। १६ मीर उन्हें चिताया कि मुम्के प्रमट न करना। १७ कि जो वचन यद्यायाह मनिय्यहरता के द्वाराकहा गयाका वह पूरा हो। १ क कि देखों यह मेरा सेवक है जिसे मैं में भूनाहै मेराप्रिय विश्व से नेरामन प्रसम्भ है में धपना चात्मा उस पर बान्या भीर वह भन्यवादियों को स्वाय का समाचार देगा। १६ वह न भगवा करेगा भौर न भूम मचाएना भौर न नानारो में कोई उसका धव्य गुनेगा। २ वह कुवले हुए सरहएवे को न तोबेगा भूशा देती हुई वसी को न बुकाएगा जब तक न्याय को प्रवस न कराए। २१ और धन्यवादिया उसके नाम पर मासा रहेंगी।।

२२ तब लोग एक धन्ते-गूगेको निस में दुष्टारमा वी उसके पास लाए और उस में उस प्रक्या किया और बहु गूगा बोलने भीर देलने लगा। २३ इन पर सब लोग

चकित होकर कहने लगे यह क्या दाऊ द की सन्तान का है? २४ परन्तु फरीसियो ने यह सुनकर कहा यह तो बुष्टात्माची के सरदार वैदान \* की सहायता के बिना पुष्टात्भाषो को नही निकासता। २५ उस ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा। निस किसी राज्य में फूट होती है, वह उनक वाता है और कोई भगर था चपना जिस में फुट होती है बनान छोगा। २६ और यदि रौतान ही रौतान को निकामे तो वह भपना ही विरोधी हो गया है फिर उसका राज्य क्वोकर बना रहेगा? २७ महा यदि में सैतान की सहायता से दुष्टात्माधी को निकासता हुतो तुम्हारे बंध किस की चहायता से निकासते हैं ? इसमिये **दे ही** तुम्हारा स्थाय चुकाएगे। २० पर सदि भ परमेश्वर के घारमा की सङ्घायना से दुष्टात्मामो को निकासता हुं तो परमेस्बर का राज्य तुम्हारे पास मा पहुका है। २६ या क्याकर कोई मनुष्य किसी बसबन्त के बर में बूसकर उसका माम मूट सकता है जब तक कि पहिसे उस बसबन्त को न वान्य से ? भीर तब वह उसका वर सुट नैगा। ३ जो नेरे साम नहीं वह मेरे विरोज में हैं भीर जो मेरे साम नहीं बटोरता वह विभागता है। ३१ इससिये मैं तुम से वहता हूं कि मनुष्य का शब प्रकार का पाप और निन्दाक्षमाकी आएगी पर घारमा की निन्दा सभा न की जाएगी। ३२ जो कीई सनुष्य के पूत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उत्तका यह प्रपद्मध श्रमा किया जाएगा परन्तु जो कोई पवित्र-धारमा के विरोज में कुछ पहेगा चलका सपराव न दो इस मोद में और न परनोक में शमा

ब् इस्लीम वा बालजबूत।

या पेड को निकम्भा कही तो जसके फस को भी निकम्मा कही। नयोकि पेड फम ही से पहुचाना जाता है। ३४ हे साथ के बच्चो सुम बुरे होकर नयोकर शच्छी बास **कड़ शक्ये हो ? क्योंकि जो** मन में भरा है वही मुह पर भाता है। ३४, मसा मनुष्य मन के मन मरहार से मनी बाते निवासता है भौर बुरा मनुष्य बुरे भएकार से सुरी बाते निवासका है। ३६ चौर मे तुम में कहता है कि जो जो निकम्भी वार्ते मन्ष्य कहेंने स्थाय के दिन हर एक बात मा सेमा देवे। . ३७ नगोकि तू शपनी वाठो के कारण निर्दोप और भपनी बातो ही क कारण दापी ठहराया आएगा।। ३० इस पर कितने शास्त्रियो और फरीमियो न चम से कहा है गुरु हम तुम्ह से एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ३१ उस ने

किया काएगा। ३३ मधि पेड को सम्खा

नद्रों हो उसके फल को भी शच्छा कही।

**बन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे बी**र म्यभिचारी नाम चिन्ह इंड्रेड है परन्त मृतुम भनिष्यहक्ता ने जिल्हा को छोड़ कोई भीर विन्हु उन को न दिया जाएगा। ४ मुन्म वीन रात दिन बल अनू के पेट में पहां बैसे ही मनुस्य था पुत्र तीन रात दिन प्रसी के मीतर रहता। ४१ तीनवे क सींग न्याम के दिन इस मुग के लोगी के साथ बहरूर बाह दोपी ठड्डराएं। स्थानि जन्ही नै युनुस का प्रचार सुनकर सन फिराया भीर देवां यहा वह है को यूनूम अभी बड़ा है। ४२ दनियन की हाती ग्याम के दिल इस मून के होगों के साथ उठकर उन्हें शापी टहराएगी क्योकि वह नुसैमान का रान मुनने के सिये बच्चो की छोर से बाई भीर देशों वहाबह है जो भूसैवान से सी ##1 ई ४३ ज्य धशुद्ध चारमा मनच्य में

कड़े ये थीर उस से कार्त करना चाहते थे।
४७ विद्यों ने उस से कहा देक तेरी माठा
और देरे माई बाहर कर है और हुक से
बाते करना चाहते हैं। ४६ मह सुन उस
ने कहनेवाने को उत्तर दिया कीन है मेरी
माता? ४६ और जीन है मेरे माई?
और प्रयने चेलों की और प्रपना हाथ वहा
कर नहा देकों भरी। माठा और मेरे स्वार्थि
पिता की इच्छा पन चेले कही मेर साथि
पिता की इच्छा पन चेले वही मेरा माई
थीर वहिन और माठा ही।

४६ जब वह भीड से बार्ते कर ही रहा

या तो देशो उस की भाता और भाई बाहर

श्री वित यीस घर से निकस चर औल के चिनारे वो कैशा है पिन यह नाव पर चक नया चौर सार्टी है पिन यह नाव पर चक नया चौर सार्टी भीव चिनारे पर लगी गरी। व चौर वल म उन ये दुष्पानों में बहुत नी वालें वही पि देना एक वोनेवाला बीव बोने निक्सा। क बोठें समय मुख बीव चार्स में दिनारे पिरे चौर प्रांति स्वीत पर गिरे, बहा स बुछ परवर्णसाँ भूषि पर गिरे, बहा उन्हें बहुत मिट्टीन मिसी और गहरी निट्टी निमानने के कारण के जन्य उग धाए । ६ पर सूरक निकसने पर के जरू पए, और जब न पकड़ने से सूक गए। ७ कुछ म्मादियों में गिरे, भीर म्मादियों ने वडकर उन्हें दशा दाला। क पर कुछ पच्छी मूमि पर पिरे, और फल लगए, कोई सी गुना कोई साठ पुना कोई सीस मुना। ह जिस के कान हो वह सून भी।

१० भीर चेमो ने पास माकर उस से कहा तू उन से दृष्टान्तों में क्यो बार्ते करता है? ११ उस ने उत्तर दिया कि तुम को स्वर्ग के राज्य के मेदो की समस्त दी गई है पर उन को नहीं। १२ क्यों कि जिस के पास है उसे दिया काएगा और उसके पास बहुत हो अएगा पर जिस के पास कुछ नहीं है उस से को कुछ उसके पास है, बड़ भी में निया जाएगा। १३ में उन से इंग्टान्तों में इसनिये बार्ते करता हु कि वे देंबते हुए नहीं देखते और मुनवे हुए नहीं मुनते भीर नहीं सममन्ते। १४ भीर उन के विषय में यशायाह की यह मनिष्यव वाएरी पूरी होती है कि तुम कानो से तो मुनोमे पर समक्त्रेगै नहीं और बाला से बोदेकोगे परतुम्हॅन मुक्तमा। १५ क्याकि इन सोमा का मन मोटा हो गया है और वे रानो से क्या मुनते है और उन्हों ने अपनी द्राजें मुद भी हैं शही ऐसान हो कि वे भाको से देशों भीर काता से सुने भीर मन से सममें, भीर फिर बाए, भीर मै उन्हें बता मक। १६ पर घन्य है तुम्हारी धार्ने नि वे देवती है और तुम्हारे कान कि वे भूनते है। १७ स्पोति में तूम ने सच नहता ह कि बहुत से मबिप्पदक्ताओं ने और वर्गियों ने पाहा कि जो बार्ने धूम देलने हो देलें पर न देली भीर जो बात तुस सूनने ही

मून पर न सुनी। १८ मो तुम बोनवासे का दुष्टान्त सुनो। १६ मो कोई राज्य का बचन मुनकर मही सममता उसके मन में जो फूछ बोयाययाया उसे वह प्ष्ट घाकर छीन से जाता है यह वही है जा मार्ग के किनारे बोबा गया था। २० और जी परवरीली भूमि पर बोमा गया यह बह है जो बचन सुनकर हुएल प्रानन्द क साथ गान लेता है। २१ पर यपन म अब न रसने के कारण वह नोबे ही दिन का है भीर जब बचन के कारण क्लेख या उपद्रव होता है तो तुरन्त ठोकर खाता है। २२ भो माकियों में बोया गया यह वह है जो वचन को मुनता है। पर इस श्रवार की चिन्दा और वन का बोका वचन को दवाता है और बहु फल नहीं साता। २३ जो प्रवसी मूमि में बोगा गया यह वह है आरे वचन को भूनकर समस्ता है भीर फस नाता है कोई सी गुना कोई साठ युना कोई तीम गुना १

२४ उस में उन्ह एक धीर कृष्टान्य दियां कि स्वर्ण का राज्य उस अनुष्य के समान है जिस ने धपने कत में प्रमुख बीच बीया। २४ पर जब सोग सो रह ये को उसका बैरी धाकर गेहु के बीच अपकी बीच के बोकर बसा स्था। २६ जब मंकुर निकत्ते धीर वालें सभी यो जमती दान भी दिसाई दिए। २७ दस पर गृहस्य के यासो ने याकर उस से कहा है स्वानी नया पूर्व धपने केत में सच्छा बीज न बोमा था? फिर जानी दाने के पीधे उस में कहा से धाए? २८ उसन उन से कहा यह किसी बेरी का काम है। बासो ने उस किसी बेरी का काम है। बासो ने उस किसी करा तेरी दस्सा है। कासो ने उस किसी

व् निजवानियुक्त

बटोर में ? २३. उस ने कक्षा ऐसा नहीं न हो कि जंससी बाने के पीचे बटोरते हुए उन के साथ येह भी उक्ताब लो। ३० कटनी तक दोनों को एक साम बढ़ने दो धीर कटनी के समय में काटनेवाको से कहना पहिली जॅमली दाने के भीचे बटीरकर जलाने के लिए उन के गट्टे बान्य की और गेह को मेरे बत्ते में इकट्टा करो॥

₹

३१ वस ने चन्हें एक भीर क्ष्टान्त दिया कि स्वर्गना राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने जेकर प्रपत्ते केत में नी दिया। ६२ नड सब बीजो से फोटा तो है पर जब वह जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड ही जाता है कि बाकास के पत्नी प्राक्त उस की बालियों पर बसेरा करते **ខំ** ព

१३ उस ने एक और दृष्टाना उन्हें मुनामा कि स्वर्गका राज्य लगीर के समान है जिस का निसी स्वी ने लेकर तीन बसेरी बाटे में मिला विवा और डोवे डोवे बह सब समीर हो नया॥

६४ ये सब बार्ते बीए ने बच्टान्तो में भोगों से नहीं और बिना दृष्टान्त वह उन संबुध न पत्ता था। ३४ कि जो बचन मबिष्पद्यनाके द्वाराकहानवाचा वह पुरा हो नि मैं पुष्टान्त कहने को अपना मह लोतना मैं दन वालों की जो जगत की क्यति में गुप्त रही है प्रगट करूगा ।।

३६ तब बह भीड़ को सोडकर वर में भाग भीर उसके जैसो ने उसके पास भाग गड़ा लेत के जवती बाते का ब्य्टान्त इन समभा दे। ३७ उस ने उन को उत्तर दिशा वि सम्बद्ध बीज का बोनेवाला मनस्य नापुत दै। ३८ मेन समार है बर्जस बीज राज्य के सम्बद्ध चीर व्यवसी बीज

दुष्ट के सन्तान है। १६ जित वैरी ने बन को बोबा वह बौतान \* है कटनी जगत का भग्त है भीर काटनेवासे स्वर्गहृत है। को जैसे काली बाने बटोरे जाते भीर जनाए बाते है बैसा ही जगत के बन्त में होगा। ४१ मनुष्य का पुत्र सपने स्वर्ग बतों को मेंबेगा बीर वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को भीर कुमर्न करनेवासो को इकट्टा करेगे। ४२ मीर उन्हें बाय के कूड में वालेंगे बहा रोना धीर बात पीसना होगा। ४३ उस समब बर्मी बपने पिता के राज्य में सर्व की ना**र्य** चनकेंचे विस्त के कान हो वह सूत से ॥ ४४ स्वर्थका राज्य क्रोत में छिले हुए बन के समान है, जिसे किसी मनच्य ने पाकर किया दिया और गारे मानन्द के बाकर

मोल विद्या ॥ ४१ फिर स्वर्ग का राज्य एक ब्योपारी के समान है को अच्छे मोतियों की सोब में था। ४६ व्यव उसे एक बहुमृत्य मोठी मिला हो उस ने जाकर प्रपना सब कुछ बेच बाला और उस मोल से मिया।

धीर धपना सब भूज बेचकर उस क्षेत्र की

४७ फिर स्वर्ग का चारय बस बड़े बाल के तनान है जो समुद्र में काला नवा भीर हर प्रकार की मचलियों को समेट लागा। ४० और जब भर गया तो जस को किनारे पर भीच नाए, भीर बैठकर सच्छी सच्छी तो बरतनो में इबद्रा किया और निसम्मी निकम्भी फेंक दी। ४६ जमत के मन्त में ऐशा ही होना स्वपंद्रत याकर दुष्टी को वर्मियो से बलग करेंगे और उन्हें भागके कुट में बालेंगे। ५ वहारीना

बु इस्पीम ।

भीर दात पीमना होगा।

११ नया तुम ने ये सब बार्ते धमकी? १२ उन्हों ने उस से कहा हा उस ने उन से कहा स्टानिये हर एक सास्त्री जो त्वर्गे के स्पाय का चेना बना है उस चृहस्य के स्पान है जो प्रपने मरस्यार से नई सीर पूरानी बस्तुए निकानता है।।

💵 अब मीसू में सब दृष्टान्त कह भूका तो वहां से चला गया। ५४ और घपने देश में प्राकर उन की सभा में उन्हें ऐसा उपवेस देने सगा कि वे चक्ति डोकर वहने तने कि इस को यह ज्ञान और सामर्थ के काम कड़ा से मिले <sup>7</sup> ३५ क्या यह वर्ड का बेटा नहीं ? भीर नया इस की माता का नाम मरियम और इस के माइयो के नाम बाक्ष भीर वृत्क भीर शमीन और वहुवा नहीं? ५६ और क्याइस की सब वहिनें बमारे बीच में नहीं रहती ? फिर इस की यह सब कड़ा से मिका? ३७ सो उन्हों ने उसके कारण ठोकर साई, वर बीखु ने उन से कहा अविध्यहक्ता प्रपते देश और अपने पर को छोड़ बौर नहीं नियवर नहीं होता। इ.स. और उस ने बड़ा उन के प्रविस्तात के कारल बहुत तानमें के काम नहीं किए।।

वत समय चौनाई देए के पासा हेरोदेश में भीम भी चर्चा शुनी। र और अपने सेवको से नहा जह नुहुआ वपित्सा देनेवाना है मह मरे हुयो में से भी कार है रही निये कह से लामर्थ के काम मगट होते हैं। १ क्योर्थ हेरोदेश से या मगर हिते हैं। १ क्योर्थ हेरोदेश साथ मगर लिमियुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहमा को पत्नकर बात्मा और बेनकाने में उनन दिया था। ४ क्योंक मुह्ता ने कत के पहाचा कि एक को रक्ता गुम्दे विष्य नहीं हैं। ४ और वह वहे मार आसता चाहना था पर लोगो से करता था

क्यों के वे उसे मिक्प्यक्ता जानते में।

4 पर जब हैरोबेड का अन्य दिन सामा

यो हैरोबेड को बेटी ने उत्तव में नाव

दिकाकर हैरोबेड को कुछ किया। अ इत

सिये उस ने सप्य खाकर वचन दिया कि

बो कुछ तु मांगेगी में तुन्धे बुगा। व वह

सपनी माता की उत्कार्त हुई बोनो मूहका

वपितमा देनेवाले का सिर वाल में महौ

मुखे मगवा है। है एजा वृक्षित हुआ पर

पर्णती स्पय के और साव बैठनेवालों के

कारण साला ही कि दे दिया जाए।

१० सीर जेवकाले में सोगो को मेवकर

पुरुषा का सिर कच्चा दिया। ११ भीर

उसका सिर बान में सोगो को मेवकर

पुरुषा का सिर कच्चा दिया। ११ भीर

उसका सिर बान में सोगो को मेवकर

वहामा या भीर वह उस को सम्योगी मो

के पास से पर्ध। १२ भीर स्वर्ध केलो ने

साकर सीर उस की तोच को से बाकर गाढ़

दिया और बाकर मीसू को समावार

दिया। सीर बाकर मीसू को समावार

दिया। सी

के पास से यह। १२ और उसके वेलो ने चाकर भौर उस की लोग को में जाकर गाड दिया भीर बाकर यील को समाचार दिया ॥ १३ जब दीशुने बहुभुना ठो नाव पर चड़कर बड़ा से किसी सुनसान बगह एकान्त में भना गया और शोग वह सुनकर मगर नगर से पैरम उसके पीसे हो निए। १४ उस ने निकलकर बडी भीड देखी भौर उन पर तरस कावा भौर उस ने उन के बीमारी को चना किया। १५ जब साम हुई तो उसके वेलो ने उसके पास भाकर कहा यह तो मृतसान जनहाँ भौर देर हो रही है सोपों को निदा किया जाए कि वे वस्तियों में जाकर भएने सिये भोजन मोल भें। १६ मी गुने उन से कहा दम का जाना धावस्यक नहीं ! तुम ही इन्हें जाने को दो। १७ उन्हों ने उस से नहां वहा हमारे पास पांच रोटी और दो मध्यियों को छोड और कुछ नहीं है। १व उस ने कहा उन की वहा मेरे पान से

साधी। १६ तब उस ने लोगों को जास पर बैठने की लड़ा धी लाग प्रीटियों सीर दो मक्सियों को लिया और देशों की सीर देशकर बन्मलाश किया और पीटिया तीब दोडकर बेलों की दी धीर लेखों ने लोगों की। २ धीर सब लाकर पूंजा हो गए, धीर उन्हों ने बच्चे हुए दुक्बों से अरी हुई बारह टोकरिया उठाई। २१ धीर कानेवाले रिजयों धीर आलकों को खीडकर पान हुवार हुन्लों के अटकल थे।।

२२ और उस ने तुरन्त भ्रपने बनो की बरबस नाम पर चढाया कि वे उस से पहिने पार असे काए, जब तक कि वह क्षोगो को विदा करे। २३ वह कोगो को बिदा करने प्रार्थना करन को असम पहाब पर वड़ समा भौर साम को वहा सकेला वा। २४ उस समय नाव मीत के बीच सहरों से बगमया रही भी क्योंकि हवा साम्ब्रने की थी। २५ और वह शख क भौबे पहर महिल पर चलते हुए जन के पास बारा। २६ वेले उस को भी कपर जलते हुए दे<del>सक</del>र वंबरा गए<sup>ं</sup> और कहने लगे वह मृत है। भीर डर के मारे जिल्ला बठे। २७ सीसून दूरन्त जन से बाते की और कहा बाइस बान्दों में हु करो मत्ता २८ पतरहान वस को उत्तर विवा हे प्रम मदि तू ही है तो मुक्त अपने पास पानी पर पशकर माने की काका थे। २३ उस मे कहा था तब पतारस शाव पर से जतरकर मीस के पास जाने की भागी पर बलने लगा। पर हवा को बेलकर कर गया और अब दुवने समा हो चिल्हाकर कहा है

६ पर ह्या को बेलकर कर गया थी।
प्रस्तुत्रने तमा ठो शिल्छालग नज़ा हूं
प्रमुनुभे तथा। ६१ यीशुने तुरुक हाथ
बसाकर यहें भाग सिया थी? वस से कहा है पर-प्रकार हिमा थी। यो तस से कहा है पर-प्रकार है प्रकार स्वाप्त से स्व गई। ३३ इस पर जो नाव पर वे उन्हों में उसे इएडवंत करके कहा सचमूच तू परमेश्वर का प्रवाही।

इश में पार उत्तरकर गर्मेशस्य देख में पहुचे। इश भीर नहां के मोंची ने उसे पहुचातकर बास पास के सारे देश में नहना फंजा भीर सब बीमारों को उसके पास जाए। देश भीर उस से विकर्ती करने सने कि नह समूं मध्ये परने करने प्राथम ही को सूने दें भीर जिल्लों ने ससे सुभा के भी ही गए।।

१५ तम मरूपचेन चे निवने करोती और वास्त्री मीचु के पास माकर कहने सरे। १ देरे नेसे पुरनियों की रौती को बयो टालत है कि बिना हाथ बोए रोटी साते हैं? उस में उन को उत्तर दिया कि तुम भी प्रपती रीतों के कार्या क्यों परमेश्वर की भाजा टालते हो <sup>?</sup> ४ क्योंक्रिपरमेश्वर ने कहा जा कि धपने पिता धौर भपनी माता का बादर करना और वो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार बाका जाए। ४ पर तूम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुन्हे मुभ से काम पहुच सकताचा थह परमेस्वर कौ नेट चढाई जा चली। ६ तो वह घपने पिता का बाबर न करे, से ठूम ने भपनी रीवो के कारशा प्रमेदवर का वक्त हाल दिया। ७ हे रूपटियो यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह अविध्यद्वाणी ठीक की। व कि से नोप होठी से शो मेरा फाइर करते है पर जन नामन मुक्त से दूर रहता है। € भीर में व्यर्थ मेरी जपासना करते हैं, न्योंकि मनुष्यो की विविधा को बर्मोपदेश करके सिन्दाते हैं। १ मौर उस ने भोगो को थपने पास ब्लाकर उन से नहा सुनो

भौर समको। ११ जो मृह में जाता है, वह मनध्य को धश्चानहीं करता पर को मृह से निकसता है वही मनुष्य को समुख करता है। १२ तब चेनों ने माकर उस से कहा क्या तू जानता है कि फरौसियो ने यह बचन सुनकर ठोकर साई? १३ उस ने उत्तर दिया हर पौचा को मेरे स्वर्गीय पिता म नहीं सगाया उकावा जाएगा। १४ उन को जाने दो वे चन्चे मार्ग विसानेवासे हैं धौर प्रत्या यदि प्रत्ये को मार्ग दिकाए, हो बोनो सबक्के में गिर पड़ेगे। १५ यह सून कर, पतरस ने उस से कहा यह बुट्टान्त हमें समभ्रादे। १६ उस ने कहा क्या तुम भी बद तक नासमभ्र हो ? १७ वया नही समझते कि जो कुछ मृह में बाता वह पेट में पहला है और सरकास में निकन जाता है ? १६ पर जो कुछ मृह से निकलता है वह मन से निकत्तता है और वही मनुष्य को प्रमुद्ध करता है। १६ क्योंकि कुनिन्ता हत्या परस्त्रीयमम व्यमित्रार, जोरी भठी गवाही और निन्दा मन ही से निकनती है। २ मेही है जो मनुष्य को श्रमुख **करदी हैं परन्तु हाथ बिना औए मोबन** करना मनुष्य को प्रसुद्ध नही करता।।

२१ योमु नहा से निकमकर, सुर योर देशा के देशों की मोर बता बया। २१ योर देशों उस देश से एक कार्गी रणी निकसी योर विस्ताइक कहते नशी है प्रमु वाउव्य के सन्तान मुम्प पर बया कर, गेरी बेटी को मुख्यात्मा बहुत सता हहा है। २१ पर वस ने उसे कुछ उत्तर न दिया योर उसके बेतों ने साकर उस से विनती कर कहा ससे विसा कर क्योंकि वह हमारे पीछे विस्ताती साती है। एथं उस ने जल सिंग दिया कि इसाएक के पराने की कोई हुई मेडो को छोड़ में दिशी के पास नहीं भेडा

गया। २१ पर बहु थाई, भीर उस प्रणाम करके कहने नगी है प्रमु, मेरी सहायवा करा। २६ उस मे उसरा दिया कि नक्कों को रोटी संकर कुत्तों के धाने बातना घण्या नहीं। २७ उस ने कहा सप है प्रमु पर कुत्ते भी वह पूरवार काते हैं, यो उन के स्वामियों की भेज से मिरते हैं। २० इस पर बीचू ने उस को उत्तर देकर कहा कि है सी ते प्रमु पर बीचू ने उस को उत्तर देकर कहा कि है सी तू चाइती है जैरे किये हैं। हो हो हो थीर उस की बेटी उसी हो बीच हो की बेटी उसी वही की की सु वही जैरी सकता हो में सा सु वी विद्या हो की करा हो की सी उस की बेटी उसी की करा हो सी नहीं की की सी उसी की की की सी उसी हो सी हो हो की की सी उसी की की की सी स्थी करा हो से सनकर, यसीन की

की बेटी उसी बडी से बजी हो गई।।

२६ यीचु बहा से बनकर, यनील की
प्रक्षित के पास धाया धीर पहाड़ पर करकर
बहा बैठ गया। ३० धीर भीड पर भीड
समझे धन्यो गूर्यो हुडा धीर बहुत धीरो
को लेकर उसके पास धार और उस्ह उसके
पानो पर डाल दिया धीर उस ने उन्हें
बगा किया। ६१ सो जब लोगो ने देखा
कि मुगे बोकते धीर टुगडे बने होता धीर
करने बनते धीर सम्ये देखते हैं तो धनम्मा
करके हकार्स के परनेशकर की बडाई की।।

१२ यीचु ने धपने बेसो को बुसाकर

करके इलाएन के परनेश्वर की बडाई की।।

३२ यीधु ने घपने चेनों को बुनाकर
कहा मुखे इस जीव पर तरस प्राता है
क्योंकि वे तीन दिन से पेरे साथ है और उन
के पास कुछ चाने को नहीं धौर में उनहे
पूना विश्वा करना नहीं चौर में उनहे
पूना विश्वा करना नहीं चौर में उनहे
पूना विश्वा करना नहीं चौर में उनहे
वे सतनी में उस से चक्कर रह आए।

३३ वेश में उस से चक्कर रह आए।

३३ वेश में उस से चक्कर रह आए।

३३ वेश में उस से चक्कर रह अपए।

३३ वेश में उस से चक्कर रह अपए।

३३ वेश में उस से चक्कर रह अपए।

३३ वेश में उस से चक्कर रह अपरा

३४ उन्हों में कहां सत चौर पोडी सी
स्रोटी मध्यियां। ३५ तम उस में सोर

उन सार रोटियां धौर मध्यियों को सुंग स्वारीयों को में

बन्यवाद करके तोडा और अपने वेसी की

रेता पमा और वेले लोगों को। वेश सो सब बाकर तृप्त हो नए और वर्षे हुए दुक्जों से मरे हुए सात टोकरे उठाए। वेश और बानेबामी रिक्सों और बाकका को छोड़ करा हुनार दुस्प थे। वेश वक्ज को छोड़ को निवा करके मात्र पर बहु गया छोर मनदन देश के सिवानों में बाया।

के पार करीतियों और नद्दीमियों ने पास पारुर की परवाने के सिवं करा के कहा कि दूरें आगाध का कारों कि दिला। २ उस ने उन को उत्तर दिया कि साम को तुम नहुत हो कि कुना रहेगा क्यांनि धानाय नान है। ३ धीर भीर को नहुत हो कि धान धानां थाएगी क्योंकि धानाम नान धीर धुनना है तुम बाधना का सदाग देतकर मेर कता करते हो पर तमयों के चित्रहों का नेव नहीं बता वस्ते ? ४ इस युग के कुरे बीर क्यांनिजारों जोग किन्दू कुरते है पर युग्त के जिन्हू को औड़ कोई धीर विन्हु उन्हेंन दिया जाएना और यह उन्हें खोड़कर कना गया।।

प्र सीर वेसे पार जाने समय रोही सेना
मूल गए वे। इ बीझु ने उन से कहा
देखों करीतियों सीर सुर्द्रमानी के साह
सेचों करीतियों सीर सुर्द्रमानी के सहा
हरा। ७ वे सामस में निकार
सह वानका बीधु ने उन से नहां है साल
दिक्सीमिनों मून सामन में स्थी विभार करते
हों कि तमारे पान रोही नहीं है साल
पुम सब नक नहीं नमफ रे सीर उन पान
दुमार में पान परेंदी नहीं है करते
सेरा में पान सेहा साम से सीर उन पान
हमार में पान परेंदी स्थार उठाई
सीर ह सोर न उन चार हमार सी
सार रोही सोर न उन चार हमार सी
सार रोही सोर न उन चार हमार सी
उठाए गए के ? हह मून स्था नहीं समस्य

कि में ने तुम से रोनियों के विषय में नहीं कहा ? करीसियों बीर सहविमा के बमीर से बीकस रहना। १२ तब उन को समफ में सामा कि उस ने रोटी के बमीर से मही पर रुपीनियों और सबूकियों की शिका से बीकस पहने को कहा था।

१३ योग् कैसरिया फिलिप्पी के देश में धाकर धपने बेसो सं पृक्षन सगा कि सीन अनुच्य के पुत्र को क्या कहते हैं ? १४ उन्हों ने कहा कितने तो युहन्ना अपितस्मा देनेवाला कहते हैं और कितने एतिस्वाह चौर क्रितने विर्मगाह या मनिष्यद्वनतामो में से कोई एक नहने हैं। १५ उस ने उन से कहा परन्तु तुम मुक्ते नवा कहते हो ? १६ शर्मीन पत्तरस ने जत्तर विमा नि त औवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। १७ योगूने उस को उत्तर दिमा कि हे समीन योशा के पूत्र तुमन्य है नमीकि नास और ओड़ में नहीं परन्तु मेरे पिठा ने वो स्वर्गने हैं वह बात तुमा पर प्रसट की है। १ व और में भी तुरू से नहता ह वित्यवरसई और मैदन पत्नर पर धवनी कलीसिया बनाठमा और प्रधीनोक के काटक बन पर प्रवक्त सहोगे। १६ नै तुन्द्रे स्वर्ग के राज्य की कविना दुगा और जो कुछ तुपब्दी पर बाल्बेगा बहुस्वर्गमें बन्धेगा और जो कुछ सूपृथ्मी पर भोनेगा बहुल्बर्गने व्यमेगा। २ तब उस ने वेसी को जिलाबा कि किसी से न पहला है ति नै नतीह हु ।

२१ जन सबय में बीगू घरने मेंनो नो बनाने नगा दि नुस्के घरनत है दि यनगरीय को जाई, बीग दूर्ताची थीर महाधानना बीग क्यांत्रियों के हान ने नहुत चुन छउड़ बीग मार बाला बाई धीर गीमरे दिन जी उठू। २२ इस पर पनरस उस धना से आकर मिडकने लगा कि हं प्रमु परमेश्वर न करे तुम्द पर ऐसा क्यान हागा। २३ उस न फिरकर पतरस से कहा ह भौतान मेरे साम्हन संदूर हा तू मेर चिये ठोकर का कारए। है क्यांकि तूपरमेश्कर की बातें नहीं पर मनुष्यांकी बालों पर मन सगाता है। २४ तक सीधून घपन वेलो से कहा यदि काई मेरे पीछ धाना बाहे तो धपने भाप का इन्कार करे और मपना जूस उठाए, घीट मेरे पीछ हो स। २५ क्यांकि को नोई प्रपता प्राण बचाना चाहे वह उसे लोएगा और जो काई मेर निये चपना प्रांत खाल्मा बहु उस पाय्या। २६ यदि मनुष्य सारे जगन को प्राप्त करे. भौर घपने प्राप्त की हानि उठाए, तो उध क्यामाभ होगा<sup>?</sup> या बनुष्य ग्रपन प्राश कंबदने में न्यादेगा? २७ मनुष्य का पुत्र प्रपंत स्वर्गद्ती के शाय प्रपंते पिता शी महिमा में भाएगा भी र उच समय बहु हुर एक को उसके कामों के बनुसार प्रतिकत्त देगा। २६ मै तुम से धच कहता ह कि जो यहाल देहै दन में से जितने ऐसे है कि बब तक मनुष्य के पृत्र को उनके राज्य म भाने हुए न देश मेगे तब तक मृत्यु का स्वाद क्सीन चलग। 🛮 🗷 दिन के बाद सौधुने पनरम

श्रिक के बाद बीमु ने पनरम भीर सानून भीर उनके प्रार्थ पृक्षका का साथ निया थीर उनके प्रशान में दिनी ऊचे पहाड पर ने गया। १ थीर उन के साम्ब्रत उनका ज्यानर हथा थीर उनका सुन्दुर्भ की नाई वयका और उसका सरुर स्थापि नी नाई उनका हो यथा। १ थीर देनों नुका धीर गिन्थाह उसके साद बातें नरत हुए उन्ने दिन्यां न्या। ४ इस पर पतास न यीमु स नहा ह प्रमु

हमारा यहा रहुना घष्ट्या है इच्छा हा तो यहा तीन मएडण बनाऊ एक तरे विय एक मूला के तिये धीर एक एनिस्माह न वियो । १ बहु बीत विदेश रहु का तिर बीर एक उन्ह बात कर के उन्ह का तिया भी र वेहने उन्ह के बहु मेरा प्रिय पुन है जिस से मैं प्रमाम हूँ इस की मुनी। ६ बेसे यह युनकर मूंह के बहु मिर बए भीर सरस्य कर मण। ध थी खुने पाह सामस्य उन्हें हुआ भीर कहा उन्हें उन्ह जो करी मठा च तब उन्हों ने सम्मा पाई के बहु मेरा प्रमास उन्हें हुआ भीर कहा उन्हें अपन च तब उन्हों ने सम्मा पाई के सह सम्मा पाई की स्थान स्थान

क्सिंको न इक्सा। ६ अब व पहाड से उदर रहे ये दव सीध् न उन्हयह द्याक्षादी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मर हमों में से न भी बड़े तद तक को नुख तुम ने देका है किसी स न नहता। १० और उसके केलो ने उस से पू**छा** फिर श्वास्त्री श्यो कहते हैं कि एसिय्याह का पहले भाना भवस्म है<sup>?</sup> ११ उस ने उत्तर दिया कि यशिय्याइ तो पाएगा और सब कृत् नुवारगा। १२ यरन्तु मैतुम से कहता हू कि एचिय्याह धा चुका भीर उनही ने उसे नहीं पहचाना परन्तु वैसा चाहा **वै**साही उद्यव साय किया इसी रीति स ममुख्य का पुत्र भी उन के हाय से दुव्य उठाएगा। १३ तब चेलों ने सममा कि दन ने हम में यूहजा बंपनिन्या देशवाने के विषय में वहा है।।

१४ जब वे भीड क्पास पहुच तो एक सनुष्य उसके पास बाबा घोट पुरत टक कर कान नगा। १४ है प्रमु सरे पुत पर क्या कर क्यांकि उस को सिर्मी धारी है धोट कह बक्त इस उरादा है धोट बार बार साम स घोट बार बार पानी में गिर पहता है। १६ धोर में उस भा तेरे देता गया और वेले लोगों की। वेश मी सब काकर तृप्त हो गए और वर्षे हुए दुकड़ों से भरे हुए तात टोलरे उठाए। वेश और सार्वेशले दिवयों और शासकी की खोड़ बार हुवार पूरव थे। 20 तक वह मीड़ा की विद्या करके तात पर चढ़ गया और सारकत केल के दिवालों में सामा।

द्वार फरीलियों और तह कियों में यह पानर उन्ने परकाने के लिये उन्न से कहा कि हमें धानाब का कोई चिन्ह दिकार। ? वस में उन को उत्तर दिकार का को तुम कहते हो कि चुना खोगा क्यांकि धानशा नाम हैं। ? और जोर को नहते हो कि धान धान्यों धाएगी क्योंकि स्यकास नाम और चुगमा है तुम धानशा तमना के चिन्हों का चेन नहीं बना सकते ? ४ इस युग के नुदे बीर व्यागनारी सोन विन्ह कुरते हैं पर नृत्य के विन्ह की खोश कोई और चिन्हों कम ने विवा बाएना और वह उन्हें खोशन की वा बाएना और वह उन्हें खोशन की वा बाएना और

पूर बीर बेले पार जाते समय रोटी लेगा मूच गए थे। ६ मीलू ने कल से कहा हेलों करियों और सबूकियों के बालीर में मौत्रत रहना। ७ के प्राप्त में निवार करने सर्ग कि इस तो रोटी नहीं लाए। ६ वह अगलकर मीणू ने उन से कहा हे बल्य विस्तारियों पूर्व आपस सेमी विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? ६ क्या पूर्व पास करते स्थारत नहीं करते मोर न यह कि चित्रती टोकरिया उठाई मीर १ मीर म जन चार हजार की धार रोटी स्थार में हमार स्थार सेम सार रोटी स्थार मह कि सित्रते टोकरे बठाए गए में १ इ मुक करो नहीं समक्ष्री

कि में ने बुध से रोटियों के विषय में नहीं कहा? क्रोसियों धीर लहुकियों के कमी? से बीकस रहुना। १२ तब उन में समस् में धाया कि तस ने ऐंटी के कमीर से नहीं पर फरीमियों धीर सहुक्ति। सिहा से बीकस रहने की कहा था।

१व बीक् कैसरिया फिलिप्पी के देश में भाकर अपने बेला से पुस्तने लगा कि मोग मनुष्य के पूत्र को नया कहते हैं <sup>?</sup> १४ जन्हों ने कहा कितने थी युद्दमा नपतिस्मा वेनेवाका बहने हैं और कितन एतियाह और क्लिने विभेषात या प्रविष्यद्वन्तामी में ते कोई एक कहते हैं। १४ उस ने उन चे कहा परच्या तुम मुक्ते क्या कहते हो ? १६ श्रमीन प्रारत ने उत्तर दिया कि यू भौवते परमेश्वर का पुत्र संसीह है। १७ बीगुने उस की उत्तर दिया कि हे समीत बोला के पुत्र तू बन्ध है नमोकि नास और लोह ने नहीं परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग से हैं यह बात तुम्ह पर अभट की है। १८ बीर में भी तुम्ह से कहता इ. वि. तुपन्नरवाई और में इन पत्पर पर शवनी कसीशिया बनाळ्या और संबोनोक के फाटक उस पर प्रवक्त न होने । १६ मैं नुष्टे स्वर्ग के राज्य की कविया हुगा और ओ कुछ तुप्**क्यी पर बात्सेगा नह**स्वर्गने बन्धेता और जो कुछ तु पृथ्वी पर सोलगा बहरवर्गने जुलेगा। २ तम उस ने पत्ती को जिलाया कि किसी से न कहना! कि

में नतीह हूं।

११ वत समय के बीच् ध्यन में मो में
स्ताने नता कि मुख्ये धनस्य हैं कि यक्किमें
को बाज्य और पूर्वनियों और पहावाकों और साहितनों के हान में बहुत कुल ठळके और नार जाना जाऊँ और नीपरे दिन भी उठ़। १९ इस चर फरास वहां समय ने जानर मिहनने नया नि हे प्रभु परमेश्नर न करे तुमः पर ऐसा क्यांन हाता। २३ उम न फिरनर पतरस से कहा ह रौतान मेरे साम्हन संदूर हा तू मेर सिये ठोकर नानाग्ए है नयाकि तूपरमेञ्डर की बार्ने नहीं पर मनुष्या की बातो पर मन जनाता है। २४ तक की घून घपन चेनो से कहा वदि काई मेरे पीछ धाना चाह तो प्रपने भाग का क्ष्मार करे और सपना जून उटाए और मेरे पीछे हो ल । २५ ज्यांकि जो कोई प्रयम्न प्राप्त बचाना चाहे वह उसे लोएगा और जो वार्डशंर लिये चपना प्राण कोल्मा बङ्ग उस पाएगा। २६ यदि मनुष्य सारे जगन का प्राप्त करे. भौर भपने प्राप्त की हानि उठाए, ता उस क्या साथ होगा? या भन्य्य प्रपन प्रारा कंबदने में नमा देगा? २७ मनुष्य का पुत्र प्रपत्ने स्वर्गदृत्तों ने साथ प्रपत्न पिठा की महिमानें प्राएगा और उस्त ननय बहु हर एक को उसके कामों के बन्छार प्रतिकत्त देगा। २ समैतुम से सच कहता हु कि जो यहा सबे है उन में ने वितन ऐसे हैं जि जब तक मनुष्य के पुत्र का उनके राज्य में माने हुए न देल सेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कतीत चलेंदे।

२७ धा दिन के बान बीमु ने पनरम सीर सारक भीर उनके भाई गुक्का को मान निया भीर उनके प्रशान में दिनों ऊप पहाड पर ने गया। २ और उनके साम्प्रत उनका न्यान्तर क्या धीर उपका कृत्यं दी नाई जनका हो गया। ३ ६ भीर देगों निया भीर प्रवस्त ३ भीर देगों निया भीर पित्याह स्थार का सीर पित्याह उनके सीध ना करत हुए उन्हें दिनाई लिन। ४ इस पर पत्रस्त ने थीनु म बहा ह यमु

हमारा बहा रहना घण्डा है इण्डा हो नो बहा तीम मएकप बनाऊ एक तर पिये एक मूसा के किये और एक एमिस्साह क सिये। १ वह बोत ही रहा पा कि देता एक उनस्त बादस ने उन्ह सा निया चीन देती उस बादस ने से यह सम्पन्न नियमा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से में प्रमम हूँ इस की सुनी। ६ केसे यह सुनकर मूंह के वस पिर पाए स्थान डर गए। ७ बीसू ने पास साकर उन्हें सुमा चौर कहा उठी डरो मदा स तब उन्हों ने सपनी सालें उठाकर यीनु को स्रोड और

घपनी घाँसें उठाकर यांगु की छोड़ चौर किशीको न देला॥ रुचव व पहाड़ से उतर रहे थे तब यीग् न उन्हें यह धाजा दी कि जब तक मन्ष्य कापुत्र मरंहुचो में से न जी उठेतब तक बो कुछ तुम नै देला है किसी स न कहना। १० और उसके वैसो ने उस से पुछा फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एसियाह का पहने याना धनस्य है ?े ११ उद में उत्तर दिया कि वृत्तिस्याइ तो धाएगा और तथ कुछ मुबारगाः १२ वरन्तु मंतुम से नहता हुं कि एसिय्याह मा पुका भीर उन्हों ने उसे नही पहचाना परम्तु जैसा चाहा वैसाही उसके साम किया "सारीति मे थनुष्य का पुत्र भी उन र हाम स दुल उराएगा। १३ तब चेलों ने समभा नि उन न हम म मृहन्ना बपनिन्मा दनेबाल के

विषय में कहा है।

१४ जब ने जीव के पाम पहुच ना एक
अनुष्य जबने भीव के पाम परा अनुष्य जबने पाम याथा थोर पुरम टक कर कहुन सगा। १४ है जानू मो पुत्र पर क्या कर क्यांकि उम को निर्मी धानी है और कह जहुन उनाता है थीर बार कार याथा म थीर का का रागती में पिर पहला है। १५ थीर में उस का ने रे वेनो के पास लागा वा पर वे उसे सच्छा नहीं कर सके। १७ भी जुने उत्तर दिया कि हे प्रविश्वासी भी र हुई। के नोगों <sup>क</sup> मैं कब तक पुम्हारेसाव रहना? कब तक पुम्हारे सहुगा? उसे यहां मेरे पास लागो।

तक पुत्सरे साथ सूचा रे कब तक पुत्सरे सहया रे उसे पास भीर प्राथ्म सिंद ने दा तक पुत्सरे से दा तक प्राथ्म से प्राथ्म सिंद के दा तक से से मिक्स और सब्बाद के से मिक्स और सब्बाद के से मिक्स हो जो कि से प्राथ्म से से प्राथ्म से प्राप्य से मिक्स के पास के प्राप्य से में प्राप्य से मिक्स के प्राप्य से के प्राप्य के में कर के कहा, अपने विश्वास की बड़ी के कारण क्यों कि में दुत्र से समे के बारावर भी है। तो से प्राप्य से मिक्स के महत्त्व स्थापन के स्थाप

कोई बात तुम्हारे नियं श्रम्होती न होगी। २१ जब वे गानीक में वे तो बीखू ने उन से बहु अमुब्त का पुत मनुष्यों के हाव में पकड़वाया आएवा १२ और वे तसे मारशाने से सारवह सीतरे दिन वी बटेगा। २३ देस पर वे बहुत कवास हुए।।

१२ से पर व बहुत बहात हुए।।
१४ जब ने कर करताहुत में जुड़े ती
मिलार के सिन्ने कर केनेवालों ने पतरख के
पास साकर पूछा कि नवा तुम्हारा पुढ़
मिलार का कर नहीं हैता? उस ने कहा
हो देता ती है। १६ जब कह कर में
ते हो ने उसके पूछने से पहिले उस से
कहा है बमीन तूस्ता समस्या है? पूछनी
के राजा महसून मा कर फिल से सेते हैं?
मपने पूजी से जा पराजों से पतरस ने
कम से कहा पराजों से। १६ बीहुने जस
से कहा पराजों से। १६ बीहुने जस
से कहा पराजों से। १६ बीहुने जस
से कहा पराजों से।

पहिले निकले उन्हें ते तो तुन्ने उन्हका मुह्बोतने पर एक सिक्का मिनेगा उन्हीं को लेकर मेरे धीर धपने वयसे उन्हें दे देना॥

१८८ वर्षी वडी वेसे गीभू के पास याकर पूछने सने कि स्वर्गके राज्य में बड़ा कीन है ? १ इस पर छस ने एक बावक को पास बुसाकर उन के बीच में लाका किया। ३ भीर कहा मै तुम से सचकड्याह यदि समान फिरो भीर बालको के समान न बनी शो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाधोंने : ४ जो नीई धपने धाप को इस बालक के समान क्षीटा करेगा वह स्वर्थ के राज्य में बडा होगा। श्रीर को कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को बहुए। करता 🛊 वह मुम्ने प्रहुए। कच्छा है। ६ पर भो नोई इन बोटों में से वो शब्द पर विस्तास करते है एक की ठोकर विकास, उसके निये भना होता कि बड़ी चलकी का पाट उसके गते में सदकाया चाला और यह महिरे समुद्र में बुबाया जाता। ७ ठोकरो के कारल संसार पर द्वाय । ठोकरो का समना सबस्य है पर हाय उस यनुष्य पर विस के द्वारा ठोकर सक्ती है। व गरि तेरा हाब गा वैरा पाव तुन्हे ठीकर विसाए, तो बाटकर र्फेंक वे दूरहायात्तवडाडोकर जीवन में प्रवेख करना तेरे सिये इस से मना है कि दो हान वा दो पान रहते हुए तू धनन्त धारा में बाता चाए। १ सीर यदि तेरी साच तुमें ठौकर खिलाए, दो उसे निकासकर

क्षेंक दे। १ काना होकर चीवन में

बाला चाए। ११ वेको तुम इन छोटो में से किसी को तुच्छ। न जानना क्योकि मै भूम से कहता हु कि स्वर्गम उन के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मृह सवा देवने है। १२ तुम क्या सममने हो ? यदि किमी मनुष्य नी सौ मेडें हा बौर उन मे से एक मटक जाए, ती बया निजानवे को छोडकर भीर पहाडो पर जाकर जस मटकी हुई को न बढेगा? १३ और बदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो में तुम से सच नहता हु कि वह उन निम्नानवे भेडा के लिये जो मटकी नहीं बी इतना भानत्व नहीं करेगा जितना कि इम भेड के लिये करेगा। १४ ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो।। १६ यदि देश माई देख प्रपद्ध करे,

तो था भीर सकते में बातचीत करके उसे समभग्र यदि बहुते हैं सुने तो तूने भपने भाई को पा सिया। १६ और यदि बहुन सूनं दो और एक दो जन को धपने साव से का कि हर एक बात दो या वीन गमाहों के मुद्द से ठहराई आए। १७ यदि बहुउन की भी न माने तो कसीसिया से कह दे थरम्नु यदि वह क्सीसियां की मीन माने ठो तू उसे बन्य वाति धौर महमूस मेनेवामे के ऐसा जान। १८ मै तुम सं सच वहना हु जो कुछ तुम पृथ्वी पर शान्त्रीने वह स्वर्ग में बन्धेना ग्रीर जो कुछ, तुम पृथ्वी पर जोशोग वह स्वर्ग में भूतवा। १६ फिर मै तूम से नहताह मदि तुम में से को बन पृथ्वी पर किसी बात के लिये जिसे वे कार्गे एक मन के ही ता बहु मेरे पिता की धार से जो स्वर्ग में है उन से सिये हा जाएगी। २० व्योकि जहा **दो या तीन मेर नाम पर इनट्रे होते हैं वहा** मैं उन के बीच में हाता हूं।।

२१ तद पत्रम ने पास धाकर उम से कहा हे प्रमृ, यदि मेरा भाई धपराध र रता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करू नमा माठबारवक १२२ यीघुने उस से कहा म तुमः में यह नहीं कहता कि सात बार बरम साख बारके सत्तर गर्ने तक। २३ इस सिये स्वय का राज्य उस राजा के समान है जिस ने घपने दासों से सेला खेना बाहा। २४ जब कह लेका मेने छया धो एक जन उसके साम्हन साया गया जो दम हजार तोडे घारताथा। २५ अम कि वृक्तने को उसके पास कुछ न बा तो उसक स्वामी ने क्हा कि यह भीर इस की पत्नी भीर श्वकेवासे धीर जो कुछ इस का है सब नेपा बाए, और वह कर्ज बुका दिया आए। २६ इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रलाम किया भीर कहा है स्वामी भीरज वर, मै सव कुछ, मर दूर्गाः २७ टव उस शास के स्वामी ने तरस लाकर उस स्रोड दिया और उसका बार क्षमा किया। २८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला तो उमके सबी दासाम से एक उन्न को भिना को उसके सौ दीनार \* बारता का उस ने उसे पकडकर उसका गना भोठा धौर कहा जो कुछ तूबारता है मर दे। २१ इस पर उसका सगी दास गिरकर, उम से निनती करने लगा कि भीरज धर मै सब भर दूरा। ३० उथ ने न माना परन्तु जाकर उस बन्दीगृह मे हाल दिया कि जब तक वर्जको भर न दे तद तक बही रहे। ३१ उसके सगी दास यह जो हुधा या देखकर बहुत उदास हुए, धीर आकर भपने स्वामी को पूरा होन बना दिया। ३२ तब उसक स्वामी ने उस को

बुनाकर उस से कहा है पुरूष बात सू ने जो मुक्त के दिनाती की तो में ने तो तेया कह पूरा कर्न अमा किया। इस वो केंद्री में ने तुक्त पर दसा की दीते ही क्या तुक्ते भी अपने स्थी बास पर बना करना नही जाहिए बा? इस बात उस्ते स्थामी ने केंद्री में आकर उसे दस्त्व देनेशाओं के हाल में हमें दिना कि जब तक कहा सब कर्जा भर न दे तब तक जन के हाल में रहे। इस इसी प्रकार विदे तुन में ठे हर एक अपने जाई को मन से अमा न करेगा तो मेरापिता जो स्लमें में है तुन से नी दैसा ही करेगा।

ह यब बीसु ये बाते नह चुका हो गसील से चला गया और बहुदिया के देश में बरदन के पार धाया। २ और नबी मीड उसके बीखे हो सी और

उस ने उन्हें बहा चगा किया।।

३ तब फरीची उस की वरीका करने के लिये पात साकर कड़ते लगे क्या हर एक कारण से घपनी पत्नी की त्यागना अचित है<sup>?</sup> ४ उस ने उत्तर दिवा क्यातून ने नहीं पढ़ा कि जिल ने उन्हें बनावा उस ने मारम्भ से नर भीर नारी बनाकर कहा। के इस कारल मनव्य झपने माता पिता से प्रमय डोकर प्रथमी पत्नी के साथ रहेगा भौर वे दोनो एक तन होने ? ६ सो वे भव दो नहीं परन्तु एक तन हैं इसकिये विसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य भवन न करे। ७ जन्हों ने उन्न से कहा फिर मृता ने क्यों यह ठहराया कि त्यागपत्र बेकर उते क्षोट दे<sup>7</sup> थ उस ने उन से कहा मुसा ने तुम्हारे मन की कठीरता के कारल दुम्हें भएनी भएनी एली को खोब देने की बाजा दी परन्तु भारम्भ से पैसा नहीं चा।

€ धौर मै तुम से कहता हं कि जी कोई क्वभिचार को ओड धौर किसी बारल से चपनी पत्नी को त्यागकर, इसरी से स्पाइ करे, वह व्यभिचार करता है भीर जो उस कोडी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यभिवार करता है। १० वेको ने उस से कहा यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्त है तो व्याह करना सच्छानडी। ११ ५स ने उन में कहा सब यह बचन प्रहता नहीं कर एकते केवस वे जिन को यह दान दिया गया है। १२ क्योंकि कुछ नपसक ऐते है जो नाता के गर्जही से ऐसे जन्मे और कुछ नपुरुक ऐसे 🛊 जिन्हें मनुष्य ने नपुरुक वनाया और कुछ नपुसक ऐसे है जिल्हो ने स्वर्ग के चुन्च के सिये धपने धाप को नपसक बनाया है जो इस की ब्रह्मण कर सकता है, यह ब्रह्म करे।।

प्रकार कुष कुछ करा।

१६ तक कोम बातकों को उसके पास

ताय, कि वह उन पर हाम रखे और

प्रार्थमा करे पर चेको ने उन्हें बीटा।

१४ बीड़ ने कहा बातकों को नेरे पात

साने वो भीर कर्डे नता न करो क्योंकि

स्वर्य का राज्य ऐसो ही का है। १६ भीर

वह उन पर हाम रककर, बहा से बका

वया।

१६ और देखी एक मनुष्य ने पास
सार उस से कहा है पूर में कौन ता
मना काम कह कि समन्त पीरन पार्टी
१७ उस ने उस से कहा हू पुग्न के मनाह
के निक्य में क्यो पुक्रा है 7 मना तो एक
ही है पर पि दू जीना में मरेस करना
सहता है तो सावामों को माना कर।
१४ उस ने उस के कहा कौन सी माजार?
पीसूने कहा वह कि हस्सान करना नहीं नाह
करना चौरी करना नहीं नाही साता स्था

माता का झावर करना और सपने पकोधी से भगने समान प्रेस रखना। २० उस खवान ने उस से कहा इन सब को तो मैं ने मागा है सब युक्त में किए बात की बटी हैं? २१ यीधु ने उस से कहा यदि तु सिक होना चाहना है तो या धपना मास बेच कर कगानो को दे धौर तुस्के स्वर्ण में घन मिलेया और साकर मेरे पीछे हो जे। २२ परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास होकर कमा प्या बयोकि वह बहुत धनी

२३ तब बीस ने सपने चेनों से कहा मैं तुम से सब कहता हूं कि घनवान का स्वर्ष के राज्य में प्रवेश करता कठित है। २४ फिर तूम से ज्हना हु कि परमेदवर के राज्य में बनवान के प्रवेश करने से उट का सुई के नाके मंसे निकल जाना सहज है। २५ यह सुनकर, चेलो ने बहुत चकित होकर कहा फिर किस का उदार हो सकता है<sup>?</sup> २६ यीक्ष ने उन की बोर वे<del>सक</del>र कहा मनुष्यों से ठो यह नहीं हो सकता परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। रं७ इस पर प्रतरस ने उस से कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो सिए है तौ हमें स्या मिलेगा? २० मीख ने बन से वहा मै तुम से सच कहता है कि नई उत्पत्ति से जब मन्व्य का पुत्र भपनी महिमा के सिहासन पर बैठेगा को तुम भी भो मेरे पीछे हो मिए हो भारह सिहासनी पर बैठकर इसाएन के बारह गीतो का स्थाय करोगे। २१ और जिस किसी ने भरो या भाइयो या बहिलो या पिता या माता या सबसेबालो या जेतो को मेरे नाम के लिये कोड दिया है उस को सौ यना मिलेपा धौर वह धनका जीवन का धिम मारी होगा। ३० वरन्तु बहुतेरे जो पहिसे हैं पिछले होने बीर जो पिछले हैं पहिले होने॥

२० स्वर्गका राज्य किंसी नृहस्य के समान हैं जो सबेरे निकला कि भ्रपने दास की बारी में मजदूरों को सवाए। २ और उस ने मजदूरों से एक बीनार \* रोब पर ठहराकर, उन्ह धपने दाका की बारी में भेजा। ३ फिर पहर एक दिन वढे निकसकर और भौरों की बाबार में बेकार बाबे देसकर, ४ उन से कहा तुन भी दादाकी वारी में जायो भीर को कुछ ठीक है तुम्हें पूना सो वे भी गए। इ. फिर उस ने इसरे और दीसरे पहर के निकट निकसकर बैसा ही किया। भौर एक घटा दिन गहे फिर निकस कर बीरो को सबे पामा और उन से कहा नुस क्यो यहा दिन भर बेकार आहे चहे<sup>?</sup> उन्हों ने उस संकहा इमलिये कि किसी ने इमें सबबूरी पर नहीं समाया। उस ने उन से कहा तुम भी दावाकी बारी में बामो। द साम को दान वी बारी के स्वामी ने घपने मग्रवारी से कहा मजबूरों को बसाकर पिछलों स सेकर पहिलो तक उन्हें सबदूरी दे दे। १ सो जब वे भाए, जो घटा भर दिन रहे सनाए गए वे तो उन्हें एक एक दीनार मिझा। १ जो पहिसे बाए उन्हो ने यह समग्रा कि इमें श्रविक मिसेगा परस्त उन्हें मी एक ही एक दीनार मिला। ११ वर्ग मिला तो वे गृहस्य पर कुरकृता के कहते सये। १२ कि इन पिछसो ने एक ही बटा वास विया और तूने उन्हें हमारे वरावर कर दिया जिल्हों ने दिन भर कर मार उठाया धीर काम सहा? १३ उस

ण्य चढन्नी के सगमग था।

ने उन में से एक को उत्तर दिया कि है मिल मैं पुक्त के कुछ सम्याय नहीं करता क्या तू ने मुक्क के एक बीलार गठहरायां? १४ को तेरा हैं उत्त नो मीर चला जा बी इस पिछले को भी तूं। १४ क्या उचित नहीं कि मैं सपने मान से को चाह सो करू? क्या हूं मेरे मने होने के कारण बुरी इस्टि से के बता है? १६ इसी रीति से जो है वे पिछले हैं वे पहिल होगे साँर को पहिले है वे पिछले हैं वे पहिल होगे साँर को पहिले है वे पिछले हैं वे पहिल होगे साँर को पहिले

१७ मीलू मक्यमेन की बाते हुए बार्स्स् मेनो को फहान में ने गया और मार्थ में उन से कहने नमा थे कि बेसो हुन मक्सिम को बाते हैं और मनुष्य का पुन महाराजको और शारिक्यों के हाथ पक्क बामा जाएगा और ने उस को मान्यकाशियों के हाक सोपने कि ने उसे उही में उजाए, सोर कोई मारे और कुछ पर चडाए, सीर बहु तीसरे दिन जिनामा जाएगा।

बहु वीसरे पित निकासा वाएगा।।
२ तब जब्दी के पूत्री की माता ने
पपने पुत्री के नाथ उत्तके पाछ साकर
प्रणास किया और उद्य से कुछ सागरे लगी।
११ उद्य ने उन म कहा नु नवा बाहती
है? बहु उद्य तो मात म कहे दे बहुत और
एक हेरे चाए बैठ। २२ मी सु ने उत्तर
दिया पुन नहीं जानन कि बया मागत हो?
जो नटीए में पीन पर हू नया तुम नी स्वत्र हों।
२३ जम ने उन से कहा तुम में एक करेंदे ही तुम नी तिक्ष से तुम नी स्वत्र हों।
२३ जम ने उन से कहा तुम में एक करेंदे ही ता प्रीकरी
को पीनोरे पर समन ही पर जिन के विशे
मेरे जिता में पर कम नहीं पर जिन के विशे
मेरे जिता में सा मा मही पर जिन के विशे
मेरे जिता में सार मिना गुमा
जमही के बिये हैं। १४ यह युक्त पर बती

जानते हों कि धन्य जातियों के हाकिय जन पर प्रमुखा करते हूं भीर जो कहे है के दन पर प्राधिकार जाति है। २६ परन्तु पुन में ऐसा न होना परन्तु जो कोई पुन में बड़ा होना जाते कह गुम्हार सेवक वरे। २७ भीर को तुन में प्रभान होना जाहे वह तुम्हारा बास बने। २६ जैसे कि मनुष्य का पुन वह स्पत्तिये नहीं आसा कि उस की देवा टक्क कि बाए, परन्तु इस विसे बाता कि धाप सेना टहन करे भीर बहुतों की खुकीती के सिये सपने प्रास्त है।

२८ जब ने गरीहों से निकल रहे वे तो एक वडी भीड उसके पीचे हो ली।

नेले जन दोनो माइयो पर ऋद इए।

२५ बीधुने उन्हें पास बुताकर कहा तूम

इ और वेचों सो मन्ये जो सहक के किलार वेठ वे यह मुलकर कि मीचू जा रहा है पुकारकर कर मिन्न को कि प्रमु, सातक के सन्तान हम पर बमा कर। इर लोगों ने उन्हें कारण के सन्तान हम पर बमा कर। वर वर्ष माने के सन्तान हम पर बमा कर। वर तम जाता हम पर बमा कर। वर तम जाता हम पर बमा कर। वर तम माने वहें हो के में पुनारिक्श कर? उन्हों ने उस से कहा है प्रमु मह कि हमारी माने सुना नाए। वर मीचू में तम सावर उन की माने सुर, भीर वे पुनन करने समें भीर उसके पीचे हो लिए।।

्र वर्ष सक्समेन के निकट पहुच सौर जैतून पहाड पर बैताकों क पास साए, तो सी गुने दो चनो को सह वाहुचर प्रेसा। २ कि सपने सास्तृत के गाव म जामा बहु पहुचने ही एक गदही बभी हुई सौर उसके साम बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्ह्रं क्रोसकर, मेरेपास स बाको। ३। यदि तुम से कोई बुछ कहें तो कहां कि प्रमुको इन का प्रयोजन है तब वह तुरला उन्हें मेज देगा। ४ यह इससिय हुमा कि जो बचन मनिष्यद्वकता के वारा वहा गया मा वहपूराहो ५ विसिम्योन की बेटी से नहीं देख देश राजा तरे पास प्राता है। वह नम्र है भीर गदह पर बैठा है। बरन हाटुक बच्चे पर । ६ चेशों ने जाकर, बैसा मीभून उन में कहा या वैसाही किया। ग्रीर गदही ग्रीन बच्चे को काकर, उन पर धपने क्पड डाले और वह उन पर बैठ गया। इ. झौर बहुतरे सोगो ने झपने रूपडे मार्ग में विस्तृष् और और सोगो ने पेड़ो से डालिया काटकर मार्प म विद्याई। ह और जो भीड़ बाग माने जाती भीर पीस पीसे बसी घाती वी पुनार पुकार कर कोध्सी भी कि बाउच्य के सन्तान की होशाना \* पत्य है वह बो प्रमुक्ते नाम स माताई माकाश 🕆 में होयाना। १ अव उस न यक्यालेंस म प्रवेश किया ती लारे मयर में हमचल सच गईं और सोग कहते सर्गे यह कौन है<sup>?</sup> ११ भोगो ने ऋहा यह गत्तीम के नामरत का अविष्यदक्ता मीभू है।

१२ मीधुने परमेश्वर के मन्दिर म बाकर उन सब की जो मन्दिर में लेन देन कर रहे वे निकास विया और सर्गफी के पीढ भीर कबूतरा के बेचनेवासी की चौतिया उत्तर की। १३ भीर उन से वहा मिला है नि मेरा चर प्रार्थना का चर **क्ट्नाएगा परस्तु शुभ उसे डाबुधो की** मोह बताव हो। १४ धीर धन्ये धीर खगई मन्दिर में उसके पास चाए, चीर

र्म्**कते दे** अधेलानः।

उस ने उन्हें चैंगाकिया। १५ परम्तुजब महायाजका और धारित्रयों ने इत घर्त्रुत कामों को जो उस ने किए, और सडकों को मन्दिर में दाजद के सन्दान की होशाना पुकारते हुए देला वो कोधिव होकर उस में कहन सग क्या हु मुनना है कि में क्या कहत है? १६ यीष् ने उन सकता हा क्या तुम न यह कभी नही पढ़ा कि बासको बौर दूब पीते बच्चों के मुद्द से तू ने स्तुति विद्ध करा**र्द**े १७ वन वह उन्हें स्रोहकर नगर के बाहर बैतनियाह को गया और बहा रात बिताई।।

१० भार को जब वह नगर को झौट एहा था तो उसे भून समी। १**६ औ**र धनीर का एक पेड सड़क के किनारे बेलकर बहुउसके पास गया और पनो को फ्रोड उस में भीर कुछ के पाकर उस से कहा धक ने दुक्त में फिर कमी फलान समा और भंजीर का पेक हुएन्ड सूत्र समाः २० सङ् देसकर देशों ने अवस्था किया और कहा मह स्रवीर का पड क्योक्तर **तुरम्द सूक्त** गया? २१ मीशु ने उन को उत्तर दिया कि मै तुम चे संच कहता हू सदि हुम विस्तास रको भौर सबेह न करो तो अ कबल यह करोगे जो इस सबीर के पेड से किया गया है। परन्तु यदि इस पहाब से भी कहोगे कि उक्तद जा धौर समृद्र में का पक्ष तो महही जायगा। २२ और जो कुछ तुम प्रार्वेशा में विश्वाम से मागीगे बह सन तुम की मिलेगा॥

२३ वह मन्दिर में आकर उपदेख कर रहा था कि महायाजको धौर सायो के पुरिनयों ने उसके पास धाकर पूछा दूसे काम किस के समिकार से करता है? भौर तुमे यह अधिकार किस ने दिया 🖁 ? ४४ यीगुने बन को उत्तरदियाकि

सबल सहिदा ११ व २४ को देखो।

उस की पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के शिवे बस उत्पन्न करे। २४ म**व** हमारे यहा सात भाई वे पहिसा व्याह करके गर यया और सन्तान न होने के कारण अपनी पत्नी को धपने माई के सिये क्रोड नया। २६ इसी प्रकार इसरे और तीसरे में भी किया और सातो तक नडी डमा। २७ सब के बाद बढ़ स्त्री भी कर गई। २ स सो जी उठने पर वह उन सातो में से किस की पत्नी होगी? क्योंकि वह सब की पत्नी हो चनी बी। २६ बौसू ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र सास्त्र भीर परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते इस कारना जुल में पर गए हो । ३ क्यों कि बी उठने पर स्वाह सादी न होगी। पर**न्ध** व स्वर्ग भ पानश्वर के बती की नाई होने ! ३१ परम्दु मरे हुन्नो के जी उठने के विषय में क्या तुम ने यह वजन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर में तुम संकड़ा। ३२ कि मैं इदाहीन का परमेववर और इसहाक का परमेवबर और शास्त्र का परनेस्कर हु? वह तो नरे हमा का नहीं परन्तु जीवतों का बरमेरबर है। ३३ वह सुनकर नीग उसके उपदेश सं चनित हुए ॥

हे भे जब करीनियों ने मुना कि उस ने सुदियों का मुद्द बन कर किया तो ने कर हुए। है अपीर जन से सु ते कर हुए। है अपीर जन से सु ते कर हुए। है अपीर जन में नियं तो ने कर सु त्यार के सु ते कर सु ते कर

सारी व्यवस्था और मविष्यद्वनताभी का

धानार है।।

४१ जब फरीनी इकट्ने वे तो मीत्तुने
जन से पूछा। ४२ कि मसीह के विजय में
तुम प्यासम्प्रते हो? यह फिस का सन्तान
है? उन्हों ने उन से नहा साऊद धाना
४६ जस ने बन से पूछा तो साऊद धाना
४६ जस ने बन से पूछा तो साऊद धाना
१६ कि मनु ने मेरे मनु के कहा। है?
४४ कि मनु ने मेरे मनु के कहा। है?
४४ कि मनु ने मेरे मनु के कहा। है?
४४ कि मनु ने मेरे मनु के कहा। है?
४४ कि मनु ने मेरे मनु कहा। है?
४४ कि मनु ने मेरे मनु कहा। है?
४४ कि मनु ने सेरे मनु कहा। है।
सेरे पासो के नीचे म कर दू। ४५ मना
पूज क्योक कर उसे मुख्य क्यार में
कोई मी एक बात न कह सक। रत्यु क्या

🗦 ् तव शीभुने भीड से झौर झपने वैकों से कहाः २ शास्त्री झौर करीसी मुखाकी नहीं पर बैठे हैं। ३ इस तिने ने तुम के जो कुछ नहें नड करना और मानना परन्तु उन के से कान नत करना क्यों कि वे कहते ता है पर करते नहीं। र ने एक ऐसे भारी बोम्स को जिन की उठाना कठिन है बाल्बकर उन्हें मनच्यों के कन्नो पर रत्नते हैं परन्तु माप उन्हें मपनी उगली ने माँ सरकाना नहीं भाइते। ५ वे सपने सब काम जोगा को विकास के लिये करत है वे अपने साथीजा का चौडे करते. भीर भएने वस्त्रों की कोर्रे बढाते हैं। ६ जेवनारी में सक्य सक्य जवनें ग्रीर सजा में भूक्य मूक्य बालन। ७ और बाजारी में नमस्कार भीर मनुष्य में रम्बी कहनाना उन्हें भाना है। य परन्तु, तुन रम्पीन नहताना न्योकि तुम्हारा एक डी गुर है और तुस सब भाई हो। १ और

पृथ्वी पर क्सी को अपना पिता न कहना स्वीत तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वम में हैं। १० और स्वामी भी न कहमाना स्वाकि तुम्हारा एक ही स्वामी हैं अर्वाद् मसीह। ११ जो तुम मं बचा ही वह तुम्हारा सेवक बन। १२ जा कोई अपने आए को बडा बनाएगा वह छोटा किया आएमा और जो कोई अपने साए को स्वीटा बनाएमा बह बडा किवा जाएगा।

१३ हे कपटी जास्त्रियो भीर परीचियो तुम पर हाय । तुम मनुष्यों के विरोध में स्वा के राज्य का द्वार कर करत हो न ता भाप ही उन में प्रवेश करते हा भीर न उस से से इस करनेवासों को प्रवेश करन वेते हो।

१ % हे कपनी शानित्रयो और करीधियो तुम पर हाय ! तुम एव जन को अपने मत मे साने के सिपे सारे जल और बस मे फिरत हो और जब वह मते के सा जाता है थी बसे घरने से बूना नारकीय बना देते हो।। १% हे सम्बे सम्बे सुन पर हाय जा

रहनेवासे की भी शपव साता है। २२ भीर यो स्वर्ध की शपव साता है वह परमस्वर के सिद्धासन की भीर उस पर बैठनेवासे की भी शपव साता है।

२३ हे अपटी साहित्रयो और फरी सियो तुम पर हाय तुम पोदीने और लीफ बीर और का दशमा मण देत हो परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बाता को समीद ग्याय स्थार बया और विश्वास नो छोड़ दिया है चाहिये सा का इन्हें भी करते उहुठ और उन्हें भी न सोहते।

२४ हे बन्धे यगुवो तुम मच्छाड को नो खान दासते हो परस्तु ऊट को निगस बावे हो॥

२१ है कपनी जारिकनो और फरी सियो नुस पर हाय पुत्र कटोरे और बाली को उत्पर अपने से हो माजते हो परन्तु वे भीतर सम्बेर प्रसयम से मर हुए हैं। २६ हे सम्बे फरीमी पहिने कटोरे और बाली को मीतर से माज कि वे बाहर म भी समझ हो भीतर से माज कि वे बाहर म भी समझ हों।

२७ है जनती चारित्रयो घोर परी
वियो तुम पर हाय तुम चूना किरी
हुई कहो के समान हो जो ऊपर म तो सुन्दर
दिकाई देती है परन्तु भीतर पुर्दी की
हुई मो थीर हव प्रकार की मनिनता में
परी है। २० दमी रीति से तुम मी ऊपर
है मनव्यो को पर्मी दिकाई तो हो परन्तु
भीतर कपट बीर समर्थ से मर हुए हो।।

२६ हे कपटी शास्त्रियो और करी सियो तुल पर हाय तुल प्रतियहत्त्वाफो ली नवे सवारते धीर मिनेदी नी कह बनाते हो। ३ धीर नहते हो कि यदि हव यक्ते बाजदारी के दिनों में हो ते ना मक्त्रियहत्त्वाचा नी हत्या में उन वे लाभी न हाते। ३१ इस में नो नुस मपने पर माप ही गवाही देते हो कि दुम मविष्यवक्ताधी के बातको की सन्तान हो। ३२ सो तुम धपने बापदादों के पाप का भद्रा मर दो। ६६ हे सापो हे करैती के बच्चो तुम मरक के दहन्द से अयोकर वकोने ? इथ इस्सिये देशों मैं तुम्हारे पास प्रविष्यद्वस्ताची भीर बुद्धिमानी भीर शास्त्रियों को भैजता हु बौर तुम जन में से कितनों को मार बानोगे बौर कुछ पर बहाधोपे और कितनो को घपनी संशाधी में कोड़े मारीमें और एक नगर से दूखरे नगर में अवेडते फिरोगे। ३५ जिस से वर्गी होबील से लेकर विरिक्ताड के पूत बनग्याहतक जिसे धूम ने नन्धिर <sup>क</sup> बौर बडी के बीच में नार बाला वा जिल्ले वर्मियों का कोड़ पुचनी पर बहाबायया है बहु सब सुम्हारे सिर पर पडेगा। ३६ में दूस से उप कड़ता हू वे सब बार्ते इस समय के कीयी वर वा वर्डेंबी।।

इर तमन के नाया पर था परमा।

इर्ष्ट है यक्त्रकान है वस्त्रकाने हु की
मित्रकारूपायों को जार बालता है जीर
जी तेरे पात मेंने बए, वर्ष्ट श्रवरणाह करता
है कितनी ही बार में ने बाहा कि नैते नुर्मी
पपने बच्चे को प्रकार पहा कि नीते वृक्ष्ट करती है वैसे ही ने भी तेरे शासकों को
इस्ट्रें कर नु. परमु तुम ने न बाहा।
इस्ट्रें कर तु. परमु तुम ने न बाहा।
से दे को तुम्हारों कर दुम्हारों किमें बनाव स्त्रों का वाता है। इस क्लोफि में तुम से नहरा हूं कि यस से जब तक तुन न कहोंने कि वस्त्र हैं बहु जो बहु के नाम से साता है वह तक तुन नुन्हे किर करी।
न देशोंने।

२८ अन्तर्मीयुमन्दिर ते निकतकर बारहामाती उतके मैने उस

को मन्दिर की रचना विकान के लिये उठ के पाल माएं। २ उठ ने उन से कहा क्यातुन यह सक नहीं देखते? भे तुन वे सक कहताहूं यहापल्यर पर पच्चर भी न स्कटेना को सामान काएगा।!

**इ. धीर जब बहु जैतून पहाड पर बैठा** का तो चेलों ने घलग उसके पास माकर कहा इस से कड़ कि वे बार्ट कव होगी ? बौर तेरै बाने का बौर वगत के भन्त <sup>क</sup> काक्या चिन्ह होगा<sup>?</sup> ४ बीघूने उन को इत्तर विया साववान रही! कोई दुन्हें न भरमाने पाए। इ.स्योकि बहुत सं ऐसे डोपे जो मेरे नाम से श्राकर कहेंमें कि मैं मतीह ह भीर बहुती की घरनाएये। ६ तुम सडाइमो धीर सबाइमो की वर्षी सुनोरे देखो वबरान चाना न्योकि इन का होना धबस्य है परन्तु इस समब धन्त न होगा। ७ क्वोकि वादि पर कार्ति बीर राज्य पर राज्य पदाई करेगा और बगह जगह जकाल पर्वेंगे और महंडोत होगे। व ये घर वाते गीडाओं का मारमन होनी। इ. सब वे क्लेच दिलाने के सिने तुम्हें प्रकाशप्ये और तुम्हें मार शासेंने बीर मेरे नाम के कारख सब चावियों के कोन तुन से बैर रवॉने। १ तब वहतेरै ठोफर काएंगे और एक बुत्तरे को पकरवा एमें भीर एक दूसरे से बैर रहेंगे। ११ और बहुत से स्कूठे मनिष्यहरूता चठ सडे होने और बहुती को मरमाएने। १२ और अवर्ग के बढते है बहतों का त्रेम उच्छा हो चाएगा। १३ वरन्त चौ करत तक बीरक वरे खेवा उसी वा उठार होगा। १४ और राज्य ना बहु सुसमाचार तारै जनत में जचार किया चाएता कि सब

चातियो पर गवाही हो तब सन्त मा जाएगा।।

१५ तो जब तुम उस उजादनेवासी मृश्यित बस्तु को जिस की चर्चा बानिस्पेस मंबिष्यद्रक्ता के हारा हुई वी पवित्र स्वान मंचडी हुई देखों (जो पढ़े वह समफें)। १६ तब जो यहदिया में हो ने पहाडा पर भाग काए। १७ जो कोठे पर हो नह ग्रपने बर में से सामान सेने को न उतरे। १८ और जो सेंद्र में ड्रो बढ़ भवना रूपका सेने को पीचे न नौटे। १६ उन दिनों में को गर्मदर्जी और इन विकाली होगी जन के लिये हाय हाय। २० सौर प्रार्चेना किया करों कि दुमहें बाढे में या उच्छ के दिन भागना न पड़े। २१ नवीकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होता जैसा जगत के धारम्म से न सब एक हुसा और न क्सी होना। २२ और यदि वे दिन वटाए ल पाते तो नोई प्राणीन बचता परन्तु भूने हमों के शारता वे दिन बटाए वाएगे। २३ उत समय यदि कोई तुम से कहे कि देको मतीहबद्दाई! या वहाई तो प्रवीति न करना । २४ नवोकि मुळे नसीह ग्रीर मुठे प्रविध्यह्मा उठ बडे होगे भीर बढ़े चिन्ह, और घर्मत काम दिसाएंगे कि वदि हो सके तो चुने हुमो को भी भरना दें। २४ देकी में ने पहिलों से सम से यह तम कुछ पह दिया है। २६ इत्रतिये वदि देतुम से नहें देनों बढ़ अञ्चल में है तो बाहर न निकम जाना देनो वह कोठरियो में है तो प्रतीति न करना। २७ वयोकि वैसे विश्वनी पूर्व से जिस्तुसर पश्चिम स्व चनवती जाती है भैशा ही शतुच्य के कुछ का भी घाना होया। २८ जहां नोच ड्रो वही पिक इस्ट्रे होने ॥

२१ उन दिनो ने बनेश के बाद मुरन्त

कुर्व धनिकारा हो जाएगा धीर पान्य का अकाश जाता रहेगा भीर तारे माकाध से गिर पर्वे और धाकाध से गिर तिहमा हिनाई जाएगी। ३० तक मनुष्य के पुत्र का पिन्ह धाकाध में विकाई देगा धौर तक पृथ्वी के सब कुलों के लीग धाती पीटोंग धौर राज्य के पुत्र को के लीग धाती पीटोंग धौर राज्य के सुत्र को की साम धीर ऐस्वर्ध के साम धाताध के देश पीटोंग धौर पर्वे धात प्रकाश के बादमा पर धाते है केरी। ३१ धौर कह सुद्धी के के सब्द के साम धाने दूरी को में में पर पर दे माकाध के हस खौर ते उस सोर तक बारों दिसा से उसके पुत्र के मानों धात के से सुत्र के सुत्र के

रीको अब उस की दानी कोमभ हो बादी बौर पत्ते निकलने लगते है तो तुम जान सेते हो कि बीप्प काल निकट है। ३३ इसी रीति से जब तम इन सब बाता को देखों को जान को कि वह निकट है। बरन डार ही पर है। ३४ में तुम से सब नहता ह कि अब तक ये सब बार्से पूरी न हो में तद तक यह पीड़ी आती न पहेगी। ३५ बाकाश बौर पृथ्वी टन जाएंगे परन्तु मेरी वार्ने कमी न टलेंगी। ३६ उस दिन धौर उस वडी के विषय में कोई नही जानता न स्वर्गके इत घीर न पूत्र परन्तुनेवन पिता। ३७ औरो नृह ने दिन वे वैताही मनुष्य के पूत्र का भाना भी होगा। १० क्योंकि औन जल-प्रसय से पहिने के दिनों में जिस दिन तक कि मुह वहात पर न चढा चन दिन तक लोग भाने-गीते वे घीर उन में स्वाह शाही होती थी। ३१ और जब तक जस प्रसय बारर उन सब को बहान से गमा तब तक डन को कुछ भी मानूस न पक्षा वैसे ही नतुष्य के पुत्र का बाना भी होगा। ४० उन समय दो जन भेन में हागे एक से सिया जाएगा चौर दूसरा छोड दिया बाएगा। ४१ दो स्त्रिया चक्की पीसती रहेंगी एक से नी बाएगी और इसरी छोड **दी जाएगी। ४२ इस्रामये जागते रहो** क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभ किस दिन भाएगा। ४३ परन्तु सह जान को कि वरि वर का स्वामी जानता होता कि चोर क्सि पहर धाएना तो जानता रहता और भपने वर में तेंव नतने न देता। ४४ इतिये तुम भी तैयार रही क्योंकि जिस वडी के विवय में तुम छोचते भी नहीं हो उसी बड़ी सन्ध्य का पृत मा जाएगा। ४६ सो वह विश्वासनीन भीर बढिमान दास जीन है जिसे स्वामी ने प्रपने नौकर चाकरो पर सरवार ठहरावा कि तसय पर उन्हें भोजन है ? ४६ वस्य 🕻 बद्ध दास जिसे उमना स्वामी भारत ऐसाही करते पाए। ४७ मैं तुन से सच कहता इ. बाइ उसे अपनी सारी सपत्ति पर सरदार इंडराएना। ४= परन्तु वदि वह रक्ट शास सीचने मणे कि नेरे स्वामी के माने में देर है। ४६ और वपने लावी हालों को पीटने लगे और विश्वकरों के ताव कार पीए । ≵≉ तो उस दात का स्वामी ऐसे दिन घाएगा जब वह उस की बार न ओहता हो। ४१ और ऐसी वडी कि बढ़ न जानना हो और उसे भारी तावना देकर उनका भाग नपन्त्रों के साम ठहराएगा नहा रोना भीर शक्ष दीनना होगा ॥

भू तर स्वर्ण वा राज्य उन रल वर्षात्वों के नवान होता जो भगी नगानें नेकर दूल्यू ने जेंट वरने को निवनी। २ उन में वाच कूर्य और वाच नवनपार थी। ३ कुनों ने बचनी नशानें

हो ही परन्तु अपने साथ तेन नही तिया। ४ परन्तु सममन्दारो ने प्रपनी मसानो के साथ घपनी कृष्पियों में तेल भी भर लिया। इ. व्यथ बुलहें के बाने में देर हुई, तो वे सब कवने मगी और सो गई। ६ मामी रात को वस सभी कि देशों इनद्वापारदाई जस से जेंट करने के सिये चलो। ७ तब हे सह क्षत्रारिया जरूर रापनी महालें हीक करने मगी। य और नुसी ने समस्त्रारी से कड़ा अपने देल में से कुछ हमें जी दो क्वोकि हमारी मशामें बुम्ध आती है। परन्त् समस्त्रारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे चौर तुम्हारे सिये पुरा न हो भना तो यह है कि तुम देवनेवासी के पास आकर भपने लिये मोल से सो। बब वे मोल जैने को बारदी मी ती इसहाधापहचा और जो ठैसर नी वे उसके साथ अगह के बर में बनी वर्ष ग्रीर द्वार वरूद किया गया। ११ इसके बाद वे इसरी क्यारिया भी पाकर नड़ने लगी हे स्वानी हे स्वामी हमारे निये हार कील दें। १२ क्लेने क्लरे दिया कि नै तुन से तम कहता हु में तुम्हें नहीं बानता। १३ इततिये जानते यही नयोकि तुन न उत्त दिन को बानते हो। न उस वदी को।। १४ वयोकि यह उस मनय्य की ती दक्षा

हुँ क्याक यह उन मनुष्य भा तो बात है जिस ने परवेग को बाते समस्य करने बातां को जुलाकर, स्वर्णी सम्पत्ति उन की बाँव वी। १% उस ने एक को गाम तोड़ हुतरे को बो भीर तीतरे नो एक सर्वार्ण हुन एक को उस नौ ताकों के सन्तार दिखा भीन तब परदेश चना गया। १६ तब जिस को पाम तोड़े मिने के उन ने जुल्सा साकर उन ने मेत देत दिना भीर पाम तोड़े भीर चनाए। १७ इनी पीति के जिन नो दो निने में **उत्त ने भी दो औ**र कमाए। १८ परन्तु जिस को एक मिलाबा उस ने जाकर मिट्री चौदी और ग्रपने स्वामी व रुपये प्रिपा दिए। ११ वहन दिना के बाद उन दासो का स्वामी धाकर उन ने नका तने मगा। २ जिस का पाचतौड निसे वे बस ने पात्र तोडे सौर सावर वडा है स्त्रामी तुने मुक्ते पाच तोड सींपे वे देव मैं ने पाच तोडे मीर क्वाए है। २१ उसके स्वामी ने उत्तरे कहा कर्य है शक्ते भीर विद्वानयोग्य दास न योडे में विद्वासयोग्य रहा में तुमे बहुत वस्तुको का व्यवकारी बनाउमा धपने स्थामी ने मानन्य में सम्मानी हो । २२ और जिस को दो तोड मिने ये उपन भी काचण्यका हेस्सामी तुने मुम्ने दो दोडे शौंपे वे देव मैं ने दो होड और नगए। २३ उनके स्वामी ने उस में कहा कन्य हे सच्छा और विस्तास मोग्य दान तू भोड में विस्तानयोग्य रहा मै तुन्ने बहुत बस्तुमा ना समिकारी बनाइना प्रपने स्वानी के बानन्य में श्वमनामी हो। २४ तब जिम की एक तो दामिमाना उस ने बानर कहा है न्दामी मै तुका जातना वा ति तुन्ठीर मनुष्य है तूजहा वहीं नहीं बोता वहा मारता है भीर जहां नहीं छीरता वहां न बटोरना है। २५ मी में इर गया और बार्ग तेग तौडा मिट्टी म खिपा टिया देल जो तेरा है यह बढ़ है। २६ उनके स्वामी में बने उत्तर दियां कि हे कुट बीर মালনী হাৰ কৰ বচৰু সালবাৰা বি महाने ने नहीं बोबा वहा से वाटना ह भीर जहा मैं श नहीं छीटा बहा से बटोरता है। २७ ठा तुम्द्रे चाहिए वा नि नेप रामा तर्गतो नो दे देना तव नै मार्गमप्ता वन ब्याज समैत ने लेता। र् इसिन्धे वह तोबा उस स सो सौर जिस के पान दस ठाडे हैं उस को दे दो। १६ क्यांकि विस्त किमी के पान है उस धो? रिया जाएगा घो? उसके पान वहुत हा वाएगा चर्न्य जिस के पान है उस स वह सी जो उसके पास है के पिया जाएगा। ३० धी? इस तिकस्ते दाम ने वाहर के सबेरे स दास दो जहा रोगा चीर दान पीनना होगा।।

३१ जब ननुष्य का पुत्र सपनी महिमा म चाएगा और सब न्वर्ग दूत उसके साब बाएंगे तो वह बपनी महिमा र मिहामन पर विराज्ञमान होगा। ३२ घौर सब जानिया उमके शास्त्र इसट्टी की जाएगी। भीर जैमा चरवाहा सेटा का बक्रिया से धलग कर दता है बैसा ही वह उन्हें एक हुमरे न धनय करेगा। ३३ और वह मेंडा को अपनी वहिनी और और बकरियों नो बाई बार लडी नरेगा। ३४ तव राजा भवती बहिनी बोर वाना स नहेगा ह मेरे पिता के कम्ब लागी बाबा उम राज्य के समिकारी हा जामो जी जगत कं मादि से तुम्हारे लिय नैयार जिया हमा है। . ११. क्योंकि में भूका दा धौर तुस न सुक कान नो निया में पियाना मा और तुम न मुक्ते पानी पिनावा म परदेशी वा तुम ने मुक्ते अपने चर में ठहराया। ३६ मे नया था तुम ने सुक्त क्यार पश्चिम् मैं वीवार था तुम व मरी मुधि सी मैं वन्दीगृत में भा तूम सुभः से मिनन ग्रागः ३७ नव वर्गी उस का उत्तर देंगे कि है प्रमुहन ने नव तुम्हे मूला दला सीर भिनामा <sup>३</sup> वा पियामा **रेना धौ**र रिनास<sup>9</sup> ३० हम ने क्य नुभः पन्द्रशी दैचा बौर बपने वर में टक्त्याया सामग्र दैला चौर रपडे पहितात ? ३६ हम ने

उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सच कहता हूं कि तुम ने जो मेरे इन कोटे से छोटे माइयो में से किसी एक के साथ किया वह गेरे डी साव किया। ४१ तब वह बाई भीर वाली से कहेगा है कापित भोगों मेरे साम्हने से उस प्रमन्त पाय में चने चायो जो सैतान \* थीर उसके दुतों के सिये तैयार की वई है। ४२ नवीकि में भचावा बीर तुन ने नके साने की नहीं दिया में पियासा वा मौर तुम ने मुक्ते पानी नहीं विलाया। ४६ में परदेशी वा भीर हम ने मुक्के भ्रमने वर में नहीं ठहराया में नवा का, और पुन ने मुक्ते कपदे नहीं पहिनाए श्रीमार और बन्धीपृद् में वा भीर तुम ने मेरी नृत्रि न नी। ४४ तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रमु, हम ने दमे कन मला या पियाशा या परदेशी मानगा यां बीसारः या बल्बीवड में देखा भीर तेरी चेवाटह्स न की १ ४६ तव बहुउन्हें उत्तर देना में तुम से सच कहता ह कि तुम ने भो इन छोटे से बोटो में बे किसी एक के साथ नहीं किया वह गेरे साम भी नहीं किया ∤ ४६ और यह यनना बएड भोगेंने 🕆 परन्तु बनीं सनन्त श्रीवत में प्रवेद करेंगे। रू है जब बीधु ये सब बातें कह भूका तो अपने चेकी से कहने सगा। २ तूम जानते हो कि दो दिन के बाद

कब तुक्ते बीमार या बन्दीपृष्ठ में देखा भीर

तुऋ से मिलने काए? ४० वर्ग राजा

नुरक्**रील † भू में भार**णे।

विचार करने शर्मे कि मौतुको बत्त ते पकडकर सार आसें। १८ परन्तु ने कहते वे कि पर्व्यके समय नहीं कही ऐतान ही

कि नोगो में बतवा मच जाए। ६ अब बीच् बैठनिस्वाह में समीन कोशी के वर में बा। ७ तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में **ब**ह्ममी**न इन** नेकर उसके पास भाई, भौर जब पह गोजन करने बैठा था ठो उसके सिर पर उएवेस दिवा। = वह देसकट उतके चेले रिशिवाए और कड़ने जमें इस भा क्यो सत्यानाच किया नया? १ यह तो मच्चे बाम पर विकक्तर कंपाली को बाटा वा चकता ना। १० वह मानकर बीचुने जन से कहा लगी की श्रमी सताते हो? क्त ने मेरे साथ मनाई की है। ११ कनाम तुम्हारे ताय बना रहते हैं परन्तु ने तुम्हारे ताम सर्वेश न पहला। १२ उत्त ने मेरी बैह पर को बड़ इस छएडेला है जह मेरे गाड़े जाने के लिये किया है। १३ में तुम से सब कहता है कि तारै जनत में बड़ा नहीं यह बुतगाचार प्रचार किया जाएमा वडा उतके इंड काम का वर्णन नी उनके स्मरता में किया जाएवा ॥

१४ वन महुदा इस्करियोजी नाम बादह बेलो में से एक ने महारामकों के पाल बात्कर कहा १४ वरि में चते तुम्हारे हाम पकच्या १ तो मुक्ते नया बोये? बाहों ने बंदी सीस चालों के दिस्के ग्रोमकर है विए। १६ और क्या चर्चा तमस से बते पकड़ाने का समुद्रा हुउने सथा।

१७ प्रवाणी है रोटी के पर्व में पहिले दिन चेने बीगु के बाद पाकर पूक्ते तने तू कहा चाहता है कि इस की तिले उत्तह बाने की तैयारी करें? १व उत्त ने नहा नगर में कुनाने के बाद बाकर उस से नही कि युव कहता है कि मेरासमय निकट है, में प्रपने वेलों के साथ तेरे यहा पर्म्य मनाळगा। १६ सो चेनों ने सीसू की माज्ञा मानी भौर फसड्ड तैयार किया। २० वय साम्बहर्द, दो वह बारहो के साथ मोजन करने के सिये बैठा। २१ जब वे कारहे दे तो उस ने कहा मैं तुम से सच कहता हं कि तुम में से एक मुक्ते पकडबाएगा। २२ इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उस से पूछने जगा हे गृक्तमा बह मैं हं<sup>?</sup> २३ उस ने उत्तर दिया कि जिस ने नेरे शाच वाली में हाय बाला है, वही शुक्ते वकड़वाएगा। २४ मनुष्य का पूत्र तो जैसा उसके विजय में तिका है जाता ही है परन्तुब्छ मनुष्य के सिये चोक है जिस के बारा मनुष्य का पुत्र पक्तवासा जाता है सवि उस समुख्य का जन्म न होता तो उसके निये यसा होता। २५ तब उसके पकडवानेवासे यहवा ने कड़ा कि डे रस्की न्या वह ने हैं? २६ उस ने उत्त से कहा तुकह चुका जब ने का छहे ने तो गीतू ने रोटी नी भीर प्राचीन नागकर ठोड़ी और नेतो को दैकर कहा तो आर्था यह नेरी देह \$। २७ फिर उस ने कटोरा सेकर, बन्य माद किया और उन्हें देकर कहा तम सब इस में से पीमी। २व क्योंकि यह बाका का नेरा वह नोह है थो बहुतों के लिये पापों की क्षमा के निमित्त बहावा बाता है। २६ में तुम से कहता है कि बास का बड रत यस दिन तक कजी न पीऊगा जब दक तुम्बारे साथ घरने पिता के राज्य में नया न पीऊ ॥

६० फिर ने भजन गाकर जैतून पहाड पर गए॥

११ तब बीघुने उन से महा तुल

सब धाव ही रात को मेरे विषय में ठीकर बाधोवे क्यों कि सिका है कि मैं करवाहें को मार्क्षा धारे में करवाहें को मार्क्षा धारे मुख्य की मेर्के तिकार विकार हो जाएगी। ३२ परक्तु में धपने बी उठने के बाद तुम से पहले मतीत को आठगा। ३३ इस पर परास में उस से कहा मेरी हुए मेरे दी कि पर की मुर्के के सी भी ठीकर न बाजेगा। ३४ मी ठीकर न बाजेगा। ३४ मी ठीकर को मुर्के के सी को कहा मेर तुम्म से सम के से पाइ के पूर्व के कहा है कि बाद मेर्के के मी के से पहले के सुकर बाएगा। ३४ पता के सम मेरिक से ही ती ही मी मेरिक से मी की मेरिक से मी की से महा मेरिक सी ही ती मी मुक्त के से महा मी दुम्म से परा भी हो ती मी मुक्त को मी मी महा।।

३६ तव यीखु धपने चेनो के साम गतसमनी नाम एक स्थान में प्राथा और अपने देनों से कहने समा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करू। ३७ और वह पठरस और अवदी के दोनो पूत्रों को साथ से बबा और उदास भीर न्याकुम होने समा। ३८ तब उस ने उन दे कहा मेरा भी बहुत बदात है बड़ां तक कि नेरे प्राफ्त निकला चाहते हैं तुम वही वहरी और मेरे साव जागते पड़ी। ३८ फिर वह नोटा और धाने बढकर मुह के बन गिरा और वह प्रावंता करने श्या कि है मेरे पिता यदि हो सके तो य**ह** कटोरा सुक्क से टल आएं बौसी औसा में चाहताहुँ वैद्यानहीं परन्तु वैक्षान भाइता है बैता ही हो। ४० फिर बेलो के **पाच ग्राकर उन्हें सोते पाया ग्रीर पतरस** धे कहा क्यातूम मेरे साम एक वडी भी न जाग सके? ४१ जागते रही सीर बार्चनाकरने पही कि तुम परीक्या में न पड़ी बात्मा तो तैयार है परन्तु तरीर दुर्वत है। ४२ फिर उच्च ने दूसरी बारा आकर पह प्रापंता की कि है मेरे लिए। सर्पत वहने पीए दिला नहीं हुन सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ४६ तक उस ने साकर उन्हें फिर सोते पासा क्योंकि उन की साले नीक से मरी थी। ४४ और उन्हें खोटन एक चना क्या और नहीं बात फिर कड़कर किए चना क्या और सी बात फिर कड़कर तीसरी बार प्रापंता जन से कहा पक नोने को बीर बाजक न से बेलो बसी सा पहची है धीर मनुष्य का दुत्र पापिसों के हाथ पक्वबाना खाला है। ४५ उठो चलें बेलो नेपा पक्डबाने

वालानिकट भाषह्वाहै॥ ४७ वह यह नह ही रहावाति देलो यहुदा जो दारहो अंसे एक वा बाया भौर उसके भाग महायानको भौर मोगो 🕸 पुरिनमां की कोर से बड़ी भीड़ तलवारें भौर नाठिया निए हुए बाई। ४६ उसके पकडवानेवाले ने उन्हें यह पता दिवा वा कि जिस को मैं भूत सुबही है उसे पकड़ मैना: ४६ और त्रन्त श्रीचु के पात प्राकर कहा हे रम्बीनसम्कार और उस को बहुद भूगा। ६। बीसू ने उत्त से कहा है मित्र जिस कास के लिये तुआ या है उसे भर हो। तक उन्हों ने पास धाकर मी सुपर हाम असे और उसे पक्त असिया : ५१ और देशों सीशुके ग्राजियों में से एक ने हाम बढाकर धपनी तसवार सीच शी भौर महासाजक के दास पर चलाकर उस का कान उदा दिया। ५२ तक मीसूने उस स कहा भ्रपनी तत्तवार काठी में रक्त ने नवोकि जो तलकार चलात है वे तब क्षमगर से नाध किए जाएके। इ.३. क्या तूनहीं सममका कि मैं भ्रपने पिता से विनर्ता कर सकता हु और वह स्वर्णपूटी की बारह पकटन के घरिक मेरे पास घमी
उपस्थित कर हेगा ? प्रभ परन्तु पितन
साहन की वे वार्ते कि ऐमा ही होना मक्यम
है क्यांकर पूरी होगी ? प्रभ उन्नी पक्षी
पीत्तु ने मीड से कहा क्या तुम तकवार
पीर काठिया केकर पुमे बाकू के ममान
पक्षक के किये निक्के हा? में हर दिन
क्षितर में कैठकर उपयेश दिवा करता का
धीर तुम ने मुक्ते नहीं पक्षा ! प्रभ परन्तु
यह सक एससिये हुमा है कि निम्मय्
वह सक एससिये हुमा है कि निमम्बद्
उसे खोककर नाग गए।।

 श्रुध और श्रीसुके प्रकारनेवासे उस को नाइका नाम महावाजन के पास से नए, वहा शास्त्री भीर पुर्यनेए इन्हें हुए थे। ५= धीर पतरस हर में उसके पीखे पीखे महायाचक के बाधन तक यया और भीवर बाकर सन्त देसने को प्यादों के साम बैठ गवा। ४.६ महायाजक चौर धारी महा सभा शीचुको भार बानने के निये चत्रके विरोध में मूठी गशाही की मौद मे मे । ६ परन्तु बहुत से मूठे नवाहो के माने पर नीन पाई। ६१ घन्त में दो जनो ने बाकर कहा कि इस ने कहाई। कि मै परमेश्वर के मन्दिर को बा सकता 🛭 भीर उसे तीन दिन में बनासकताह। ६२ तव महायाजक ने अब्दे होकर उस से कहा क्या तूकोई उत्तर नहीं देता<sup>?</sup> ये नोय तेरे विरोज में क्या अवाही देते हैं ? परन्तु मीजू भूप रहा महायाभक ने उस से कहा। ६३ में तुम्द्रे जीवते परमेश्वर की सपत्र देखा हु कि यदि तूथरनेस्वर का पुत्र मसीह है तो हम से कह दे। ६४ बीमू ने उस क्षेत्रहा तूने बाप ही कह दिया बरत नै

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> व् पनिष्ठारतः

तुम से यह मी कहता हू कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वधानितमान के की सिहिती सोर बैठे और साक्ताल के नावको पर साते देखोरे। ६५ तब महामानक के सपने वस्त्र फाइकर कहा इस ने परमेस्वर की निन्दा की है अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन ? ६६ देखों तुम ने सभी यह निन्दा सुनी हैं। तुम क्या सममते हो ? बन्दों ने उत्तर दिया यह बब होने के योव्य हैं। ६७ तब उन्हों ने उस के मृह पर बुण सीर उसे मुद्दे सारे सीरा ने बप्पक मार के कहा। ६व हे मसीस हु स से मित्यद् वारी करके कह कि किस ने तुस्ते

६६ भीर फ्तरस बाहर ग्रागन में बैठा हुमा का कि एन नौंदीने उसके पास माकर कहा तूऔ यौचुगतीली ने साथ था। ७ उस ने सब के साम्हने महक्तह कर इस्कार किया और कहा में नहीं जानता दूष्याकहरही है। ७१ वय नह नाहर बेबडी में चला गया की दूसरी ने उसे बेजकर चन से भो बहाये कहा बहुमी तो सीसु नासरी के साम था। ७२ अस ने शपव बाकर फिर इन्कार किया कि मै उस मनुष्य को नहीं भानता। ७३ बोडी देर के बाद भौ बहा सबे थे बन्हों ने पतरस के पास माकर बस से शहा संचमुच तूमी उन में से एक 🕻 क्यों कि तेरी बोली तेरा नेव कोस देती है। ७४ तब वह विषकार देने भीर सपद साने लगा कि मैं क्स मनुष्य को नहीं जानता सौर तुरल मुर्गने वाग **यी। ७५ तब** पतरस को बीगुकी कही हुई बात स्मरल बाई कि भूवें के बाव देने से पहिने तूतीन बार येदा इन्कार करेता

धौर वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोते. सगा ॥

विवास मीर हुई हो सब महा याजको और सोनो के पुरतियो ने भीषु के मार डालने की सम्मति की। १ और उन्हों ने उसे वाक्या और ने जाकर पीलायुस हाकिस के हाव में सौंप विया।।

३ जब उसके पकडवानेवाले सहवा ने देसा कि वह दोपी ठहराया गया है तो वह पचनाया भीर ने तीस चान्दी के सिक्के महा याजको धीर पूर्यनयो के पास फेर साया। ४ और कहा में ने निर्दोषी को बात के लिये पकडवाकर पाप किया है? चन्हों ने कहा हमें क्या रेतू ही जान । ५ तव वह उन सिक्कों को मन्दिर \* में फंक्कर चना गया और जाकर भएने साप को फासी दी। ६ महायाजका ने उन सिक्को को लेकर कहा इन्हें भगवार म रजना उचित नही क्यों कि यह शोह का दान है। ७ सो उन्हों ने सम्मति करके उन सिक्को से परदेशियो के गावने के सिये कुम्हार का बोत मोल से निया। ८ इस कारल नह सेत प्राज तक तो हुना चेत कहताता है। श्रुप्त जो वचन विर्मेगाह प्रविध्यक्षमता के द्वारा कहा गया वा वह पूराह्मधा कि उन्हों ने वे तील सिक्के प्रयोग् उस ठहराए हुए मृस्य को (जिसे इआएस की सन्तान में से कितनो न ठहरायाया) चे निए : १० धीर जैसे प्रभुने भूके बाबत की की वैसे ही उन्हें कुम्हार कं जेत के मृस्य में वे दिवा।।

११ जब यौषुहाकिम ने शास्त्रने लडा वातो हाकिम ने उन्न से पूड़ा कि क्या पू बहुदियों का राजा है? यौषुने उत्त से नहां पूधाप ही कह रहा है। १२ जब

<sup>ै</sup> वृत्तामनै।

महायाजक भीर पुरनिए उस पर शेष लगा रहें में तो उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया। १३ इस पर पीनातुस ने उस से कहा क्यात नहीं सनता किये तेरे विरोध में कितनी गवाहिया वे रहे हैं ? १४ परन्त उस ने उस को एक बात का भी उत्तर नहीं विया यहां तर कि हाकिम की बढा घारचर्य हथा। १५ और हाकिन की यह रीति भी कि उस पर्व्य में नोगो के सिये किसी एक बन्बुए को जिसे वे चाइते वे स्रोड देता था। १६ उस समय बरसस्या नाम उन्हीं में का एक नामी बन्दका का। १७ सो बब ने इकट्टे इए, तो पौनातुस ने बन से कड़ा तुम किस को वाइसे डो कि में गुम्हारे लिये खोड द? वरग्रव्या को वा गीग को जो नसीह कडनाता है? १८ स्योकि वह जानता वा कि उन्हों ने चते बाह से पकडबावा ई। १६ जब वह म्याय की नहीं पर बैठा हुया या तो इस की पत्नीने उसे कहना भेजा कि तुउस वर्मी कै भामने में द्वाचन बानना क्योकि में ने मान स्वप्त में उसके कारस बहुत दुव चकाबाई। २ महायानको भीर कुरनियो में भोगों को उमारा कि वे वरस्त्राच्या को मान में भीर बीज़ को नाम कराए। २१ डाकिम ने उन वे पुछा कि इन दोनो में से किस को चाहते हो कि बुम्हारे लिये क्षीड दृ? उन्हों ने कहा वरसम्बाकी। २२ पीलायुस ने जन से पूका फिट बीख को भो मधीह कहताता है बया करू? सब ने बत से कहा यह कृत पर पदाया जाए। २३ हाकिम ने कहां क्यो उस ने क्या बुराई भी है? परन्तु वे बीर मी जिल्ला भिस्ताकर कहते समे वह कुस पर **भक्षा**या आए । २४ वन कीनातुत्त ने

देला कि कुछ बन नहीं पडता परन्तु इस के

W

विषयेत इल्लंड होता जाता है तो उस ने पानी लेकर भीड़ के साम्ह्रने धपने हान वोए, और कहा मैं इस वर्मी के लोह से निर्दोप ह तम ही जानो । २६ सव सोगो ने उत्तर दिया कि इस का क्षोह हम पर बौर हमारी सन्तान पर हो। २६ इस पर उस ने बरघरबा को तन के मिये सोड दिया धौर बीख़ को कोड़े सबवाकर सौंप दिया कि क्स पर चडाया जाए॥

२७ तब हाकिन के तिपाहियों ने मीच् को किसे में से खाकर शारी पसटन उसके पहु मोर इक्ट्री की। २० मीर उसके कपडे उतारकर उसे किएनिया दावा पहिनाबा। २<u>६ भीर</u> काटो का नु<del>क</del>ृट नुवकर उत्तके सिर पर रक्का और उसके .. इहिने हाव में बरक्यड़ा दिवा और उसके धावे बूटने टेककर उसे उट्टे में उड़ाने समे कि हे यह दियों के राजा नमस्कार। ३ बीर उसे पर थुका सीर वही सरकर्डा लेकर उसके सिर पर मारते नपे। ३१ अब वे उसका ठट्टाकर पुके तो बढ़ बागा इस पर से बतारकर फिर उत्ती के क्लबे उसे पहिलाए, और कृत गर चडाने के सिवे से चले।।

३२ बाहर वाते हुए बन्हें बनीन नाम एक कुरेनी नमुख्य मिला उन्होने उसे बेमार में प्रकाति उत्तका भूत उठा से भने। ३३ और उत्त स्वान वर को नतपुदा नाम की जनह सर्वात् सोपनी का स्वान कहताता 🕏 पहुचकर। 🥸 उन्हों ने पित्त निसामा हुना दानरत उसे पीने की दिवा परन्तु उत्त ने चलकर पीनान चाहा। ३ **४ त**र उन्हों ने उसे क्स पर पढ़ाशा सौर चिट्टिया बासकर जसके कपडे बाट सिए। ३६ और नहा बैठकर उत्तका पहुछ देने लगे। ३७ और असका दोवपवं उसके

सिरके ऊपर सवाया कि यह यह दियों काराजायीच्य है । ३८ तव उसके साथ दो बाकू एक दक्षिने और एक बाए कसो पर चढाए गए। ३६ और झाने जाने गाने सिर हिना हिनाकर उस की निन्ता करते थे। ४० और यह कहते ने कि है मन्दिर के दानेवाचे और तीन दिन में बनानेबाले सपने साप को तो अचा यदि तुपरमेश्वर का पुत्र 🕻 तो त्रूस पर से उतर मा। ४१ इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियो और पुरिवर्षे समेत उट्टा कर करके नहते वे इस ने भौरो को बचाया भौर भपने को नहीं बचा सकता। ४२ यह तो इसाएस का राजा है"। भव पूर पर से उत्तर प्राए, दो हम उस पर निस्वास करें। ४३ इस ने परनेश्वर पर भरोसा रका है, यदि वह इस को चाहता है दो सब इते खुडा से स्पॉकि इस ने कहा वा कि "मैं परमेशवर का पुत्र हूं"। ४४ इसी प्रकार बाकू भी जो उसके साव क्तो पर चढाए गएँ वे उस की निन्दा करते वे ॥

४५ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक यस सारे वेश में प्रमणेश स्त्रामा रहा। ४६ तीसरे पहर के निकट योगु ने बड़े स्वस्य से पुकारनर कहा एकी एकी समा स्वस्तनी? सर्थांतु है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तू ने मुन्ते क्यो कोड़ दिखा? ४७ जो वहा बड़े के उन में से कितनो ने यह सुनकर कहा बह तो प्रतिम्माइ ने पुकारता है। ४८ उन में से एक पुरस्त वीडा और स्मय लेकर तिरके में दुवोया। ४१ सीरो ने वहा यह वाधा। ४१ सीरो ने वहा यह वाधा वेसें प्रतिम्माइ उसे बचाने साता है कि नहीं। ६० तब योगु ने फिर बड़े सब्द सं विस्ला कर प्राण \* स्रोड दिए। ५१ भीर देखो मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो दक के हो गया और भरती को स गई भीर चटानें तडक गई। १२ भीर कत कुल गईं और सोए हुए पश्चिम भोगों की बहुत भोगें भी उठी। ११ भीर उसके बी उठने के बाद वे कबो में से निकलकर पविच नगर में गए, भीर बहुतो को दिसाई दिए। ४४ तब सुबेदार और जो उसके साथ बीख़ का पहरा दे रहे ये मुईंडोस और जो कुछ हुया या देलकर शत्यन्त दर गए, बौर कहा स्वमुख यह परनेस्वर का पुत्र या । ५५ वहा बहुत सी स्त्रियां यो गशील से बीचु की देवा करती हुई उसके साम भाई थी दूर से यह देश रही थी। ४६ उन में गरियम मगदलीनी धीर बाक्ब और योषेस की माता मरियम और अव्ही के पूत्रों की माता वी।।

१७ वह नाफ हुई हो पूसुफ माम सरिप्तिपाह का एक बनी मनुष्य जो झाप ही सीयुक्त वेका वा सारा उस ने पीमानुष्ठ के पास जाकर सीयु की सीय मागी। इ.ट. इस पर पीसानुष्ठ ने वे देने की साझा बी। १८ मुसुफ ने सीय को सेकर उसे उज्ज्वक बादर में लपेटा। ६० घर उसे प्रपत्नी नई कर में रका प्रपत्नी नई कर में रका बो उस ने बदान में बुदबाई थी और वह के डार पर बडा एकर सुककाकर बसा गया। ६१ और मरियम सगदसीनी सीर कूसरी मरियम बहां कब के सामुने बैठी की।।

६२ दूबरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन वा महायाजको सौर फरीसियो ने पीसानुस के पात दनहें होकर कहा। ६३ है महाराज हमें स्मरण है नि उस भरमानवाने में घपने नीवे नी नहा मा कि में तीन दिन के बाद जी उद्गा। ६४ सा प्राज्ञा वे नि तीसरे दिन तक कब की रक्तानी की नाए, ऐसा न हो कि उसके वेले साकर उसे चूरा के नाए, और कोगों से कहने नमें कि वह मरे हुयों में से जी उठा है तब पिक्का बोला पहिसे से भी बुरा होना। ६५ पीलायुव ने उन से कहा तुन्हारे पास पहरूप तो है जायों प्रस्ता सम्मक्त मनुदार रजवाणी नरी। ६६ सो वे पहरूपा को साम के कर गए और एक्टर पर मृहर सगाकर कब की रक्तवासी की।

भूदा के जिन के बाद सप्ताह के पहिसे दिन पह फटते ही मरियम मगदतीनी भीर दूसरी मरियम कव को देलने धार्दः २ और देखो एक वडा भुदेशेन हमा स्योनि प्रभुका एक इत स्वर्ग में उठरा और पास आकर उसने पत्कर को सदका विद्या और उस पर बैठ गया। ३ उसका रूप विवती का साधीर उसका बरूत पाले की नाई उन्नवस ना। ४ उसके मय से पहुबए काप बठे और मृतक समान हो गए। ५ स्वर्गपृत ने स्त्रियों से कहा कि तम मत बरों में जानता हु कि तुम मील को जो ऋस पर वहामा गमा ना दुब्ती हो ।ें६ वह महानही **ई** परन्तु मपन क्षान के धनसार भी बठा है सामी यह स्थान देवा जहा प्रज पदा था। भौर शौम्र बानर उसके चला से नहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और दलो वह तूम से पश्चिम गशीम को जाता है बद्या उनका दर्भन पाधोगे देखों में ने तुम संक्रह दिया। = घीर ने अय ग्रीर नडे मानन्द के साथ कब से शीध शीटकर उसके बेलों को समाचार देने के शिये दौड़

गई। इ. भीर वेको यौगु उन्हें मिसा भीर कहा कनाम भीर उन्हों ने पाछ भाकर भीर उसने पाव पनकर उसका सएकदा किया। १ तक सीधु ने बन से नहां मत करों मेरे माइयों से जायर नहों नि गनील को वर्षे जाए वहां मुक्ते वेकेले॥

श्रमण।

११ वे चाही पहीं ची कि देखों पहरूपों

में से कितनों ने नकर में माकर पूरा हाम
महामायकों से कह सुनामा। १२ तब
जहीं ने पुरिनेगों के साम इक्ट्रे होकर
सम्मित की बीर सिपाहियों को बहुत
चाली देकर कहा। १३ कि मह कहना
कि एक को जब हम सो रहे में दो जसने
चेने माकर उसे चुरा से मरा १४ मीर
सीर यह बात हाकिम के कान तक पहुनेगों

ठी हम उसे समझ्या सेने सोर तुम्दे जोनिम
से बचा सेने। १४ सो उन्हों ने क्यर सेकर
मैसा सिकाए यह ये बैता ही किया
भीर यह बात साम तक महरियों में
प्रचलित हैं।

१६ और प्यारह चेसे ग्रहोन में उस पहाब पर गए, बिसे मीशु ने उन्हें बनाया मा। १७ और उन्हों ने उनने संन पाषर उसे प्रणान किया पर किसी की धन्त्रेह हुमा। १० मीशु ने उन के पास धाकर नहा नि स्वर्ग और पृथ्वों ना सारा धिकार मुखे विधा प्या है। १६ इस मिसे तुम बाकर सब सारियों ने सोगों में नेक्सा बनाओं और उन्हें पिता चौर दुन धौर पविचारमा के नाम से बपितस्मा रो। १ धौर उन्हें सब बार्त को मौ ने नुस्क् धाहा सी है मानना सिकामों धौर देशों में बनात ने सन्न तक सबैक मुम्हारे बग हु।

## मरकुस रचित सुसमाचार

 परमंदवर के पृत्र सीलू मसीह के सुसमाचार का भारस्य। २ जैसे यद्यायाह भविष्यद्वनता की पुस्तक में सिका है कि देश में धपने दूत को तेरे भागे मेजता ह जो तेरे लिये मार्ग सुकारेगा। ३ जगन में एक पुकारनेवाने का सब्द सुनाई दे रहा है नि प्रमुका सार्गतैयार करो भीर उस की सडकें सीधी करो। ४ युहका धाया बो जनत में बपितस्मा देता और पापो की बागा के ज़िबे मनफिराव के वपतिस्मा का प्रकार करता था। ५ और सारे बहुदिया देश के और सम्भन्नेस के सब रहनेवाले निकसकर उसके पास गए, भीर भपने पापो को मानकर यरवन नदी में उस से बपतिस्मा लिया। ६ यृहन्ना ऊट के रोम का बस्त्र पहिने और भपनी कमर में चमडे का पदका बान्ने रहता या और टिड्रिमा भीर वन मध काया करना वा। ७ और महत्रकार करता वा कि मेरे बाद बह माने बासा है जो मुक्त से शक्तिमान है मैं इस योग्य नहीं कि मुककर बसके जुडी का कल्य को कृ। इन्मैं ने तो शुम्हें पानी से वपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र भारमा सं \* बपतिस्मा देगा॥

क्रम दिनों में सीधु ने समील के नामरत से धारु यरवल में सलक्षा ने वपतिस्मा निया। दे बीर अब नियान पानी में निक्मचर रुपर खाया तो तुरुख जम ने माकान को मुनने प्रीर प्रारमा को नमुतर की नाई सपने रुपर बतरने देला।

११ धौर यह धानासनाती हुई कि पू मेरा प्रिय पुत्र है तुक्क में में प्रसान हूं।। १२ तब धाराना ने नुरुष्ठ उस को जगल की धोर मेजा। १६ धीर जगल में चालील दिन तक धीतान ने उस की परीका की धीर बहु कम पशुधी के साम रहा और स्वर्गहुत उस की सेवा करते रहा।

१४ पूहुका के परवनाए जाने के बाद श्रीमु ने गलील में साकर परमेस्टर के राज्य का मुहानाचार प्रजार किया। १६ और नहा समय पूरा हुमा है और परमेस्टर का राज्य निकट या गया है मन फिरामो और मुहानाचार पर विश्वास करो।।

१६ मलील की मील के किनारे किनारे बाते हुए, उस ने शमीन भीर उसके मार्ड श्रामियाश को मील में लान बातते देखा स्थाकि ने मखुने का १७ और मींगु ने उन शे नहा भरेपीछे कले प्राचा में तुम को मनुष्यों के मखुने बनाऊगा। १८ ने तुरस्य जालों को छोडकर उसके पीछे हो तिस्। १६ और कुछ आगे बडकर, उस ने जब्दी क पुत्र यानुस और उसके मार्ड यूह्मा को नाम पर जालों में मुचारों देखा। २ उस में तुरस्य उन्हें बुसाया और ने अपनी पिता जब्दी को मजदूरों के शाव नाम पर छोडकर, उसके पीछे चक्ता

पश्चीर वे कफरनहूम में घाए, घीर वह तुरला सभा के दिन सभा के कर में जाकर उपवेश करने सगा। २२ घीर नवा पूराने से भीर वह भीर फर वाएगा। १९ नवे दावराट को पूरानी समको में कोई नहीं रकता नहीं तो दावराट सरका को फाड़ देगा और दावराट भीर सस्कें वोनी नष्ट हो जाएगी परन्तु दाव का नया रस नई सरको में मरा जाता है।।

२३ और ऐसा हमा कि बहु सक्त के दिन जेतो में ने डोकर जा उड़ावा गौर उसके पेसे पसते हुए बार्ने तौड़ने भगे। २४ तब फरीसियों ने उस से क्या देख में सब्दा के दिन वह बाम क्यों करते है भो उक्ति नहीं ? २ इस ने उन से कहा नया तुम ने कमी नहीं पढ़ा कि जब बाटक को मायस्थनता हुई और जब बढ़ धौर चसके साबी भूबे हुए, इब उस में क्या किया मा? २६ उस ने क्योकर व्यविपातार महायाजक के समय परमेक्बर के अबन में बाकर, मेंट की रोटिया बाई जिसका साना गावको को खोड और किसी की भी उचित नहीं और अपने सामियों को भी की ? २७ और उस ने उन से कहा सन्द्रका दिन मनुष्य के निये बनाया ज्या है न कि मनुष्य सकत के दिन के सिये। २व इसमिये मनुष्य का पूत्र सक्त के दिन काभीस्वामी है।।

सीर वह आराजनावन में फिर मया और वहा एक मनुष्य या जिए का हाब मुख्य मया था। व और वे उछ पर दोव क्याने के सिये उछ की चात में करे हुए में कि देखें वह सक्त के दिन में उसे जमा करता है कि मही। दे उस में पूले हाबचाने मनुष्य से कहा भीच में बबाही। ४ और उन से कहा भीच में बबाही। भाग करना जीवत है या बुग करना प्राया हो बचाना सा मारना ने पर वे चूप पहे। ध्र और उस में जन के मन की मठोरता हैं
ज्यास होकर, उस को भीभ से मारी और
देशा और उस मनुष्य से कहा प्रापता हाण
वहां उस में बहाया और उसका हाल प्रण्डा
हो गया। ६ तब करीसी बाहर जाकर
तुरला है रोवियों के साथ उसके निरोध में
सम्बद्धित करन समें कि उसे मिस प्रकार
मार्ग करें।

७ सौर योख सपने देलों के साथ भीत की भोर चलागया धौर गसीस से एक वडी भीड उसके पीसे हो ही। व भीर यहविया और यह्न्यनेन और इद्रमिया से बीर बरदन के पाट, बीर सुर बीर सेंबा के वासपास से एक वही मौड यह मुनकर, कि बह कैसे अवस्थे के काम करता है उसके पास बाई। ६ और उस ने अपने चेनो वे कहा भीड़ के भारत एक स्रोटी नाव मेरे तिये वैयार रहे शाकि वे माने बबा न सकें। क्योकि उस ने बहतों को चंगा किया या इसमिये जितने सोन रोग से प्रसित वे उसे खुने के मिने उस पर गिरै पड़ते थे। ११ मीर बसुद्ध भारमाई भी भव उसे देखती भी तो उसके आये किर पडती की और विस्माकर कहती थी कि तु परमेश्वर का प्रवर्ध। १२ और उस ने उन्हें बहुत चिताया कि मुझ्डे प्रयट न करना।।

भणाम कि मुक्ते प्रयक्ष न करता।

१६ किर वह पहाड पर वह बचा और
विन्हें वह वाहण वा उन्हें परने पास
बुकाम और वे उसके वास बने साए।
१४ तब उस ने बारस पुत्रवी को नियुक्त
किसा कि वे उसके साथ सुत्रवी को नियुक्त
वह उन्हें मेंबे कि प्रवार करें। १४ और
बुक्तामाओं के नियानने का स्विकार
स्त्री। १६ और वे हैं सनीन निय का
मान उस ने परास्त्र दका। १७ और वहसी
का पुत्र माक्स और साक्स का मार्ड सुक्ता

जिनका नाम उस ने कृपनरिवस धर्मात् सर्वेन के पुत्र रका। १व और अन्तियास भीर कितिप्पुस भीर करतुकर्म और मसी भीर योगा, भीर हत्तकई का पुत्र साक्व भीर वहीं भीर समीन कनानी। १६ और पहुंचा इस्करियोठी जिस ने उसे पक्कका भी विद्या।

२० और बहु कर में बादा भीर ऐसी भीड इकटी हो गईं, कि वे रोटी भी न बा सके। २१ जब उसके भुदुन्वियों ने यह सूना तो उसे पकड़ने के सिये निकसे न्योंकि कहते में कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। २२ और शास्त्री जो यक्समेन से श्राए वे यह कहते वे कि उस में बैतान \* है और यह भी कि वह बुख्टात्माओं के सरवार की सहायका से बुष्टारमाणी को निकासता है। २३ और वह उन्हें पास दसन्तर, उन से दष्टान्तों में कहने समा भैतान क्योकर भैतान को निकास सकता 🕻 ? ४ और यदि किसी राज्य में फूट पढे तो बहु राज्य न्योकर स्थिर रह संबद्धा है ? २५ और यदि किसी वर में फट पढे दो बह बर क्योकर स्विर रह सकेगा? २६ और यदि छैतान सपना ही विरोधी होकर प्रपने में कुट बाने तो वह वयाकर बना एइ सन्दाई <sup>?</sup> उसका दी धन्त ही हो बाता है। २७ किन्तु कोई मन्द्य किसी बनवन्त के घर में चुसकर तसका शास मृट नहीं सकता अब तक कि वह पहिसे उत्त बनवन्त को न बाल्य से और तब बसके घर को सृट मेगा। २० मैं तुम से सम कहता है कि मनुष्यों की धन्तान के सब पाप और निन्दा जो ने करते हैं अथा नी भाएगी। २६ परना को कोई यविधारमा के बिरुद्ध मिन्दा करे, बह कभी भी क्षमा न किया बाएगा धरन वह प्रतम्त पाप का धपराधी ठहरता है। १० वर्गीक वे यह कहते वे कि उस में प्रसुद्ध प्रारंगा है।

वह फिर मीश के किनारे उपदेश देने क्या और एसी बडी प्रीड उसके पास इकड़ी हो गई, कि वह भीत में एन नाव पर चढकर बैठ नवा चौर शारी भीड़ भूमि पर महैन के किनारे खड़ी रही। २ भीर वह उन्हें दुष्टान्डो में बहुत सी बात सिकाने शवा चौर धपने जपदेश म उन स नहा। ३ सूनी देको एक दोनेवामा बीज बोने के लिये निक्का दिशीर बोने समय कुछ दो गार्ग के दिनारे गिरा धौर पक्षियों ने बाकर उसे चुग सिया। १ बीर कुछ पत्वरीसी भूमि पर गिरा जहा उस की बहुत मिट्टीन मिसी चौर गइरो मिटीन मिसने के कारण बस्द उन धावा। ६ धीर अव सर्पनिकना तो जन गया और अड न पकड़ने के कारल मुख गया। ७ और कुछ हो महियों में गिरा चौर मादियों ने वंद्रकर उसे दवां शिया और धर पत्र न

मोग उसके उपदेश से चितत हुए क्यांकि वह उन्हें शास्त्रियों की भाई नहीं परन्तु धनिनारी की नाई जपदेश देता था। २३ और उसी समय उन की सभा के वर में एक मनुष्य वा जिस में एक बहुद्ध धारमा मी। २४ उस ने विल्लाकर कहा है यी स् नासरी हमें तुक्त से क्या काम ? क्या तू इमें नाग करने भाषा है ? मे तुन्हें बानता हत्तीन है<sup>?</sup> परसेक्बर का पश्चिम **लग**ै २ । यी घुने उसे डाटकर कहा चुप रह मीर बस में से निकस जा। २६ तब प्रशुद्ध पारमा उस को मरोडकर, बौर बड़े धन्य से विस्ताकर उस में से निकल गई। २७ इस पर सब मोग आक्वर्य करते हए भापस में बाद-विवाद करने सबे कि यह न्या बात है? यह तो कोई नया उपदेख है । वह प्रमिकार के साथ प्रसुद्ध धाल्याधी को भी प्राप्ता रेता है और वे उस की प्राप्ता मानती है। २८ सो उत्तका नाम तुरन्त यसील के बात पात के बारे देख में इर

जगह फैन गया ॥ २६ भौर वह दूरका बाद्यवनावय में से निकसकर, याकृत और युहुना के साम ग्रमीन मौर प्रनिद्रशत के वर प्राया। । भीर समीन की सास ज्वर से पीडित भी भीर उन्हों ने शुरन्त उसके विषय में बस से कहा। ३१ तब उस ने पास बाकर उसका हाम पक्ष के उसे प्रकासा और जनकाण्यर उस पर से बत्तर नया और बहु जन भी सेवा-टइन करने नगी। ३२ सम्बन्धा के समय जब भूर्य द्वा जना तो नोग तब बीमारो को भीर उन्हें बिन

में दुष्टारमाए वी उसके पास काए। ३३ भीर तारा नगर झार पर इत्रद्रा हथा। ३४ भीर उस में बहुता की जो नाना प्रकार भी नीमारियों से दुखी वे जगा किया

भौर बहुत से दुष्टात्माधो को निकासा धौर वृष्टारमाधी को बोत्तने न विया क्योंकि के उसे पहचानती थी।।

३६ धौर मोर को दिन निकसने से बहुत पहिसे वह चठकर निकता भौर एक जगली स्वान में गया भीर वहा प्रार्थना करने समा। ३६ तक समीन भीर असके शाबी उस की सोज में गए। ३⊌ जन वह मिसा तो उस से कहा कि सब सोग इके इड रहे है। ३५ उस मे उन वे कहा .. भाषो हम और कड़ी भास पास की बस्तियों में आए, कि मैं वहा भी प्रचार करू श्योकि मैं इसी निये निकसा हु। ३६ सो बाइ सारे गलीम में उन की समामी में का जाकर प्रचार करता भीर बुब्हास्मामी

को निकासका यहा॥ ४० धौर एक कोडी ने प्रतके पास बाकर, उस से विनती की भीर उनके साम्हरे बुटने टेककर, उस से कहा मंदि तु चाडे तो मध्ये शुद्ध कर तकता है।

४१ उस ने उस पर तरस साकर हान बढाया और उसे कुकर कहा मैं चाहता हुतू सुद्ध हो था। ४२ और तुरस्त उसका कोड जाता रहा और वह सुद्ध हो समा। ४३ तब उस ने उसे चिताकर तुरन्त विदा किया। ४४ और उस से कहा देख किसी से नुक्क सत कड़ना परन्तु आकर झपने शाप को गावक को दिखा और मधने सुब होने के विवय में को इस मुखा ने ठहरामा

है उसे जेट चटा कि चन पर गवाड़ी हो। ४४ परन्तु नह बाहर बाकर इस बात की बहुत त्रचार करने घोर बहु। तक फैताने नगंकि सौध् फिर भूत्नमभूस्मानगर में न वासका परन्तु बाहुर भननी स्वानी में रहा और नहुमौर से नौन उसके पास भाते रहे॥

र कई दिन के बाद वह फिर ४फर नहूम में द्याया द्यौर सुना गया कि बह बर में है। २ फिर इतने सोग इक्ट्र हुए, कि द्वार के पास भी अगह नहीं मिसी भीर बहु उन्हें बचन सुना रहा वा। ३ भीर नोगएक मधेने के गारे हुए को चार मनुष्यो से उठबाकर उसके पास से धाए। ४ परन्तू जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहचासके तो उन्हों ने उस इस्त को जिस के मीचे वह या कोच दिया मौर जब उसे उमेड चुके तो उस चाट को विस पर फोले का महराहुमा पढ़ा वा भटका दिया। ५ मीचु ने उन का विश्वास देवनर उस भीने के गारे हुए से कहा हे पुत्र तेरे पाप समाहुए। ६ तव कई एक सास्त्री जो बहा बैठे ने सपने सपने मन मे विचार करने सगे। ७ कि यह मनुष्य क्यो ऐसा नहता है? यह तो परमेश्वर की निन्दा करता है परमेश्वर को छोड भीर कौन पाप क्षमा कर सकता है ? = बौचुने तुरन्त अपनी बात्मा से जान शिया कि वे सपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उन से कहा तुस मपने ग्रमन मन में यह विचार क्यो कर रहे हो<sup>?</sup> ≝ सहज क्या है? क्यांफ्रोण के मारे से यह कहना कि तरे पाप झमा हुए, या यह नहना कि उठ भपनी काट उठा कर चल फिर? १ परन्तु विस से तुन भाग सो कि मन्द्र्य के पूत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा भरते ना भी बनिनार है (उस ने दस भोने के मारे हुए से कड़ा )। ११ में तुम्स से पहता हु उठ चपनी काट उठाकर भपने पर पना जा। १२ और वह उठा भीर तुरन्त बाट बठाकर धीर सब के शाम्हने से निक्सकर चसा गया इस पर सब चित्रत हुए और परमेश्वर की बढाई करके

१३ वह फिर निकसकर भीस के किनारे गया और सारी भीड उसके पास बाई, बीर बहु उन्ह उपदेश दन सगा। १४ जात हुए उत न हुलफई के पुत्र सेवी को चन्द्री की बौकी पर बैठ देखा और उस से कहा मेरे पीछ हो ने। १५ मीर बढ़ उठकर उसके पीछे हो मिया भीर वह उसके बर म भोजन करने बैठा और बहत से चुड़ी भेनेबास भीर पापी सीस भीर उसके चेना के साथ भावन करने बैठे क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछ हा सिए थे। १६ चौर वास्त्रियो चौर करीसिया ने यह देखकर कि वह नो पापिया और नुद्री नेनेवानो के साथ भोजन कर रहा है उसके चनो से कहा वह ताचुद्री भेनेबामा और पापिया के साथ जाता भोता है।। १७ यीदा ने यह सनकर, उन से कहा मले चनो को बैद्ध की बाबस्यकता नहीं परन्तु बीमारो को 🛊 मैं धर्मिया का नहीं परस्तु

कहन मगे कि हम ने ऐसा कभी नही

पापियों को बुलाने प्राया हु।।

१ स मृहमा के अल भी ग छरीमी

उपलास नरते में भी उन्हाने भानन उस्ते

से यह कहा कि मृहला के अल भीर

उपरान्तु तेरे जेले उपयाम नरते हैं।

परन्तु तेरे जेले उपयाम नरि मलते।

१ से यांचु ने उन से नहा तक उक्तृहा

सर्रातियों ने साथ रहता है नया ने उपयाम

कर सकते हैं। तो अल तक पून्हा उन के

साथ है तत तक में उपयास नहीं मा सनते।

२ परन्तु ने दिन भारते कि पून्हा उन के

समा विया आएगा उन समय ने उपयाम

करेंगे। २१ कीरे वस्ते मा पैनाद पूराने

पाहिरान पर नोई नहीं सगाता नहीं नो

कर वैनन उन में महुस कीय मा प्रारां

वह वैनन उन में महुस कीय मा प्रारां

नया पुराने से भीर वह बीर फट बाएगा। २१ नवे शाकरत को पुरानी मध्यकों में कोई नहीं रकता नहीं तो बाकरत भरकों को काड देगा और वाकरत और मर्के दोगो नष्ट हो बाएगी परन्तु शक का नया रम नई सककों में मरा बाता है।।

२३ और ऐसाहमा कि वह सकत के दिन पेतो में से होकर बाएहावा धौर उसके चन चमते हुए बामें तोडने मगे। २४ तब फरीसियाने उस से बचा देखा में सब्द के दिन बह काम क्यो करते हैं यो जियात मही ? २३. उस ने उन से कहा नपातुम ने कभी नहीं पढ़ा कि जब बाटज को प्रावश्यकता हुई और जब वह बौर उसके साथी मुझे हुए, तब सस ने क्या किया भा? २६ उस ने क्योकर ग्रवियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में माकर, भेट की रोटिया खाई, विसका साना याजको को छोड़ और किसी को मी उचित नहीं और सपने शामिकों की मी **री**? २७ मीर उस ने उन से कड़ा त्रस्त का दिन मनुष्य के जिये बनाधा गया है न कि मनच्ये सच्च के दिल के जिये। ९व इसमिये मनुष्य का पूत्र सक्त के दिन काभीस्थामी है।।

प्रीर वह धारायनावय में फिर गया और वहा एक मनुष्य वा विश का हाथ पूछ नाया था: र धीर वे बच्च से वेद नाता के निये बच की बात से नते हुए वे कि की बहु सक्त के दिन में उछे बगा करता है कि नहीं। वे बच ने सूखे हायबाने मनुष्य से कहा बीध में बचाहों। ४ धीर उन से कहा बाया सक्त के दिन मना करना उचित है या नुग करना माण की बचाना या सारमा? पर वे चुप खें। प्र धौर उस ने उन के मन की मठोरता है जवास होकर, उन को मोम से मारी धौर देशा धौर उस मनुष्य से कहा पदना हान बक्ता उस ने बकाया धौर उसमा हान्य सम्बद्ध हो मया। इ. तब फरीसी बाहर जागर मुरक्त हेरोदियों के साथ उसके निरोष में सम्मति करने समें कि उसे किस प्रकार

 भौर थीच भपने नेमों के साथ महैन की घोर चला गया धौर गतील से एक वडी भीड उसके पीछे हो भी। द भीर यहबिया और वस्त्रज्ञेम और इइमिया से और बरबन के बाद, और सुर और सैबा के बासपास से एक बढी औड यह सनकर, कि बह कैसे सक्तमें के काम करता है उसके गास भाई। १ और उस ने ग्रपने चेमो से कहा भीड़ के बारण एक छोटी नाव मेरे निये वैयार रहे वाकि वे मुक्ते ददा म सकें। क्वोंकि उस ने बहतों को चया किया था इत्तसिये जित्तने भोग रोन ते बसित नै उसे अने के लिये उस पर पिरे पडते थे। ११ मोर मसूब भारताएं भी भव उसे देसती नी तो उसके प्राने विर पड़ती नी भीर जिल्लाकर कहती की कि तु परमेक्टर का पुत्र है। १२ और उस ने इन्हें बहुत

निवाना कि मुखे प्रयट न करना।।
११ किर वह बहाद पर कह गाना और
किन्दें नह पाहुचा ना उन्हें स्थाने पाव
बुनाया और वे उचके पाहु पुत्रनों को निमुन्त
किया कि ने उनके पान पान रहे, भीर
वह उन्हें ने के प्रमार करें। १५ और
बुन्दारमाओं के निकासने का प्रक्रिकार
पा। १६ और ने ये हैं चनीन जिस का
नाम उस ने पतरद पता। १७ और वन्दी।
का पुन मान्य और पाहुन का मार्ड पुत्रन

जिनका नाम उस ने बूधनरियस धर्मात् मर्नन के पुत्र रका। १८ और मन्त्रियास धौर फिलिप्युस धौर बरतुसमें धौर मसी धौर योगा, धौर हलफर्क का पुत्र साकूब धौर यही धौर समीन कनायी। १६ धौर पहुंदा इस्करियोनी जिस ने उसे पत्रका धौ दिया।

२० धौर यह कर में बाबा बीर ऐसी भीड़ इकड़ी हो वई, कि वे रोटी भी न सा सके। २१ जब उसके कुट्रान्वयों ने यह मुना दो उसे पनदने के सिये निकसे बयांकि कहते ये कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। २२ और शास्त्री को वस्थलेन से भाए ये यह कहते वे कि उस में सैतान \* है भीर यह भी कि वह दुप्टात्भाषों के मरदार नी महायता से दुष्टात्यामा नी निहासवा 🕻। २३ और वह उन्हें पास बुसाकर, उन से इंट्यान्डो में नहने सगा धैतान क्योकर धैतान को निकास सकता है ? २४ और यदि किसी राज्य में फूट पढे दो वह राज्य क्योकर स्विर रह सनता है ? २५ मीर यदि निसी नर में कू पढ़े दो वह चर क्योकर स्विर रह सकेमा ? २६ भौर वदि धैनान चपना ही विरोधी होकर मपने में भट बाने तो वह बयोकर थना रह सक्ता है? उसकातो धन्त डी हो जाता है। २७ किन्तु कोई मन्द्य किसी बसवन्त के चर में भूमकर उसका माल मृट नहीं नरता अब तर कि बढ़ पहिने .. इस दलवन्त को न बान्य से बौर तब उसरे घर को मृट लेगा। २८ मैं तृथ में नव नहता है कि मनुष्यों की मन्तान के मन पाप और निन्दा जो ने करने हैं दाशा भी जाएगी।२**८** पटनू जो नोई

पविवासमा के विरुद्ध निन्दा करे, वह कभी भी क्षमा न किया जाएना वरन वह मनन्त पाप का धपराची ठहरता है। ३० क्योंकि वे यह वहते में कि उस में प्रसुद्ध मारमा है।

ह१ धौर उस की माता धौर उसके भाई थाए, धौर बाहर कहे होकर उसे बुक्त में बा। देर धौर भीड़ उसके धारुपास कैंडा भी धौर उन्हों ने उस से कहा देस तेरी माठा धौर तेरे भाई बाहर तुस्के हुइते हैं। देद उस ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी भाठा धौर मेर भाई कौन है? दूध धौर उन पर बा उनके धास पास कैठे से पूष्टि करके कहा देसों मेरी भाजा धौर मेरे भाई यह है। देश क्यों की जो कोई परोस्वर की इस्हा पर कम वही मेरा माई धौर वहिन धौर माना है।।

वह फिर मील के किनारे उपवेश देने लगा भीर एसी बड़ी भीड उसके पास इक्द्री हो गई कि वह मीस में एक नाव पर भडकर बैठ गया भीर साधी भीड मिम पर भील के निनारे सड़ी रही। २ और वह उन्हें दुष्टान्ता में बहुत भी बात निलाने लगा और घपने उपदेश म उन म पद्धाः ३ सुनी देसो एव बीतवामा बीज बोने व सिये निक्सा । ४ घोर बोने समय कुछ दो भाग क विनारे गिरा भीर पशियों ने बाकर उसे चग मिया। १ और कुछ पन्वरीमी भूमि पर गिरा जहा दम को बहुन मिट्टी न मिसी घौर गहरी मिट्टी न निसर्वे के नारग जन्द वन बाया। ६ घोर जब सर्वे निक्तातो जस गया धौर जह न वक्कों ने कारण मूच गया। ७ और बूछ को भाडियों में विराधीर भाडिया न . बहुचर जमें इसे सिया चीर हर पार अ सामा। = परन्तु कुछ घण्डी भूमि पर गिरा धीन बहुता थीर बढकर कसकत हमा धीर कोई तीस गुला कोई साम गुला धीर कोई ती गुला कक सामा। १ धीर उस ने कहा जिस के पास सुनने के निये कात हो जह सुन से॥

१ अत्र यह शकेमा रह नवा तो उसके शामियों ने उन बारह समेत उस से इन इम्टान्तों के विषय में पूक्का। ११ उस ने उन से नहां तुम को तो परमेदवर के राज्य कं भेद की समभ्र \* दी गई है परन्त बाहर वासा के सिमे सब बाते बुव्हान्तों में होती है। १२ इसमिने कि वैदेसते हुए देसे भौर उन्हें सुभाई न पडे और सुनने हुए मृतंभी भौर न समग्रे ऐसान हो कि वे फिरे, भीर लग किए बाए। १३ फिर उस न उन से कहा क्या तूम यह क्टान्त नहीं समस्ते ? तो फिर और सब दुव्हान्तो को क्योकर समकोगे? १४ बोनेवाला बचन बोद्या है। १५ जो नार्य के किनारे के हैं बहा बचन दोया जाता है ये ने है कि बब बन्हों ने सुना हो शैतान तुरन्त भाकर बचन की बोउन में बोगानया वा उठा में बाता है। १६ और वैधे ही जो पत्थरीती मूमि पर बोए जाते हैं ये वे है कि को रचन को तुनकर तुरन्त ज्ञानन्य से बहुए। कर सेते है। १७ परम्ब अपने भीतर बढ़ न रखने के कारल वे बोड़े ही दिनों के लिये रहते हैं इस के बाद जब बचन के कारल उन पर क्लेख वा उपद्रव होता है तो वे तूरना ठोकर बाते हैं। १० और जो माजियों में बोए गए ये वे है जिन्हों ने बचन मुना। १६ और सतार की विकासीर वन का बोका और और बस्तुमों का सोम जन में समाकर कवन को बबा बेता है। भौर बहु निष्क्रम रह बाता है। २: भौर जो भक्की मूमि में बोए गए, में बे हैं जो बचन मुनकर प्रहुत करते सम्बद्ध कर सात है कोई तीस सुग्रा कोई बार समा भीर कोई सी मुगा।

त्ताठ गुला चीर कोई सौ युला॥ २१ और उसने उन से कहा च्या विमे को इसमिये नाते हैं कि पैमाने \* या नाट के नीचे रका बाए? क्या इसिनये नहीं कि दीवट पर रखा जाए? २२ क्योकि कोई बस्तु खिपी नहीं परन्तु इसमिये कि प्रयट हो आए २३ और न कुछ गुप्त है पर इसमिये कि प्रगट हो आए। वदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ने। २४ फिर उस ने उन से कहा चौकस एहो कि क्या सुनते हो ? बिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे निवे मी नापा आएगा और दुम को समिक विया जाएगा। २५ क्योंकि विस के पात है उत्त को दिया जाएगा परश्तु वित के पास नहीं है उस से बड़ भी जो उसके पास है से निया जाएगा।।

१६ किर उस ने बहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य पृथि पर बीज कोटे। २७ धीर राठ को सीए, घीर विन को बागे धीर वह बीज देसे ठो धीर वहें कि वह में बाने। २० पृथ्वी धाप से बाप फल नाती हैं पहिले फट्टर, तब जान धीर तब बानी में तैयार बाना। २६ परन्तु जब बाना पक जाता है तब वह तुरस्त हरिया नवाता है वयोकि कटनी धा पहनी है।।

फिर उस ने कहा हम परमेशकर
 के राज्य की उपमा किस से वें और किस

লাব্য স্বাত্য 🕏 ।

वक बरतन जिल में देव यन बनान

जून में का नेद दिवानवा।

इप्नान्त से उसका वर्णन करें? देश वह राई के नात के समान है कि जब मूर्मिम बोया जाता है हो भूमि के नव बीजों में स्थान होता है। देश परस्तु जब बाया गया नो उपकर सब साग पात स बड़ा हो जाता है और उसकी पेसी बड़ी सामिया निकसती है कि साकाश के पसी उसकी स्थाम में बहेरा कर सकते हैं॥

३३ और बहु उन्हें इस प्रकार के बहुत से दुष्टान्त है देकर उन की समझ के सनुमार बचन सुमाता का १३४ और विमा दुष्टान्त कहे उन से कुछ भी नहीं बहुता का वरन्तु एकान्त में बहु अपने मिज चेली को सब बातों का सबे बताता था।

३१ उमी नित्र बंब साम्य हुई, तो उस नै उन संक्षा बाब्रो हुन पार वर्ले। १६ और वे मीड को छोडकर जैना वह या बैसाही उसे नाव पर साव ते जस भीर उसके साथ भीर भी नावें की। ३७ तव बढी भारती शाई और सहरें नाव पर बहातक लगी नि बहुबब पानी से मरी बाती थी। ३० और वह साप पिद्रने जागर्ने शही पर शो रहा वा तक उन्हों ने उसे अगावर उन से कहा है मुख मेमा तुम्दे चिन्तानहीं कि हम नाश हुए माने हैं? ३१ तक उस ने उठकर बाल्बी को दादा और पानी ने कहा दान्त रह. मम जा भीर शाभी वस गई ब्रीट बडा चैन हो गया। ४ सीर उन मे कहा तुस नवी बन्ते हो ? नवा तुम्हे सब तक वित्वाम नहीं <sup>7</sup> ४१ फ़ौर वें बहुत ही डर गण और मापस न दोले यह दौन है दि बाल्पी मीर पानी भी उस की बाझा सास्त्र है?

भीर के जील के पान गिरानैतियों के देश जै बहुक। २ और जब वह

र्वीमेता।

नाब पर से उनरा तो हरून एक मनुष्य जिस में धण्ड घात्मा भी कवा से निकस कर उस मिसा। ३ वह क्यों में रहा करना था। धौर कोर्ट उसे साक्ष्मा से भी न बान्च धक्ता दा। ४ क्योकि वह दार बार बेडिया और साकसो में बाल्या गया था पर उस ने साक्सो को तोड दिया ग्रीर देखिया के ट्रकडे ट्रकडे कर दिए थे भौर कोई उस वस में नहीं कर सकता वा। ४ वह नगतार छत-दिन कहा भौर पहाड़ो में जिल्लाता और प्रपने को परवरी से कायल करता नाः ६ वह यीगुको दूर ही ने देनकर दौड़ा सीर उसे प्रशास निया। ७ और अने शन्द से निस्साकर कहा हे बीच, परमप्रचान परमेश्बर के थुत्र सभे तुम्क ने क्या काम<sup>9</sup> मैं तुम्के परमध्ये की सपम देता हु कि मुफ्त पीडा न दे। इ. स्यांकि उम ने उम से बहा था ह बसुद्ध भारमा इस मनुष्य में म निकम बा। १. उम ने उम संपूद्धा ठेग स्वा ताम ≹े उमन उस में भंहा मेरानाम सेना क इं क्योरि हम बहन है। १ और बम ने जम के बहुत जिनती नी हमें इस देश ने बाहर न नेव । ११ वहा पहाड पर नुष्ररो दाएक वदा मृत्द्र पर रहादा। १२ और उन्हों न उस से विन्ती करके क्हा कि हमें उन मुखरों में भेज दे कि हम उन के भौतर आए। १३ सो उस ने उन्हें भाजा दी और महद्व भारमा निकासकर मुखरों के भीतर पैठ वई भीर मुगद को कोई दाहबार का का क्षाई पर से भपन्कर भी समें जापका सौर दूव मरा। १४ और उन के चरवाहों ने भागकर नगर धौर गादो स नमाचार मुनाया। व् निविधीन अर्थाप् र

१५ और भो हुना का लोग उसे वैक्तने माए। मौर यौमु के शास भाकर, वे उस को जिस में दुष्टारमाएं वी सर्वात् जिस में सेना समाई थी कपड़े पहिने भीर सचेत नैठे देशकर, बर गए। १६ मीर बेक्ननेवासी ने उसका जिस में बूच्टारमाए बी भौर सुमरो का पूरा हाल उन की कह सुनादा। १७ भीर ने उस से निनती कर के कहने सने कि हमारे विवानों से चला जा। १० भीर जब वह नाव पर बढने सगा तो वह जिस में पहिले दुष्टात्माएँ भी उस से बिनदी करने लगा कि सुमें धपने साम रहने दे। १६ परन्तु उस ने उसे भाजान दी भीर उत्तर से बड़ा अपने वर मारूर प्रपने सोगो को बता कि तुम्ह पर दया भरके प्रभु ने हेरे लिये कैसे बडे काम किए है। २ वह भाकर विक्युक्तिस में इस बाद का प्रचार करने कता कि यौज् ने मेरे लिये कैसे बड़े नाम किए और शब मचम्भा करते ने ॥

२१ अन मौसु किर नाम से पार थया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्टी हो गई भीर वह भीन के वितारे था। २२ और याईर नाम मारावनालय के सरदारों में ने एक बाया भीर उसे देशकर उनके पाको पर गिरा। २३ और उस ने यह पहरूर बहुत जिनती की कि मेरी क्षोरी बेटी मरने पर है तुधाकर उस पर हाय रमः कि वह चर्गी होकर जीवित रहे। २४ तद वह उनके नाय चला भीर बडी और जमने पीछे हो ती यहां तक कि लोग क्षम पर गिरे पड़ने वे॥ २५ मीर एक स्वी जिन को बारह वर्ष

में लोह बरने ना रीज था। २६ घीर जिम में बहुत बैद्धों से बंदा पूर्ण उठाया धीर धपना नव मन्त व्यव करने वर औ

कुछ शागन बठाया था परस्तु भीर मी रोगी हो गई थी। २७ सीसुकी थर्चा सुनकर, भीड में उसके पीछे से बाई भीर उसके बस्त्र को छु सिया। २≤ क्योंकि बह कहती थी यदि में उसके बस्त्र ही की स्र सुगी तो चयी ही बाउनी। १६ मीर तुरन्त उसका सोह बहुना बन्च हो गमा धौर जस ने सपनी देह में वान निवा कि मै उस बीमारी से धच्ची हो नई। 🦫 मीसू ने तुरस्त धपने में जान सिवा कि सुमः में से सामने निकली है और नीड में पीड़ो फिरकर पूछा मैरावस्य किस ने सुमा? ३१ उसके वेलों ने उस से कहा दूदेलता है कि मीड तुम्ह पर गिरी पड़ती है और द्यक्तदाई कि किस ने मुक्ते असा? ३२ तब उस ने उसे देखने के लिये जिस ने यह काम किया वा बारो घोर इंटि की। ३३ तब बढ़ स्त्री यह जानकर, कि मेरी कैती असाई हुई है बरती और कापती हाई बाई, और उसके पानों पर गिरकर, वस से सब हात सम सम कह दिया। ३४ वस ने उस से कहा भूती देरे निस्तात ने तुन्के चनाकियाई कुसेन से जा भौर

घारावनालय के सरदार के बर से मोनों ने भाकर नहां कि तेरी बेटी तो मर गई। थव नुक को थयो दूल देता है? ३६ औ बात ने शह रहे थे उत्त को बीस ने चनसूनी करके धारानगत्तय के सरदार से नहा नत कर नेवल निश्वाल रूल। ३७ घीर जन ने पतरत और बानूब और बाकूब के नाई बृहुसा की छोड और विसी को अपने नाव भाने न दिया। ३० और मारावना नय के नरदार के घर में प्रश्चकर, उस ने नोगों को बहुन रोने और जिस्माने देना।

भपनी इस बीमारी से बची रहा।

केश बढ़ यह कह ही रहा था कि

१८ तम उस ने भीतर वाकर उस से वहा तुम क्यो हल्का मचाते और रोदे हो? सब्की मरी नहीं परना सो रही है। ४० वे उस की हसी करने समे परन्तु उस में सब को जिकासका सबकी के बाता पिता भौर धपने साथियों को सैकर. भीतर जहां सडकी पड़ी थीं गया। ४१ और मङ्कीका द्वाच पक्रवृकर उन्न से कहा त्रशीताक्षी जिसकाश्येषहर्डिक है सबकी मैं तुम्ह से नहता हूं सठ। ४२ और सङ्की तुरना उठकर जनमे फिरने सगी क्योंकि वह कारह वर्ष की भी। भीर इस पर सोग बहत चक्ति हो गए। ४३ फिर उस ने उन्हें निवाकर माज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए भौर कहा कि उसे कुछ जाने को दिया जाए।।

वहां से निकत्तकर वह अपने देख में सामा और उसके देने उसके पीचे हो लिए। २ तज्य के दिन वह भाराचनासय में उपदेश करने नगा भौर बहुत सोब सुनकर चकित हुए घोर कहते अपने इस को ये कार्ते कहा से बागईं? भीर यह कौन सा शत है वो उस को दिया गमा है ? भीर कैसे सामवें के काम इसके हाओं से प्रयट होते हैं ? ३ नया यह नहीं बढाई नहीं भी मरियम का यूत्र भीर याक्ष भीर बोसेस और यहबा और समीन का माई है ? भीर क्या उस की बहिनें यहा हमारे बीच में नहीं रहती<sup>?</sup> इससिय उन्हों ने उसके विषय में ठोकर काई। ¥ सौधुने बन से नहा कि मन्ध्यद्<del>रका</del> मपने देश मीर मपने बुद्रव मीर मपने वर मो स्रोड सीर मही भी निरादर नहीं होता। १ भीर बह बहा कोई सामर्थ का काम न

कर सका नेवल बोडे बीमारो पर हान रक्षकर उन्हें चगा किया।।

६ और उस ने उन के भविष्यास पर बाहबर्य किया और वारो और के मानों में उपवेश करता फिरा॥

७ और वह बारहों को भ्रमने पास बसाकर उन्हें दो दो करके मेवने सगा और उन्हें चसुद्ध चारमामो पर मिकार दिया। इ. भौर उत्त ने उन्हें प्राप्ता दी कि नार्व के लिये लाठी छोड़ भीर ऋछ न को नदो रोटी न को नी न पट्के में पैसे । इ. परन्तु जुतियां पहिनो और दो दो करते न पहिनो। १० और उसने उन से कहा वहां नहीं तुम किसी घर में उतरों तो जब तक बड़ा से निदान हो। तब तक बती में ठहरे रही। ११ जिस स्थान के लोग दम्हें बहुए न करें, और दुम्हारी न जुनें बहा से चनते ही अपने तसवों की इस माद डामी कि उन पर गदाही हो। १२ और उन्हों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। १३ और वहतेरे दुम्मात्वामी की निकासा और बहुत बीमारों पर तेस मसकर उन्हें बंगा किया ।।

बुध बारारी ने एस करार एक करा किया। १४ धीर हेरोरेस राजा ने उस की कर्षा सुनी क्योंकि उसका नाम केत सवा या धीर उस ने कहा कि सूहमा वपिटिस्सा हेनेवाला गरे हुयों में वे जी उठा है हरी तिये उस से ये सामये के नाम प्रगट होने हैं। १६ थीर थीरों ने कहा महिस्पदाह हैं परन्तु धीरों ने कहा महिस्पदाहमा या महिस्पाइमाधों में में कियी एक से समान हैं। १६ हेरोरेम ने यह मुन कर कहा जिस मूहमा वा सिर में ने नटकाया या नहीं औं उठा है। १७ क्यां कि हरेरोस ने साथ सपने गाई चिनिष्मुम की एक्सी हेरोदियास के कारण जिस से उस में स्थाह किया वा मोगो को नैजकर युक्ताको पकडवाकर बन्दीगृह म डाल विया चाः। १ = क्यांकि यृहभाने हेरोवेस से कहा था कि अपने माई की पत्नी को रस्तना तुओ उचित नहीं। १६ इसलिये हेरोदियास **उस स** बैंग रक्तती थी और यह काहती थी कि उस मरवा दाले परस्तु ऐसा न हो। मका। २ क्योंकि हेरोबेस बृहशा की वर्मी भीर पवित्र पुरुष जानकर उस से बरता वा और उते बचाए रकता वा और उस की सुनकर बहुत चबराता का पर मानन्य से सुनता था। २१ और ठीवा घबसर पर जब हेरोबेश ने भ्रथने जन्म विन म धपने प्रवानो सीर सेनापतियो भीर गसीस कंबड सोगों के सिये जेवनार की। २२ और उसी हेरोवियास की बेटी भीतर माई भीर नाचकर हेरोदेस को मीर उसक साथ बैठनेबालो की प्रसन्न किया । तुब राजान सब्की से कहा तूजी चाहे सुक स माग में तुक्ते दुना। २६ और उस से गपय लाई, कि मैं भपने भावे राज्य तक मो कुछ तूनुक से मायेगी में तुके दुशा। २४ उस ने बाहर जाकर धपनी शाता से पूछा निर्मक्या मागृ? वह बोली मुद्दमा वपतिस्मा देनेवाले का सिर। २४ वह तुरम्त शना क पास जीतर माई भीर उस संवित्ततीकी में चाहती है कि नु सभी सहसा बर्पातस्या देनेवाले का लिए एक थान में जुने नगवा है। २६ तब राजा बहन उदान हुया परन्तु अपनी सपथ ने नाग्छ प्रीप माथ बैठनेवाली के नारल उस टामनान चाहा। २७ और शका ने पुरम्प एक निपाही को बाहादैकर जेजा कि उमका भिर्कार नाए। २६ उन ने जेलमाने में कानर उसना निर नाटा

भीर एक बाल में रसकर लावा भीर नवकी को दिया और लडकी ने अपनी नाको विया। २९ यह सुमकर उसके चेने भाए, धीर उस की लोग को उठाकर क्या में रसा ॥ प्रेरितो ने थीज़ के पास इकट्टे होकर जो कुछ उन्हों ने किया और सिमामाना स्व उस को बतादिया। ३१ उस में उन से कहा तुभ बाप बलग किसी जननी स्वान में बाकर दोड़ा विभान करो क्योक्ति बहुत कीन धाते जाने वे धीर उन्हें भाने का भवसर भी नहीं मिलता ना। ३२ इसलिये ये शाब पर चडनर सुनतान जगह में असन असे नए। ३३ और बहुतो ने बल्डे जाते वैसकर पहिचान निया और सब नगरों से इकट्टे होकर वहा पैरल बीटे धौर बन से पहिसे बापहुने । ३४ उस ने निकलकर वडी भीड देखी और उन पर तरस कासा क्योंकि वे उन भेड़ों के समान ने जिल का कोई रखनातान हो और वह उन्हें बहुत सी बातें सिकाने तना। ३ ९ अन्द वित्त बहुत इन्त मना तो क्लाके नेशे उसके पात बाकर कहने तने नह तुमतान बनइ है। घीर दिन बहुत इस मंग है। ३६ वर्न्ड विदा कर, कि पारी घोर के गावी और बस्तियों में जाकर, अपने लिये कुछ काने को नोत्त सें। ३७ वत्त ने बन्हें उत्तर दिया कि तून ही बन्हें काने को दो उन्हों ने उस से कहा क्याहम सी दीनार \* की रीटिया मोन में भीर उन्हें जिलाए ? ३० बत्त ने उन से नहां जाकर देको तुम्हारे पास क्तिनी रीटिशा है । उन्हों ने बालूस परके नद्वा पाच भीर यो भवली भी। ३६ तब बन ने बन्हें

प्राप्ता भी कि सब को हरी वास पर पाति पाति से बैठा दो। भे वे सौ सौ धौर पवास पवास करने पाति-पाति बैठ गए। भेर धौर दम के उन पाच रोत्यों की धौर दे ककर पत्र्यवाय किया धौर रोत्या को धौर दे ककर पत्र्यवाय किया धौर रोत्या तोव तोव कर पत्र्यवाय किया धौर रोत्या तोव तोव कर पत्र्यवाय किया धौर रोत्या तोव तोव कर पत्र्यवाय किया धौर दो पत्र्यवाय भी उन सब में बाट दी। भेर धौर सब बानर तुष्ठ हो गए। भेद धौर उन्हों ने दुकड़ों से बारह टोकरिया मर कर उठाई, धौर दुख मुख्यवायों हो। धेर विन्हों ने दे सा प्राप्त काई, वे पाच हुमार पुरुष सी।

४५ तब उस ने तुरुत अपने वेमी की बरबस नाब पर चढाया कि वे उस से पहिसे उस पार बैतसैना को चल जाएँ, जब तक कि वह मोगाका विदाकरे। ४६ और चन्हे विदा करके पहाड पर प्रार्थना करन को गया। ४७ और जब साफ हुई तो नाव मौस के बीच में बी और वह प्रकेशों मुनि पर बा। ४० और जब उस ने देखा कि वे स्रेते स्रेते सदरा गए है न्योकि हवा दन के विदय वी तो रात के जीवे पहर के निकट बहु महैस पर बनते हुए उन के पास भाषा भौर उन सं भागे निकल जाना चाइताथा। ४६ परन्तुतन्हो ने उसे भीन पर जनते देशकर समभा कि भूत है और विस्का उठे क्योंकि सब उसे देखकर बबरा **नए थे। ५** पर जस ने तूरन्त बन से बातें की धौर कहा ढाउस बास्को मेह इरो मत । इ.१ तब वह उन के पान नाव पर माना भौगहवायम गई भौगवेबहुत ही घाष्ट्रमर्थ रूपने समे। ४२ नयाकि वे उन रोटियो के विषय में न नमके थे परन्तु बन के मन कठोर हो गए थे।।

१६ धीर वे पार उत्तरकर गमेसरत मे पहुंचे धीर नाव घाट पर मगाई। १४ धीर जब वे नाव पर से उत्तरे, तो मोग तुरता उस को पर्रपान कर। १५ धामपाम के सारे देश मे दीडे धीर बीमारों को नाटो पर जानकर जहा जहा समाचार पाम कि वह है वहा वहा मिए किरे। १६ धीर जहा वही वह गावों नगरों या विभिन्नों में बाता या तो कोग बीमारों को बाबारों म रखकर उस से विमती वर्ग के कि बहु उन्हें प्रपंते बहक के धावन ही को ध मेंने दे धीर जितने उसे खते थे सब वर्ष हो जान थे।।

 तब भरीमी धौर कई एक शास्त्री
 जो यहगधम संबाग वे उसके पास इक्ट्रहुए। २ और उन्हाने उसके कई। एक बेसी की प्रमुख धर्मात विका हाम बोए रोटी जाते बेला। ३ स्थाकि फरीसी धौर सब यहवी प्रश्निमों की रौति पर चनते हैं और बच तक भन्नी माति हाय नहीं को सेते तक तक नहीं झाउँ। ४ और बाआर ने बाकर जब तक स्तान नहीं कर के सेवे तब तक नड़ी चाने और बहत सी भीर बार्चे हैं जो उन के पाम मानन के लिये पहुचाई गई है जैसे कटोरी और मौटो और ताबे के बरतना को घोना-माजना। ४ इसमिये जन फरीमियो और शास्त्रिया ने उस से पूछा कि तेरे केने क्या प्रश्निया की रीतो पर नहीं असत और विना हाथ भोए रोगी लाते हैं<sup>?</sup> ६ उस न उन से **क्हा कि यदायाह न तुम क्पन्या क** विषय में बहुत ठीव भविष्यदागी की जैमालिका है कि य काग होटो स ता मेग बादर करते है पर उन का बन मुक्त

इ अपने अपर शानी न ब्रिक्ट लेने

से दूर रहता है। ७ भीर ये भ्यर्थ मेरी उपासना करते हैं न्योनि मनुष्यो की भाजाओं को वर्मोपदेश करके सिकाते हैं। व क्योंकि तुम परमेश्वर की बाजा को टामकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ६ और उस ने उन से कहा तुस पपनी रीतियों को मानने के लिये परमेश्वर की प्राप्ता कैसी घच्ची तरह टान रेते हो ! क्योंकि मुसा ने कहा है कि धपने पिता मीर भपनी माता का चावर कर और वो कोई पिता मा साता को बुट कहे वह मक्स गर डाना भाए। ११ परन्तु तुन कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा नाता से कहे कि जो कुछ तुन्धे मुक्त से जाम पहुंच मकता वा वह कुरवान सर्पात् सकस्य हो पुका र १२ तो तुम इस को उसके पिता का उस की माता की कुछ सेवा करने नहीं देते । १३ इस प्रकार तुम अपनी रीतियो से जिन्हें तुम ने ठहराया है परमेश्वर का मधन टाम देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करतें हो। १४ और बत्त ने लोगों को भपने पास बुलाकर कन से कहा तुस सव मेरी सूनो और समझो। १५ ऐसी तो कोई बस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर प्रसुद्ध करे परन्तु को बस्तुएँ मनुष्य के मौतर से निकलती है वे ही उसे भगुद्ध करती है। [१६ यदि किसी के मूनने के कान हो तो सून के। ] १७ अब वह भी व के पास से बर में यदा तो कसके नेतो ने इस इष्टान्त के विषय में उस से पुछा। १ = उस ने उन ते कहा न्यातूम मी ऐसे ना समक हो <sup>?</sup> क्या तुम नही सममते कि जो वस्त बाहर से मनस्थ के मीतर नाती है यह प्रते बशुद्ध नहीं कर सकती? १६ स्थोकि वह उसके मन में नहीं परन्तुपेट में बाठी 🖡 सीर सबास में निकस जाती है ? यह कहकर उस ने सब मौजन परनुषों को सुद्ध ठहरामा। १० फिर उस में कहा जो प्रमुद्ध में से निकसता है बही मनुष्य को प्रमुद्ध करता है। ११ क्योंकि मीतर से पर्वाद करता के मन से बूरी बुरी चिन्ता व्यक्तिपार। ११ बोरी हत्या परस्कीगमन साम बुस्टता खरू नुबस्त कुनुस्टि निका यमियान धौर मूखेता निकसती हैं। १६ वे सब बुरी बार्ग मीतर ही से निकसती है धौर समुख्य कारी है।

२४ किर वह वहा से उठकर सूर भीर गैदा के देखों में भागा भीर एक पर में नया और चाइताथा कि कोई न जाने परन्तुवह स्तिप न सका। २३, और तुरन्त एक स्त्री जिस की खोटी बेटी में प्रसुद बाल्यानी उस की चर्चासून कर पार्ट और उसके पांची पर गिरी। २६ मह वृतानी और सुरूफिनीकी बावि की बी और उस ने उस से विनदी की कि मेरी बैटी में से कुटात्मा निकास दे। २७ उत्त ने बस दे कहा पहिसे सक्कों को दृष्ट होने वे स्वोकि सबको की रोटी सेकर कृतों के माने वासमा उचित नहीं है। १व उस ने उस को उत्तर दिया कि सूच है त्रमु तीभी कुत्ते भी दो सेण के नीचे बासको की रोटों का चूर चार शा सेते 🕻। १६ उस ने उस से फेब्रा इस बात के कारण असी वा कुच्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। ३ और उस ने भ्रपने वर प्राकर देसा कि सडकी बाट पर पडी है और बुष्टारमा निकल गई है।। **३१ फिर वह जूर और सैदा के देलों से** 

निक्षकर विक्युनिस देश से होता हुआ गतीन की भीत पर पहचा। ३२ और नोगो ने एक बहिरे को जो हकमा भी बा तमके पास नाकर उस से बिनती की कि मपना हाथ उस पर रजे। ३३ तव वह वस को भीड़ से धलग से गया और घपनी दमसिया उसके कानी में डालीं भीर युक कर उस नी जीम को खुणा। ३४ और स्वर्ग की घोर देलकर बाहु भरी और उस से पहा इप्पत्तह ग्रवीन् शुन का। ३५ और उसके कान बुल गए, बीट उस मी जीम मी गाठ भी लून गई **भौर** वह माफ माफ बोलने समा। ३६ तव उस ने उन्हें विद्यास कि किसी से स बहुना परम्यु जिलना उस ने उन्हें विनासा उतना ही वे सौर प्रचार करन सगे। ३७ सौर वै बहुत ही धारचर्य में होतन बहते सरो उम ने जो कुछ किया सब धन्छा किया है। वह बहिरा को मृतने की घोर गृगो को बामने की शक्ति देता है।।

🚾 जन दिनो म जब किर बडी भीड इस्ट्री हुई और उन ने पान नुख नाने को न या का जम ने घपने बेमी की पान ब्लावर चन से नहा। २ अभे इस भीड पर तरम बाता है स्पोरि यह तीत दिन में बराबर मेरे माथ है और उन के पाग कुछ, भी न्हाने का नहीं। ३ वटि सै चन्हें भूगा पर भेज द ना नार्ग में दक कर रह जाएने न्योशियन मन्न नीई नीई दर नै माग है। ४ उनके थमो ने उन की उत्तर रिया कि यहां बगत में इसती रोगी मोई महा से माल किये मुख्य हो <sup>9</sup> ३६ उम ने बन में पुरार न्यनारे पान विननी रौटिया है ? उपरो ने वड़ा सापः ६ तव उस ने मोगों का प्रति का बैंग्ने की बाहा दी धीर 4 मान रोजिया भी बॉन व्यवसार बाबे नारी और धारने बेला को हैना तथ चि उन वे मागे एवं भीर उन्हों म नीगों के मागे परोम दिसा ७ उन के पान मारी सी सीटी महिमा भी भी भी र उसने पाम सिंग उन्हों मामा कर उन्हों भी भीगों के मागे र साने वी मामा थी। य नो वे मामर सुन्त हो गए और गोद दुकड़ा के सात टोवरे मरकर उठाए। १ भीर नीम चार हवार के नायम से भीर उन ने उन की विका किया। १० भीर वह नुजन्म प्रपते वेना के साम गाव पर चड़वर रनमनूना देश के समा गाव पर चड़वर रनमनूना देश के चका गया।

११ फिर करीमी निवस्तर अस म वाद-विवाद करने मार्ग और उसे आक्षत है पिये उस में कोई स्वर्गीय क्रिन्ट मागा। १२ उस में स्वर्गीय प्रमास मार स्वर् क्र इस मामय के मीग क्यो क्रिन्ट कुर्त है? में तुम से सक्क क्रीया कि इस ममय के भीगां के को कीई क्रिन्ट नहीं दिया आएगा। १३ और क्र उन्हें छोड़कर फिर माद पर कड़ गया और पार कमा गया।

(कर नाव पर चड़ गया थार पार चना गया। १४ थीर वे रोटी लना मून गए वे थीर नाव में उन ने पान एक में रोटी थी। १५ थीर बन ने उटें चिताया कि देगों फरीनिया के नमीर और हेरारेस के समार में चौरण रही। १६ वे थानन म दिखार करने करने तम कि हमारे पाम भी रोटी नहीं हैं। १७ यह उत्तरण थीय ने वन में वहां मून बचा थानगं म यह दिखार कर रहे ही कि हमारे पाम रोटी नहीं? बया थव नक नहीं जानन थीर नहीं नमाने ? १८ वस मुम्हाम कर करोर हो हमा है? बना अपने क्लाइ हुए भी नहीं देखते थीर बन्द स्मारे हुए भी नहीं देखते थीर बन्द स्मारे हुए भी नहीं देखते थीर

44 7

तुन्हें स्मरण् नहीं। १६ कि अब मैं ने पाल हजार के लिये पाल रोटी तोडी भी तो तुम ने दुन्हों ने जब छो नहां मरूकर उठाई? उन्हों ने उब छो नहां बारह टोकरियाँ। २ और जब भार हजार ने लिये मात रोटी भी तो तुम ने दुक्कों के किनने टोकरे मरूकर उठाए भें? उन्हों ने उस से कहां बात टोकरे। २१ उनहां ने उस से नहां नथा तुम मब तक मही समस्ते?

२२ और वे बैतसैदा में बाए भीर कोग एक चन्त्रे को उसके पास में बाए मौर उस से बिनती की कि उस को छए। २३ वह उस बाचे का हाच पक्रवकर उसे गाव के बाहर ने गया और उस की श्राको मंग्रकर उस पर हाव रक्ते और उस से पुर्खान्यानुरुख देशना है? २४ जस ने भास उठा कर कहा मै मनुष्यों को देसता ह क्यों कि ने मध्ये चलते हुए विकाई देते हैं जैसे पेड । २ ५ तम उस ने फिर बोबारा जम की भाको पर हान रसे और उस ने भ्यान से देका और भग हो थया भीर तव कुछ छाफ साफ देखने शना। २६ और उन ने उस से बहनताकर वर मका कि इस गाम के शीखर पान शी ग रक्तना ॥

२७ यौगु और उसके केने नैस्पिया फिलिप्पी के नावों से क्लो गए और मार्ग म जन ने स्पर्भ केनो से पूक्षा कि नोग मुस्ते स्या कहते हैं ? २० उन्हों ने उत्तर क्लिया कि बृहना वस्पतिस्मा बेनेवासा पर कोई कोई एनिस्माह और वोई कोई सविस्थाद् वक्तावा म सं एन भी कहते हैं। २६ उस से पूक्ता परन्तु तुम मुके बया कहते हा? यत्तर न उस को बतार दिया तू मसीह है। ३ तब उन ने उन्हों जिलावर कहा कि मेरे विषय में यह किसी ते न कहना। ३१ और वह उन्ह सिकाने समा कि मनुष्य ने पुत्र के सिमे सबदम है कि वर बहुत दुझ चठाए, चीर पुरनिए चौर महा यां अर्क और सास्त्री उसे तुच्छ समक्तर मार वासें भीर वह तीन दिन के बाद जी **उठ। ३२ उस ने यह बात उन संमा**फ साफ कह दी इस पर पत्रस उसे मनग ने जाकर भिडभने समा। ३३ परन्तु उत ने फिरकर, बौर प्रपते चलो की मोर देशकर पतरस को सिडक कर कहा कि हे चैतान मेरे साम्हने से दूर हो वयोकि त परमेक्बर की बातो पर नहीं परन्तु मनच्यो की बातो पर मन सगाता है। ३४ उस ने भीड़ को अपने बेलो समेत पास बुसाकर उन से कहा जो कोई मेरे पीचे साना चाहे वह भएने सापे से इन्कार करे और धपना कृस उठाकर, मेरे पीछे हो में। क्ष स्थोकि यो कोई प्रपना प्राण बचाना बाहे वह उसे कोएगा पर जो कोई मेरे और सुखमाचार के तिये सपना प्राण लोएमा वह उसे बचाएमा। ३६ वर्षि जनव्य सारे बगत को प्राप्त करे और प्रपत्ते त्राल की हानि चठाए. दो उसे क्या काम होगा? ३७ और मनस्य प्रपने प्राप्त के बवने नया देगा? ३० जो कोई इस स्पर्भि बारी और पापी वाति है के बीच मक से धीर गेरी बातो से सजाएगा मनम्य भी पुत्र भी जब वह पश्चित्र दूतों के साम धपने पिताकी महिमा सहित भाएगा तब उस

है भीर उस ने उन से कहा मैं तुन से सम महता हूं कि जो यहा सबे हैं उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक

से जी जजाएगा।

परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित याया हुमा न देव में तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न वकेंगे।।

२ 🕱 दिन के बाद यीश ने पतरस धौर याकृत भीर युहुन्ना को साथ सिया भीर एकान्त में किसी अंचे पश्चाड पर से यया धौर जन के साम्हने उसका रूप बदस गया। ३ चौर उसका बस्त ऐसा अमकते सभा और यहा तक शति उज्जन हुया **क्ति पृथ्वी पर कोई घोडी भी वैसा उज्ज्व**त नहीं कर सक्का। ४ और उन्हें सूखा के साम एसिस्याह दिकाई दिया और वे यीन के साथ बातें करने थे। इ. इस पर पतरस ने मीझू से वहा हेरव्यी हमारा महा रहना सच्छा है इसलिये हम तीन मएडप बनाए एक नेरे लिये एक मुखा के सिये भौर एक एसिय्याह के सिये। ६ क्योरिकहन जानताबाकि क्याउत्तर दे इसलिये कि वे बहुत इर गए थे। ७ तब एक बादल ने उन्हें क्या निया भीर उत्त बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेराप्रिय पुत्र है जस की सुत्रो। ≂ तव चन्हों ने एकाएक भारो और दृष्टि की भौर गीमु को छोड़ भपने साम और किसी को न देला।

ह पहाड में उतरते हुए, उस में उन्हें माझा सी कि बह तक मनुष्य का पूक मरे हुमा में में बी न उठे तक तक ने बहु मान में से बार है वह सी से न वह तमा। र उन्हों न इस बार को स्मारण ज्वा भीर मामम में बार निवाब करने तो कि मरे हुमा में से जी उठने का बचा वर्ष हैं? रर धौर उन्हों ने उस के मुझा भारती क्यों कहां है कि एसिस्माह का पहिले आत्मा सबस हैं? रर उस ने उन्हें उत्तर दिया कि एसिस्माह का पहिले आत्मा सबस हैं? रर उस ने उन्हें उत्तर दिया कि एसिस्माह का पहिले आत्मा सबस हैं? रर उस ने उन्हें उत्तर दिया कि एसिस्माह का पहिले आत्मा सबस हैं रर उस ने उन्हें उत्तर दिया

हुक्क मुक्तारेना परन्तु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह तथा किला है कि वह बहुत दुक्क उठाएगा और तुष्क्क गिना जाएगा? १३ परन्तु में तुम से कहता हूं कि एसिस्माह तो भा चुका और वैद्या उतके विषय में मिला है उन्हों ने वा हुक्क चाहा उसके साम किया॥

१४ और जब बहु बेसो के पास माथा दो देला कि उन के चारों मोर बड़ी भीड़ मगी है और शास्त्री उन के साम विवाद कर रहे हैं। १५ भीर उसे देकते ही सब बहुत ही भारवर्ष करने लगे और उस की भोर दौडकर उसे नमस्कार किया। १६ उस ने उन से पूछा तुम इन से न्याविवाद कर गहे हो <sup>7</sup> १७ मीड में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हुं युद में घपने पुत्र को जिस में युवी भारूमा समाई है तेरे पास सामा बा। १व जहां नहीं बहु उसे पकडती है वही पटक देती है और वह मृह में फेन भर नाता और दात पीसता और सूकता जाता है और मैं ने तेरे चनों से चहाबाकि वे उमे निकास दें परन्तु वह निकास न सके। १६ यह मूनकर उस ने उन से उत्तर देके रहा कि हे प्रविश्वामी कागो <sup>क</sup> में कह तक तुम्हारे साथ रहुगा<sup>?</sup> सीर कब तक तुम्हारी सहगा<sup>?</sup> उसे मेरे पास साम्रो। २ तब वे उस उसके पाम मधाए धौर जब उस ने उसे देखा को उस धात्मा ने तुरम्य उस मरोडा और यह मूमि पर गिरा भीर मुद्द सं पेन बहाते हुए सोन्ने नगा। २१ उस न उसके पिताम पूछा इस की यह दशा कब से हैं? २२ उस ने वहा बचपन से अस ने इस नाम वरते व निय नजी चाग चौर नभी पानी में गिराया

परन्तु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस भाकर हुमारा उपनार कर। २३ यौधुने उस से कहा यदि पूकर सकता है यह नया बात है। विश्वास करनेवामे के लिए एव कुछ हो सकता है। २४ बालक के पिता ने तुरन्त गिड़गिबाकर कहा हे प्रमु, में विस्वास करला ह मेरे धनिश्वास का उपाय कर। २% अब बीस ने देशा कि मौन दीवकर भीड़ सना रहे हैं दो उस ने समुद्र भारमा को यह कहकर क्षाटा कि है गूरी भीर बहिरी भारमा में तुभी भाजा देताह जस में से निकस था धीर उस में फिर कभी प्रवेश न कर। २६ तब बहु जिल्लाकर, और उसे बहुत मरीड कर, निकस भाई और बालक गरा हुचा साही गया बहातक कि बहुत जीव कहने लगे कि वह सर गया। २७ परन्तु बीसू ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया भौर नहस्रहा हो स्या। २० जन वह पर में भाषा शी उसके देलो ने एकान्त में उस से पूक्का हुम उसे क्यो न निकास सके? २ ६ उस ने बन से कड़ा कि यह अर्थि बिना प्रार्वना किसी भीर उपाय से निकल नहीं सकदी ।।

६ फिर वे बहा से चले बीर मसील में होकर वा रहे वे और बह नही चाहता या कि नोई जाते। ६१ क्योंकि वह प्रपत्ने चेका को उपकेस बेता और अन से कहता चा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हता मा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हान में पक्षवाया जाएगा और वे उसे मार बासेंगे और बह मरने के तील दिल वा जी उदेगा। इर पर वह बात उन की समझ में मही चाई धीर वे उस से पुतने से बरते थे।

े ३६ फिर वं क्छन्नहूम मंग्राए और वर में साकर उत्त ने सन से पूका कि रास्टे में तुम किस बात पर विवाद करते थे?

क्षेत्र के जुए पहें, क्यों कि मार्ग में उन्हों ने
धापस में यह बाद-दिवाद किया था कि
हम में से बहा कीन है? क्ष्र तब घर ने
वैठकर बाद हों की बुनावा धीर उन से कहा
पदि कीई वहा होना चाहे तो सब से
एक बायक को सेक्ट उन के बीच में बहा
किया धीर उसे गोव में सेकर उन से कहा।
क्ष्या धीर उसे गोव में सेकर उन से कहा।
क्ष्या धीर उसे गोव में सेकर उन से कहा।
क्ष्या धीर उसे गोव में सेकर उन से कहा।
क्ष्या धीर उसे गोव में सेकर उन से कहा।
क्ष्या धीर उसे गोव में सेकर उन से कहा।
क्ष्या करता है महें
बहुए करता है मही दो वार मेरे

भेवनेवासे की प्रहुए करता है।।

३०८ तक यूहफानै उस से कहा हेनुर हुय ने एक मनुष्य को तेरे नाम से हुय्टारमानी की निकासते देखा और हम उसे मना करने सने क्योक्ति वह हमारे पीछे नहीं हो नेता था। ३६ मीख ने कहा उस की मत मना नरों क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, भीर बस्दी से मुक्ते बुरा कह सके। ४० क्योंकि को इमारे निरोध में नहीं वह इसारी मोर है। ४१ को कोई एक कटोस पानी दुन्हें इस-सिये \* पिसाए कि चून मसीह के हो दो मैं तुम से सन कहता 🛭 कि वह धपना प्रतिकत किसी रीति से न कोएना। ४२ पर औ कोई इन खोटो में से को मुक्त पर विवदास करवे हैं किसी को ठोकर ब्रिसाए वो उसके मिये मत्तायह है कि एक बडी चक्की का पाट उसके गले में सटकाबा जाए और बह समुद्र में बास विया चाए। ४३ यदि तेरा हाय तुर्के ठोकर सिकाए तो उसे काट शत हुएवा श्लोकर जीवन से प्रवेश करता होरे

सिये इस से मना है कि वो हाव पहते हुए मरक के बीच उस बाग में डाला जाए जो कमी बभने की नहीं। ४% और यदि तेरा पान तुमे ठोकर जिलाए तो उसे काट वाल। ४६ लगडा होकर जीवन में प्रवेश करना वेरे मिये इस सं मसा है कि दो पांच रहते हए नरक में बासा जाए। ४७ भीर गर्दि वैरी बाद्य तुमें ठोकर किमाए तो उसे निकास शास काना होकर परनेस्वर के राज्य में प्रवेश करना हैरे सिये इस से असा है कि दो बाब रहते हुए तू नरक में कासा बाए। ४० पहा उन का कीडा नहीं नरता भीर माम नहीं कुमती। ४६ क्योंकि हर एक जन बाय से नमकीन किया आएगा। ६ • नमक भ**ञ्छा है** पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादित करोगे ? ग्रंपने में नमक रखो और ग्रापस में मेल मिलाप सं रहो।।

१० फिर वह बहा के छठकर यह दिया के सिवानों में भीर बरवन के पार मामा भीर भीड उसके पास फिर इकट्टी हो गई, और वह अपनी रीति के भनसार चन्हें फिर उपवेदा देने सगा। २ तब भरीसियों ने असके पास मानर वस की परीका करने को उस से पूछा क्या मह उभित है कि पूक्य बपनी परनी को र्यागे । इ. उस में उन को उत्तर दिया कि मुक्ता में दुन्हें क्या भाजा थी है? ¥ उन्हों ने कहा मूखा ने स्थाम पत्र सिक्टने भीर स्थागने की धाजा की है। ५ गीधु ने बन से पड़ा कि तुम्हारे यन की कठोरता के कारण उस ने शुम्हारे लिये यह साजा सिसी। ६ पर मध्य के बारम्भ सं परमे रनर ने नर भीर नारी नरने उन को बनाया है। 🛡 इस नारए। मन्य्य घपने माता

पिता से सभग होकर सपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे बोनो एक तन होगे। व हसिसये के सब वो नहीं पर एक तन होगे। व हसिसये किस पर मेक्बर ने ओड़ा है उसे मनुष्य सक्ता म करें। १० और कर से चेला ने इस के विषय में उस से फिर पूसा। ११ उस में उस से फिर पूसा। ११ उस में उस के फिर पूसा। ११ उस में उस के किया में उस मिलार करता है। १९ और यदि पत्नी सपने पति को खोडकर मुसरे से व्याह करें, तो वह व्यास्थार करती है।

१३ फिर लीग बासकों को उसके पाछ लागे लगे कि बहु जन पर हाच रसे पर बेसा ने उनको बाटा! १४ पीछु ने यह बंस कुथ होकर उन पे कहा बासकों को मेरे पाछ थाने को और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसी ही का है। १४ में तुम से सच कहता हूं कि को कोई परमेश्वर के राज्य को बासक की नाई भहरण न करे, बहु उस में कभी प्रकेष करने न पाएगा। १६ धीर उस ने उन्हें गोक में जिया और उन पर हाम रसकर बन्हें साधीय सी।

१७ और यन वह निकसकर पार्ग में बाता वा तो एक पत्या उसके पास दोशता हुआ आपा धारा धीर उसके धारो पुन्ने टेककर उस से पुद्धा है उत्तर गृह, धनस्त जीवन का धीवनारी होने के लिये में क्या नक? दे प्रति है है जिये में क्या नक? दे प्रति है जिये में क्या नक? दे प्रति है है की है जो नका नहीं नेवन एक धनिवार के प्रति है निकर है जो से का प्रति हो जीवन पत्र धनिवार करणा ध्यानिवार कर करते। परने प्रता धनी प्रति हो जीवन हो जीवन करना मूरी प्रति हो जीवन हो जीवन करना परने प्रता धनी से प्रति हो प्रति हो जीवन हो जीवन करना परने प्रता धनी से प्रति हो प्यो हो प्रति हो प

२ जम ने जम से कहा हु गुर इन सब को में सबकरन से सागता प्रापा हु। २१ प्रीष्ट्र ने उस प्रेस्ट करके उस प्रेस भारत की बटी है जा जो कुछ तेरा है उस बच कर कगामों को दे और तुन्हें क्यां में बन मिलपा और खालर मेरे पीछे हो है। २२ इस बात से उसके चिहरे पर उससी छान ई भीर बहु सोक करता हुमा बसा गया न्योंकि बहु बहुत बनी बा।

२३ सीस्ते चारो सोर देवकर सपने चेक्टो से कहा धनवानों को परसेक्बर के राश्य में प्रवेश करता कैशा कठित है। २४ बेले उस की बाठों से धन्मिगत हुए, इस पर मीक्ष ने फिर उन को उक्तर दिया हेबासको जायन पर भरोसारकते हैं उन के निम परमेशबर के राज्य में प्रवेश करना मैसा कठिन है। २५, परमेक्बर के राज्य म धनवान न प्रवेश करने से ऊट का सई के नाके म से निकस जाना सहज है। २६ वे बहुत ही फ़्किट होकर शापस मे कहन सर्गेनो फिर किस का उद्यार हो। सकता है ? २७ बीशु ने उन की बोर देल कर कहा मन्द्रभी संती यह नहीं हो मकता परम्तु परमहन्य से हो सकता है क्यानि परमेश्वर स सब कुछ हो सकता है। २= पत्तरस उस से नहने सना कि . दल हम तासन पूछ भोडकर तेरे पीछे हातिए है। २१, यी घुने नहा मै तूम से सचनहता ∦ कि ऐसा कोई नहीं जिस ने at और सुममाचार के सिये वर वा भा**र**यो यः बहिनो या माठा या पिता या सबके-बासी गलनो नास्त्रक दिया हो। ३ मीर सब इस समय सी गुलान पाए घरा भीर भाइया घो बहिनो घीर नानाजो भीर सदर-बाला घीर छता को पर उपदव के

साय भीर परकोक में भनन्त जीवन। ३१ पर बहुतेरे को पहिले हैं पिछने होने भौर जो पिक्सने हैं वे पहिने होगे।। ३२ और वे यक्छलैंग को जाउं हर मार्गमें वे भीर यीचुउन के मार्गमा मार् रहाया और वे भवस्थाकरने नगे और को उसके पीछे पीछे चनते में बरने नमें तव वह फिर उन बारहों को सेकर उन से वे बार्ते कहने लगा वो उस पर धानेवासी यी। ३३ कि देको हम यरूपानेम की जाते हैं और मनुष्य का पूत्र महायाजको धीर गारित्रयों के हाच पकडवाया जाएगा भौर ने उस को नात के मोन्य ठहराएमें धीर बन्य कातियों के हाथ ने सीपेंगे। ३४ और ने उस को ठड्डो में उडाएगे भीर उस पर बुकेंगे और उसे कोडे मारेने और उसे बात करेंगे और तीन दिन के बाद बह

त्री उठेगा॥ ३५ तम अक्षी के पुत्र बाक्त भीर बृह्माने उसके पास प्राकर कहा है बुद हम भाइते हैं कि जो कुछ हम तुम से मार्गे बही तुहमारे लिमें करे। ३६ उस में उन से कहा पुग क्या चाइते हो कि मै तुम्हारै मिये करू<sup>?</sup> ३७ उन्हों ने उस से कहा कि इमें यह दे कि लेगी महिमाने हम म म एक तेरे वहिने और दूसरा तेरे बाए बैठ। इव बीच ने उन से पहा तुम नही बानते नि नमा शायते हो ? वो कटोरा में पीने पर हु क्या पी सकते हो? धौर जो वपतिस्मार्थे सेने पर 🛮 न्याने सन्ते हो ? १६ उन्हों ने उस से कहा हम से हो सकता है भीगुने बन से नड़ा जो नटोरा में पीने परहतुम पीओ गे और जो बपनिस्मा में लेने पर हु उस सोगे। ४ पर जिल क लिय तैयार शिया गया है जनहे छात्र भौर विश्री को यपन बहिन और सपने बाए

निठाना मेरा काम नहीं कै। ४१ सह सुन कर बंधी साकूब और सुहक्षा पर रिस्थियाने मंगे। ४२ और सीधू में उन को पास कुना कर उन से कहा तुम जानते हो कि जो प्रमा जातियों के हाकिम समक्षे जाते हैं के उन पर प्रमुता करते हैं और उन में जो बढ़े हैं उन पर प्रमिकार जाति हैं। ४३ पर पुम में ऐसा नहीं हैं बरल जो कोई तुम में बड़ा होना पाहे कह तुम्हाना लेक्क करों। ४४ और जो कोई तुम में अपना होना जाहे वह उन का दास बने। ४५ क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस्तिये माया कि उस की सेश पुत्र में इस सेश सेश से की कोई तुम में अपना होना जाहे वह उन का दास बने। ४५ क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस्तिये माया कि उस की सेश टहक की जाए, पर इस्तिये साया कि भाग सेवा टहक करे, और बहुओं की स्वसीतों के किस सपना प्राश्च है।।

४६ और वे यरीहो में बाए, बौर जब बहु भीर उसके देले भीग एक बड़ी भीड यरीहो से निकलती बी तो तिमाई का पूज बरतिमाई एक सन्धा मिलारी सडक के किनारे बैठा वा। ४७ वह यह सुनकर कि यीगुनासरी है पुकार पुकार कर कहने मगा कि हे बाउल्ट की सन्तान बीखू मुक्त पर दया कर। ४ = बहुतो में उसे हाटा कि चुप रहे पर वह और भी पुकारने वया कि है बाक्य की सन्तान मुक्त पर बया कर। ४६ तब यी भूने ठहरकर कहा उसे मुनामो भौर कोगों ने उस शकों को बुना कर उस से बड़ा बाबस बान्य उठ बड़ तुम्धे बुनाता है। ५० वह प्रपना कप्रका फनकर भीन्न उठा भीर यीदा के पास माथा। ५१ इस परमी गुने उस से वहा तू स्या चाहता है कि मैं तेरे सिमें करू<sup>?</sup> मन्भे ने उस से नहा है रच्यी यह कि मैं देशने समू। १२ यीधुने उस से कहा चमा जा तर विष्वास ने सभे चमा कर दियाई भीर वह तुरन्त दलन समा मौर मार्गने उसक पीछ हा मिया।

जब व यक्ष्यसेम के निकट ११ जैतून पहाड धर बैदफ्ने घौर बैतनिस्माह के पास भाए, तो उस ने भ्रपने चेतो मे से धो को यह कहकर मेजा। २ कि घपने साम्हने के गाव म कामो मीर उस ये पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कमी कोई नहीं चढ़ा बन्धा हुसा तुम्हें मिलेगा उसे लोज साधो। १ यदि तुम से कोई पूछे, यह क्या करते हो ? तो कहना कि प्रभ को इस का प्रयोजन है और वह बीझ उस यहाभेज \* देगा। ४ उन्हों ने आकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बन्धा हुआ पाया और बासने सरो। ५ चौर उन मंस जो नहा करे में कोई कोई कहम लग कि यह स्मा करने हो। गदही के बच्चे को क्या को कते हो ? ६ उन्हाने बैसा यीजुने कहा वा वैसाही उन से कह दिया तब उन्हाने उन्हें जान दिया। धीर उन्हों ने बच्चे को मीसू के पांध साकर उस पर घपने क्यडे डासे ग्रीर बह उस पर् बैठ गया। 🖛 घौर बहुतो ने घपने कपड़े मार्ग में विश्वाप चौर धौरो न बेती में से शक्तिया काट काट कर फैला ही। भौर जो उसके भागे भागे पात भौत पी**से पीसे वसे बाते** ये पूरार पूरार कर कहते जाते थे कि होधाना पाय है बह जो प्रमुके नाम से घाता है। १ हमारे पिता दाकद का राज्य को घा एन है। चन्च धाकाय में 🕇 होशाना ।।

या पर भपने बहिने बाथ नित्ती की वैद्याना मरा काम नहीं कर जिन के लिये तैयार निया गया टिक्न्डों के लिने हैं।

त्र्तीय रेगाः व्रिक्षे से कच स्थान में।

११ और वह यक्सलेज पहुंचकर मन्दिर में घाया और चारों घोर सब वस्तुमों को देखकर बारहों के साब बैद्यलिज्याह गया क्योंकि साम्ह हो गई थी।।

१५ दूसरे दिन पत्र वं वैतनिय्याह से मिकने तो उस को मूल भगी। १६ और हिन्दू प्रेमीर का एक हरा पेड वैतनर दिन प्या कि क्या काने उस में कुछ पाए पर पत्तों को छोड हुछ न पाया क्योंकि कल का समय न था। १४ इस पर उस ने उस से कहा प्रव से कोई तेरा फल कभी ११ कि है वे वक्सने में से पुर रहें थें।। ११ कि वे वक्सने में साए, धीर

बहु मिन्दर में गया और बहु। वो नेन-देन कर रहे वे उन्हें वाहुर निवासमें नगा और सर्राकों से पीढ़े और बहुतर में वेबनेतामां सी वीकिया उनार दी। १६ और मनिवर से से होकर किसी को वरतन मेकर प्राने वाते में दिया। १७ और उपदेश करके उन से कहा नावियों में लिये ग्राचेना का बर कहु सादवा? पर तुन में हुए बाहुओं को लोह नगा दी हैं। १० यह मुक्कर महायानक और सास्त्री उसके नाया करने का अवसर हुकने मने क्योफि उन से हराये में हसियों के धव सीग उसके उपदेश से पिक्ता होते हैं। वह ११ और प्रसित्त दिन साम्क होते हैं। वह ११ और प्रसित्त दिन साम्क होते हैं। वह

नगर से बाइर जाया करता जा। २ फिर मोर को जब दे उकर छे जाते ने छो उन्हों ने उछ मजीर ने पेड को जब तक सुवा हुमा "का। २१ पतरत को वह बाद स्मर्स्छ माई भीर उस ने उस से कहा है रज्जी दक्त यह मजीर का पेड जिसे हु में आप दिया या दूस पत्री स्मर्थ है २१ भीषा ने उस सा उत्तर सिया कि परदेशकर पर सिक्सास रज्जो। २३ में तुम से सच कहता हु कि वो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू वबड़ वा बीर समुप्त मन वा बीर समुप्त में वा पर घीर प्रमुप्त मन करता हुं नह हो बाएमा दो उसके सिये वही होगा। पर इसकिये में तुम से कहता हूं कह हो बाएमा दो उसके सिये वही होगा। पर इसकिये में तुम से कहता हूं कि वो कुछ तुम प्रार्थना करके मानो दो प्रमुप्त होने साएमा। पर घीर वा वा प्रमुप्त किये हो आएमा। पर घीर वा वा वा वा तुम कहे हुए प्रार्थना करते हो तो यादी पुम्हारे सम में किसी की मोर से कुछ विरोज हो तो समा करी इसिये कि युक्तार स्वर्गीय पिता मी युक्तार अपराज्य समा करी। एइ धिर यदि दुम स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय का स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय का स्वर्गीय कि सुक्तार स्वर्गीय का सुक्तार स्वर्गीय स्वर

र्वे है चुम्हारा भपराच क्षमा न करेगा।]

२७ वे फिर परूपसेन में बाए, बौर वब वह मन्दिर में टहल रहा था हो महायावक और चास्त्री भीर पूर्यनेए उसके पास साकर पुचने लगे। २० कि तुये काम किस अविकार से करता है ? और यह अविकार क्ष किस ने दिया है कि स ये काम नरे? र ६. यी यूने उस से कहा में भी तुम से एक शाद पुक्रताह मुम्दे उत्तर दो तो मै तुन्हें बताजना कि ये काम किस भ्रमिकार से करताह। व यहचाका वपतिस्माक्या स्वर्ग की घोर से वा वा मनुष्या की घोर से या ? मुक्ते उत्तरको । ३१ तब वे धापस में विवाद करने समें कि यदि हम कहें स्वर्ग की धोर से सो वड कहेगा फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यो नहीं भी ? ३२ और यदि हम कहें, बनुष्यों की बौर से तो नोवों का डर है नवोकि सब जानते हैं कि बृहता सचमुच अविध्यहरता है। ३३ सो उन्हों ने बीसू की उत्तर दिया कि इस नहीं बानते सीस ने उन से वहा में भी तुम को नहीं बताता कि में काम किस समिकार हैं। करता हु।।

१२ फिर वह दृष्टान्त म उन से बातें करने नगा कि किसी मनुष्य ने दाश की बारी सगाई, और उसके चारी भोर बाडा बाल्या भीर रस का कड़ खोवा भौर युम्मट बनाया भौर किसाना को उसका ठीका देकर परवेश पना गया। २ फिरफ्क के मौसम में उस ने किसानो के पास एक बास को भेजा कि किसाम से बाक्य की बारी के फलो ना माग ले। पर चन्हों ने उसे पकड़कर पीटा भौर हुने हान सौटा दिया। ४ फिर उस ने एक सौर दास को उन के पास भेजा सौर उन्हों ने उसका सिर फोड डाका भौर उसका भ्रममान किया। ५ फिर उस ने एक भौर को प्रेजा ग्रीर उनहों ने उसे मार बाक्ता तद उस ने भौर बहुतो को भेजा उन में से उन्हों ने कितनों को पीटा भीर नितनो को मार बासा। ६ प्रवण्न ही एड गयाचा जो उसका प्रियपूत्र या शन्त में बस ने उसे भी बन के पास यह सोचकर मेंबा कि वे मेरे पूत्र का बादर करेगे। ७ पर उन किसानों ने भापस में कहा यही तो गरिस है पापी हम उसे गार शस तब मीरास हमारी हो बाएगी। द धीर उन्हा ने उसे पकडकर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक विया। १. इसलिये रास की बारी का स्थामी क्या करना ? वह भाकर उन किसानों को नाम गरेगा भीर वाल की बारी भीरों का दे देगा। रै क्या तुम ने पवित्र सास्त्र म य**ह वज**न नहीं पढ़ा कि जिस परवर को राजनिस्त्रिया न निकम्मा ठहराया था। वही कोने का सिरा हो गया? ११ यह प्रमुक्ती चोर से ह्या भीर हमारी द्रष्टिम बर्बमत है। १२ तद उन्हा ने उसे पकडना बाहा अवादि समक गए व कि उस ने बमारे विरोध में यह कृष्टान्त कहा है। पर वे मोगों से डरे धौर उसे खोड कर पस गए।।

१३ तब उन्हों न उसे बातों में फमाने के लिये कई एक फरीसिया धौर हेरोटियो काउसके पास भवा। १४ भीर उन्हों ने धाकर उस से कहा हे गुरु हम जानत है कि तु सच्या है, भीर किसी की परवा नहीं करता क्यांकि तुमनुष्यों का मृह देख कर बाते नहीं करता परन्तु परमेश्बर का मार्न सम्माई से बताता है। १% तो स्था कैसर को नरदेना उचित है, निनही<sup>?</sup> हम दें यान दे? उस ने उन का क्पट जानकर उन से कहा मुक्ते क्या पर**क**ते हो? एक दीनार \* भेरे पास साम्रो कि मै देखें। १६ वे न घाए, घीर उस मे उन से कहा यह मृतिंभौर नाम क्लिका है<sup>?</sup> उन्हों ने कहा कैसर का। १७ मीखुने उन से नहा जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमंत्रकर का 🖁 परमंत्रकर को दो तद ने उस पर बहुत सचम्मा करने समे।।

रैश फिर चहुनियों ने भी जो नहते हैं कि मरे हुयों ना जी उठना है ही नहीं उसने पाछ प्राक्तर उस से पूछा। ११ कि ह गूड. मूल ने हमारे सिये सिला है कि यदि नियों का गाई बिना सन्तान मर बाए, धौर उस नी पत्नी गह जाए को उसना गाई उस की पत्नी नो स्याह से धौर धपने माई के सिये क्या उत्पाद करे सात भाई ने। २ पहिंचा माई स्याह नरने बिना सन्तान मर गया। ११ तक हुतरे माई ने उस स्त्री को स्याह सिया पौर बिना सन्तान मर गया और बैंड हो तीयरे ने भी। २२ धौर सात स स्थान नहीं सक के पीछे यह स्त्री मी मरामई।

रसामशीर⊂ रदा

२३ सो बी धठने पर वह उन में से किस भी पत्नी होगी? क्योंकि वह साती की पत्नी हा चकी थी। २४ यीश ने उन से कहा क्या तुम इस कारण से मझ में नडी पढे हो कि दुम न तो पवित्र शास्त्र ही की वानते हो. ग्रीर म परमेक्बर की सामर्थ को। २४ क्यांकि जब वे मरे हुयों में छैं जी उठेये तो उन में स्याह शादी न होवी पर स्वर्ग से बचा की नाई होगे। २६ मरें हमो के जी उठने के विषय में क्या तुम ने मुद्दा की पुरुषक में अपनी की कथा में नहीं पदा कि परमेश्वर ने उस से कहा में इवाहीम का परमेक्नर, और इसहाक का परमेक्षर, भौर याकृत का परमेक्षर ह<sup>ु</sup> २७ परमेत्रकर सरे हुआ का नहीं करन भीकतो का परमेहकर है सो तम कड़ी मस मंपडे हो।

२० और शास्त्रियों में संएक ने बाकर चन्हें विवाद करते स्ता और यह जानकर कि उस ने उन्हें सम्बद्धी रौति से उत्तर दिया उस से पूका सब से मुक्य शाहा कौन सी है ? २६ वीख में उसे उत्तर दिया सब प्राज्ञामों में से यह मुख्य है है इस्राएस सन प्रमुहमारा परमेक्टर एक ही प्रम है। १ और सुप्रभू सपने परमेश्बर से प्रपने सारे मन सं भीर प्रपन सारे प्राश से मौर भपनी सारी बद्धि से धौर धपनी सारी सन्ति से प्रभ रचना। ३१ और इसरी यह है कि तु भपने पड़ोसी से भपने समान भेम रहना इस से बड़ी और कोई साजा नहीं। ३२ शास्त्री ने उस से कहा है त्र बहुत ठीक<sup>ा</sup> तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ बीर काई नहीं। ३३ भीर उस से सारे यन और सारी बृद्धि भीर सार प्रायु भीर सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना चौर पड़ीसी से चपने

समान प्रेम रक्तमा सारेहोमो भौर बित बानों से बडकर है। ३४ जब मीखुने वेबा कि उस ने समझ से उत्तर दिया तो उस से कहा पुपरमेक्यर के राज्य से कुद मही और किसी को फिर उस से इस्स पुक्तने सासक नहमा!

इस किर सीधु ने मनिय में उपसेष करते हुए यह कहा कि साल्यों क्योकर करते हुए यह कहा कि साल्यों क्योकर करते हैं कि मधीह दाठ्य का पुत्र हैं? इस साठय ने सापहीं पत्रिम प्राप्त में होकर कहा है, कि प्रमु में मेरे प्रमुख कहा मेरे बहिने कैठ, बस तक कि में ठेरे बैरियों को देरे राजों की पीड़ी म कर दूं। "३७ साठम तो साप ही जिये प्रमुक्ता है फिर यह जबका पुत्र कहां से ठहरा दें साठ के सोग उस की सामकर से मुतरे में।

इस करा में अपने उपवेक्ष में उन से कहा शारित्रयों से बौक्स रहो जो सन्वे बरन पहिने हुए किएना। इस मौर बाबारों में नमस्कार, और भारपमनास्त्री मूक्य मूक्य भारत भीर मारपमनास्त्री मूक्य मूक्य भारत भीर बाहरे हैं। में वे विकासों के बरों को सा बाते हैं भीर दिखाने के सिये वहीं बेर उक्त प्रावंना करते

पहते हैं में अधिक दएक पाएंसे !!

भी और वह मिलिर के महजार के खान्हते नैठकर देखा रहा वा कि लोग मिलिर के मरवार के वान्हते नैठकर देखा रहा वा कि लोग मिलिर के मरवार में निक्त प्रकार पैठे जानते हैं और बहुत बनवारों ने बहुत कुछ जाना! भर दतने में एक क्यान निकास को पान कर को करा कर होती है जानी! भर तक वस में पान देखा को पान कुमानर उन से कहा में पुत्र के साम कर होती है जानी है कि मिलर के मरवार में उस के बात के ते के कि पान कर होती है के साम प्रकार में अनने नाली में से देखा कर कर हाता है।

४४ स्थाफि सब ने धपने धन की बढ़ती में में बाला है परस्तु इस ने धपनी घटी में से जो कुछ उसका था धर्यात् घपनी सारी जीविका बाल दी है।।

दि या तो उसके चला में से एक ने उस या तो उसके चला में से एक ने उस से कहा है गुरू देख कैंन कैसे पत्कद और कैंने कैसे मकन हैं। २ श्रीषा ने उस से कहा क्या तुम य केंब के मबन देखते हा यहा पत्कद पद पत्कद मों क्या न रहेगा को हाया न जाएगा।

🤾 जब वह जैतुन के पहाड पर मन्दिर के माम्हने बैठा या हो पत्तरस और वाक्य भौर वृहमा भौर धन्त्रियान ने धसव जारूर उस से पुद्धा। ४ कि हमें बता कि ये बातें क्व होगी ? और जब थे सब बार्ने पूरी होते पर हागी उस समय का बया जिल्ह होगा? ६ मीघु उन ने कहने नगा चौतम रहो कि काई तुम्हें न भरमाएं। बहुनेरै मरे नाम न आकर कहेंगे कि मैं वही ह भीर बहुना को भरमाएग। 🛡 मीर जब तुम सडाइया और सडाइया की पर्कासनी हो न घबराजा ज्याकि इन का होना सबस्य है परन्तु उस समय भना न होया । ६ क्याकि बार्ति पर बार्ति धीर राज्य पर राज्य चढाई बरेना और हर नहीं मुईडोस हागे और शकास पडेंगे यह वो पीडाघो ना घारम्भ ही होया ॥ ६ परम्नुतुम घपने विषय में जीवस

६ परन्तु तुम घरन । वस्य म चावन रही क्यानि कोग गुन्हें महाध्यासा में ग्रीपेंगे घोर तुम पचायता में पीने जायोग घोर मेरे कारण हाजियों है मार्गे खार किए जायाग ताचि उन ने जिय गयाही हो। है पर धन्य है कि पहिल गुगमाचार मह जानियों में प्रचार किया जाए। ११ जब वे तुम्हें स बाक्र मीपेंग क्षा पहिसे स चिन्तान करना कि हम क्या क्हेंगे पर जो कुछ तुम्हें उसी घटी बताया आए. वही कहना क्यांकि बालनेवासे तुम नहीं हो परन्तु पवित्र धारमा है। १२ और भाई का भाई, घौर पिता का पुत्र बात क निय सीपेंगे धीर सदकेशान माता-पिता के बिराध में उरकार उन्हें मरबा डामेंबं। १३ घौर मर नाम क कारण सब मोगतुम संबैट करेंगे पर बाग्नन्त तक थीरज घरे रहेगा उसी का उदार होगा॥ १४ सा अव तुम उस उनाइनवासी पुणित बस्तुका जहा उचित नहीं नहा खडी दला (पहनेदासा समग्र से) तब ओ यह विधा में हो वे पहाना पर भाग जाए। १ प्रजो भोठ पर हो वह झपन भर स कुछ सेने को नीच न उत्तर और न मीतर बाए। १६ और वा लेन में हा वह धपना क्पड़ा सने क सियं पीछ न सौटे। १७ उन दिनों में का मर्मवनी ग्रीर इस पिसाती होगी उन के सिये हाय हाय ! १८ और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो। १६ क्योकि के दिन एस क्लाश क हाग कि मिट के भारस्थ से जी परमस्त्रर न सभी है यद तक न तो हर भीर न फिर रूभी डाग । २० भीर यदि प्रभु उन दिनों को न घराता हो कार्र प्राणी भी न बचता परम्तु उन चन हमा के कारण जिन को उस ने चुना है उन दिनों को कटाया। २१ उस समय यदि कोई तुम से कह देखा ममीह यहाई थादेलो वहाई ठो प्रतीति न नरना । २२ स्यानि मृते ममीह चौर मृठे महिप्यह्रभा उठ लड हागे चौर चिन्ह चौर चदुम्त नाम विस्ताएग नि यदि हो सन धा चुने हुमा नौभी सरमा दें। २३ पर तुम

चौकस रही देशों में में मुर्व्हें सब बाते पहिले ही से कह दी हैं॥

२४ उन दिनों में उस क्सेश के बाद मून्य मन्देर हों जाएगा भीर चान्य प्रकाश न देगा। २४ भीर धानकाश की जातनाग गिरने मगने भीर धानकाश की जातनाग हिनाई जाएगी। २६ तब मोग मनुष्य के पुत्र को बढी सामर्थ भीर महिषा के साब बादसी में घाटे हेक्से। २५७ उस समय बहु भारता की पाटे हेक्से। २५७ उस समय बहु धानकाश की वस धीर तक चार्र विश्वा के भारताश की वस धीर तक चार्र विश्वा के भारताश की वस धीर तक चार्र विश्वा के भारताश की वस धीर तक चार्र विश्वा के

२० अभीर के पेड से यह कुथ्शक्त सीको जब उस की दानी कोनल हो बादी भीर पत्ते निकसने नगते हैं तो तुम जान नेते हो कि बीष्मकान निकट है। २८ इसी रीति से जन तुन इन बातो को होंग देको तो जान सो कि वह निकट है। वरन डारही परहै। ३ मै तुस संस्थ पहनाह कि जब तक ये सब बाते शहो मेमी तक तक यह कोग के काले व रहेंगे। **३१** माकाय भौर पृथ्मी टस भाएंगे परस्तु मेरी वार्ने कभी न टर्लेगी। ३२ उस दिव या उस घडी के विषय में कोई नही जानता न स्वर्गके दूर्यभीर न पूत्र परम्युकेशक पिता। ३३ देशों जागत और प्रार्वना करते एहा क्यों कि तुम नहीं जामते कि बहु समय क्ष भाएगा। ३४ यह उस मनुष्य की नी बगाई जो परदेश जाते समय धपना कर छोड जाए और शपने दामां को धर्मिकार दें और हर एक को उसका काम जना वे धीन द्वारपाल को बायत राज की धाका दे। ३५ इससिय बागते गडा क्यांकि तूम नहीं बानते कि चर का स्वामी कब आएगा साम्र को बा भावी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय पानीर को। वह ऐसान हो कि बहुध भागक भाकर नुष्मुँ सोते पाए। इस भीर को में तुल से नहता हू वही सब से कहता हू जागते रहा।

28 वो दिन के बाद फसह ग्रीर प्रस्तियों रोटी का पर्का होनेवाला वा भीर महाधानक भीर साल्यों हव बात की सोन में दें कि उसे स्थोकर स्वान में पण्ड कर बार बात ! २ परस्तु कहते ने कि पर्का के दिन नहीं कहीं ऐसा न हो कि तीनों में बतना गरी।

व अब वह वैतनिय्याह में समीन कोबी के बर कोबन करने बैठा हुआ वा तब एक स्त्री सगमरमर के पात्र में बटामासी का बहुमूल्म श्रुद्ध इत लेकर धाई मीर पान तोड कर इन को उसके सिर पर उएडेसा। ४ परन्तु कोई कोई बपने मन में रिसिया कर कहने सर्वे इस इन की नवी सरयानाच किया नया? इ. क्योंकि यह इत हो तीन तौ दीनार के से समिक मूल्य में वेचकर नजातों को बाटा का सकता वा और वे उस को फिडकने लगे। ६ मीझू ने कहा दसे बोड को उसे क्यों सतात हो? उस ने तो मेरे साथ मनाई की है। ७ कमान तुम्हारे साम संबारही है और तुन अन वाहो तब जन से मलाई नर तकते हो। पर मै तुम्हारे साथ सदान रहना। ६ औ फूछ बहभग्सभी उस नै किया उत्तने मेरे बाडे जाने की तैयारी में पहिसे से मेरी देह पर इत्र मला है। इ. में तूम से सच वक्ताह विचारे जनत में बहा वही नुनमाचार प्रचार विदा आएगा बहा उसके

इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की बाएगी।।

१० तब यहुवा इसकरियोती जो बारह् में से एक बा महायाजको के पास गया कि उसे उन के हाथ पकडबा दे। ११ जे यह मुनकर धानवित्त हुए, और उस को रपये वेता स्वीकार किया और यह सबसर हुबने क्या कि उसे कियी प्रकार पकडबा दे।

१२ प्रक्रमीरी रोटी के पर्ध्न के पष्टिसे दिन विस में दे फसह का बलियान करते में उसके चेकों ने उस से पूका तुक्हा चाहता है कि हम आकर तेरे तिये फसह बाने की वैयारी करें ? १३ उस ने सपने वैको में से दो को यह वहकर मेबा कि नगर में बाघो धौर एक ननुष्य जस का बडा चठाए हुए तुम्हें भिनेता उसके पीछे हो नेना। १४ और वह जिस चर में आए, वस घर के स्वामी से बहुना गुरू कहता है कि मेरी पाहनशाला जिस में मे भपने वैसी के साथ फसड़ जाऊ वड़ा है? १५ वह तुम्हें एक सभी समाई भीर तैगार की हुई बड़ी भ्रतारी दिका देगा वहा हुमारे निये वैवारी करो। १६ सो वेले निकल कर नगर में धाये धीर जैसा उस न उन से कहा वा वैसाही पाया और फसह तैयार रिया ॥

१७ वस साफ हुई, तो बह बारहों के साम सामा। १८ और अब में मैंडे भोजन कर रह में तो मीशू ने नहां में तुम कें जब कहता हूं कि तुम में शे एक जो मेरे साम मीजन कर रहा हूं मुखे पकडबाएगा। ११ तन पर जनाड़ी हा गई भीर वे एक एक करके उस से नहते नगे नया बहु में हूँ? र जम ने उन स नहां मह बारहों में से एन हैं जो मेरे साम बानी में हाम बानता है। २१ क्योंकि मनुष्य ना पून तो जैमा उसके विषय में सिका है बाता ही है परन्तु उस मनुष्य पर हाम जिम के हारा मनुष्य का पुत्र पकडवामा जाता है! यदि उस मनुष्य का जम्म ही न होता तो उसके निये मसा होता।

२२ धीर जब वे बा ही रहे में तो उस ने रोटी भी धौर घाषीय मागकर होती धौर उन्हें भी धौर कहा भी सह मेरी देह हैं। २३ फिर उस ने कटोडा स्त्रीर उनका निया धौर उन्हें दिया धौर उन मब ने उन में से रौया। ३४ धौर उस ने उन सं कड़ा यह बाबा का मेरा बह सोहु हैं जो बहुतों के लिये बहाया बाता है। २५ में तुम संस्थ कहता हूं कि दास का रस कस परमेस्सर के राज्य में नया न पीऊ।।

२६ फिर के अजन याकर बाहर बैतून के पहाड पर गए।।

२७ तब शीच नै उन सं कहा तुम सब ठोवर कायों में क्योंकि निका है कि मैं रक्षवाले को माल्या घोर मेंड तित्तर वित्तर हो बाणी। २६ परन्तु में प्रपत्ने वी उठन के बाद तुम सं पहिल मनोल को बाउमा। २६ पनरम ने उत से कहा यदि सब ठोवर खाए तो लाए, पर में ठोवर नहीं बाउमा। ३ सीच ने उछ सं कहा में तुम से संब कहाता है नि साम हो इसी रात को मूग के वा बार बात दने सं पहिले तू तीन बार मुक्क सं में पहिले तु तीन बार मुक्क मूं से रोग सं मान मन्या स्थी प्रवार प्रिस्त प्रमार कमी न क्या। इसी प्रवार धीर मंद्र न भी नहां।

३२ फिरवे गतममने नाम एक अगह में धाए, धीर उस न धपन चना संवहां यहा बैठे रही अन्द तक मैं प्रार्थना करू। ११ भीर वह पतरस भीर बाक्ब भीर मूहमाको भपने साम से गया भीर बहुत ही भगीर, भौर स्याकुत होने लगा। **३४ औ**र उन से नहा मेरामन बहुत वदास है, यहा तक कि मैं मरने पर ह हुम यहा छहरो और जागते छहो। १५ और नह चौडा बाने बढा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने सगा कि यदि हो सके तो यह वडी भूक पर से टक बाए। १६ भीर कहा है सन्ता है पिता तुम्ह से धव कुछ हो सकता 🛊 इस कटोरे को मेरे पास से हटा ने बौभी जैसा में चाहवा 🛭 बैसानही पर जो तूचाहता है वही हो। ३७ फिर वह माया और उन्हें सोते वाकर पनरस में कहा हे समीन तूसो रहा है? क्यात एक वडी भीन जाम सका? ३० जागत और प्रार्थना करते रहो कि तूम परीक्षाम न पडो आल्या तो तैयार है,पर धरीर दुर्वन है । ३३ और बढ़ फिर बसा गया और वही बात कहकर बार्यमा नी। Y भौर फिर मानर उन्हें सोते पासा क्योंकि उन की बार्ले नीब से मरी भी भौर नहीं जानते ने कि उसे श्या इत्तर्य। ४१ फिर तीसरी बार बाकर उन संप्रहा सब सोते रही और विभाग भरो वस भद्री भ्रापहुची देलो मनुष्य का पून पापिया ने हान पनकवाया जाता है। ४२ उठी थर्म देली मैग पकडवानेदाला निषट या पहचा है।।

४६ वह यह कह ही एहा वा कि

यहरा नौ बाएड़ी में के या अपने नाय

महायानको और फारिक्यो और पूर्वनया

नहायातको और जारिक्यो और पूर्वनया

ही धार से गर बढ़ी गीड तमवार्ष और

नाटिया निए हुए तुप्त था पहुची।

४४ और उठक पक्षक्षक्षक्षात में उन्ह

यह पतादियाचा कि जिस को मैं पूनू बही हैं उसे पकडकर यतन से में जाना। ४५ और वह शाया और तुरस्त जसके पास बाकर कहा हेरव्यौ घौर उस को बहुत भूमा। ४५ तब उन्हों ने उस पर हाच डालकर उसे पक्क क्षिया। ४७ उन में से जो पास कड़े थे एक नै तसवार सीच कर महामाजक के दास पर क्लाई, भौर उसका कान उड़ा निया। ४ व नीसूने चन से कहा दयातुम डाक् जानकर मेरे पकडने के सिये तुलवारें और नाठिया सेकर निकले हो ? ४६ मै तो हर दिन मन्दिर में तुम्हारे शाच रहकर उपदेश दिया करता वा धीर तब तुश ने मुक्ते न पक्ता परन्तु यह इससिये हुआ है कि पनित्र श्चारव की बात्रे पूरी हो ।ं द्र≉ इस पर सब नेने उसे खोडकर माग गए॥

११ धीर एक जनान ध्रपनी ननी बेह् पर बाहर धोंसे हुए उसके पीछे हो सिमा धीर सोगो ने उसे पक्का। १२ पर बहु बाहर झोडकर नया माग गया॥

१३ फिर वे बीखु को महाबाजक के पाछ से गए और खब महाबाजक और जुर्पाय होंगे खब महाबाजक में प्रकृतिय होंगे रहा हुन्हें हो जरा १ ४४ पतरख हुन्हें हो करा १ ४४ पतरख हुन्हें हो कुर के उसके पीक्षे पीक्षे महाबाजक के घागन के मौतर कराने मार्थ पर्यापन के मौतर कराने मार्थ पर मार्थ होंगे प्रकृति प्रकृति कराने में प्रकृति मार्थ होंगे पर उस की प्रकृति होंगे होंगे होंगे पर उस की मार्थ होंगे ही हम हम में स्वाप्त हुए मुस्तिर को भी प्रकृति होंगे हमार्थ हमें सुकृत हमें सुकृत होंगे हमें हम हम के स्वाप्त हुए मुस्तिर को

हा दुगा और तीन दिन में बूसरा बनाउँमा बो हाय से न बना हो। ११ इस पर मी उन की गवाड़ी एक सीन निकसी। तद महायाजक ने बीच में सडे होकर यी बुचे पूछा कि तूकोई उत्तरनही वेता? ये सोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते है? ६१ परन्तु वह मीन साथे रहा और कुछ उत्तर न दिया महायाजक ने उस से फिर पूछा क्या हु उस परम बन्ध का पूत्र मसीह है? ६२ यीशुने कहा हानै ह भीर तुम मनुष्य के पूत्र को सर्व चक्तिमान \* की दहिनी छोर बैठे छौर पाकार के बादसों के साथ बाते देखोगे। ६३ तब महायाजक ने अपने वस्त्र काटकर कहा सद हमें गवाही का सौर क्या प्रयो-जन है? ६४ तुम ने यह निन्दा सुनी तुम्हारी क्या राम है? उन सब ने कहा वह बच के योग्य है। ६५ तब कोई तो उस पर पक्ने चौर कोई उसका मह बापने भीर उस मुखे मार्र्ज भीर उस से **प**हने भगे कि मक्कियद्वाणी कर और प्यादो ने उसे संकर बप्पड मारे॥

६६ जब पत्रस्त भीच धायन में या दो महायाजक की लीडियों में से एक बहा माई। ६७ और पत्रस्त को धाय तापते देककर उस पर टक्टकी लगामर देका और कहने जगी तू भी तो उस मासरी पीपु के साथ था। ६० वह मुकर पया और कहा कि में तो नही जानता और नई। समम्बा कि तू क्या कह रही है किर वह बाहर जेवडी में गया धीर मुगें न नाग थै। ६८ वह सोडी उसे देनकर उन स जो पास बाढे थे फिन बहुने कथी यह उम में से एक है। ७ परन्तु बहु पिर मुकर गया और कोडी देर बाद उनहों ने जो पास खड़े थे फिर पठरछ से कहा निक्क्य सू उन में से एक है क्योंकि सू गमीली भी हैं। पठ हव वह विक्कार देने और सपय बाने क्या कि में उस मनुष्य को निस्स की तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। पर तब तुरल दूसरी बार मूर्य ने बाग थी पठरस को बहु बाठ को सीघृ ने उस से कहीं थी स्मरण भाई, कि मूर्य के बो बार बाय बेने सं पहिले सू ठीन बार मेरा इन्कार करेया वह इस बाठ को सोचकर रोने क्या।

बार भोर होते ही तुस्त महा
बावकों पुरितयों और धारिक्या
ने बरन सारी महासमा ने सनाह करके
सीज़ को करकाया और उठ ने बाकर
पीजानुत के हाथ सींप दिया। २ और
पीजानुत के हाथ सींप दिया। २ और
पीजानुत ने उस से उस को उत्तर दिया
का राजा हैं ? उस ने उस को उत्तर दिया
कि तुधार ही कहा रहा हैं। ३ और महा
सावक उस पर बहुत वातों का दोप सा।
खे से। ४ पीजानुत ने उस से किर पूछा
वया तू कुछ उत्तर नहीं देता देख से तुध्व
पर निकती बातों का दोप समाते हैं ?
४ सीतृ ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया
बहा तक कि पीजानुत को बडा धारवर्ष
हुता।

६ और बहु उस पर्थ में किसी एक बन्धुए को जिसे वे चाहने थे उन के लिये होड दिया करता था। ७ और वरसम्बा नाम का एक मनुष्य अन वसवाहया के माथ बन्धा था जिन्हों न जनके में हरवा की थी। द थीर मीड ऊपर जाकर उन में विननी करने मंगी कि जैना नूहमारे सिये करता सार्यों कैंदा ही कर। १ पोनानुस में उन को यह उत्तर दिया नवा तुम शाहते हो कि मै सुम्हारे सिये बहुवियों के राजा को कोट दूँ १० क्योकि वह जानता या कि महायानको ने उसे बाह से वक्रवाया था। ११ परन्तु महासावको ने सांगो की चभारा कि बह बरमब्बा ही को उन के सिमे स्रोड दे। १२ वह सून पीमातुस ने उन से फिर पुच्छा तौ विधे तुम बहुदियो का राजा कबते हो उस को मैं क्याक क ? वे फिर चिल्लाए, कि उसे कुस पर **चढा दे।** १३ पीसात्स ने बन से कहा क्यो इस ने न्या बुराईकी है? १४ परन्तु वे सीर मी पिल्लाए, कि उसे ऋस पर बढा दे। १४ तब पीनातुस ने मीड को प्रसन करने की इच्छा से बरसम्बाको उन के किये छोड विमा भौर सीसूको को बेजनबकर सौंप दिया कि भूस पर वडाया आए। १६ और सिपाड़ी उसे किने के मीतर के भावन में में गए को प्रीटारियन कड़नाता है और सारी पसटन को बुका साए। १७ और उन्हों ने उसे बैजनी बस्य पीर्तामा धीर काटो का मुक्ट गुचकर उसके सिर पर रखा। १८ भौर महक्कर उसे नगस्कार करने सगे कि है यह दियों के राजा नमस्नार<sup>।</sup> १६ धीर वें उसके सिर पर सरकर्ड मारते धौर उस पर वक्ते और मुटने टेककर उसे प्रशास करते गहे। र भौर जब वे उसका ठट्टाकर कुके ता उस पर से बैजनी बस्त्र उतारकर उसी के कपडे पहिनाए सौर तब उसे ऋस पर बढ़ाने के लिये बाहर में गए।।

२१ और निवन्दर और क्यून का पिता गमीन नाम एक नुरेणी मनुष्य जो गाव संघा रहा या उचर से निप्सा अन्हाने उसे थंसार में पनवा वि उसका भूम उठा से कसे। २२ मीर वे जसे गुलभुता नाम जगह पर जिस का धर्म सोपणी की जगह है साए। २३ घीर उसे मुर्र मिसा हुमा बाखरस देने तमे परम्य उस में नहीं सिया। २४ तब उन्हों ने उस की कृत पर चढाया और उसके कपको पर चिद्रिया बासकर, कि किछ को क्या मिसे उन्हें बाट सिया। २४ और पहर विन बढ़ाबा बब उन्हों ने उस को कूस पर चढाया । २६ मीर उसका दोवपत्र निसं कर उसके ऊपर सता दिया नया कि "बहुवियों का राजा '। २७ मीर उन्हों ने उसके साथ को बाक एक उस की दहिनी और एक उस की बाई भीर क्स पर चढाए। २०० [त्रव धर्मशास्त्र का वह बचन कि बहु घपराधियों के स्य मिना वया पूरा हुमा।] २६ भीर मार्गम जानेवासे सिर हिसा हिसाकर और यह कहरूर उस की मिन्दा करते थे कि बाह<sup>1</sup> मन्दिर के डानेवाले धौर तीन दिन में बनानेवासे ! ऋस पर से उतर कर सपने भाग को बचा से । ३० इसी रीति से महा वाजक मी चास्त्रियो धमेत ३१ भाषस में ठड्डे से कहते वे कि इस ने भी रो को बचाया और अपने की नहीं बचा सनता। ३२ इसाएन का रावा मसीह भन कूस पर से बतर बाए कि हम देशकर विस्नास करें और को उसके साथ भूतो पर पढाएं गए वे वे भी उस की निन्दा करते वे ॥ ३३ और दौपहर होने पर, सारे देख में

३३ और बीयहर होने पर, सारे देश में मिन्याग सा गया और ठीयरे पहर तक रहा। ३४ ठीयरे पहर यीमुने बड़े स्थान पूकार कर वहा स्थादि हमोई, समा सववती? विमाना सर्व यह है है मेरे परमेक्दर, है मेरे परमेक्दर, तु ने मुझे क्यो सोह दिया? ३४ जो पास कर बे उस में से विजनों ने यह सुनकर वहा देशो यह एतिस्याह को पुकारता है। १६ और एक ने बौडकर इस्पज को सिरके में दबोबा भीर सरकराई पर रज्ञकर उसे प्रसाया भौर कहा ठहर जाओ देले कि एसिम्पाड उसे उतारने के सिये घाता है कि नहीं। ३७ तब भीश ने बड़े सब्द से विल्लाकर प्राण स्रोड दिये। ३८ सीर मन्दिर का पदां उत्पर से नीचे तक फटकर दो टकडे हो गया। ३१ को सबेदार उसके साम्हले सबा मा अब उसे य जिल्लाकर प्रास खोडते हुए देला तो उस ने कहा सचमुच यह मनच्य परमेक्बर का पूत्र था। ४० कई स्त्रिया भी दूर से देख रही थी उन में मरियम भगवत्तीनी और खोटे याक्य की भीर योसेस की माता भरियम और सको नी थी। ४१ व्यव वह यशीन संबा वो ये उसके पीछे हो लेती भी भौर उस की पेवाटहरू किया करती थी और भीर भी बहुत सी स्त्रिया थी जो उसके साम मरूशलेम में बाई की।।

मेर अब सच्या हो गई. तो इसलिये कि वैमारी का दिन या जो सन्त \* के एक दिन पहिसे होता है। ४३ झरिमतिया का रहनेवासा युगुफ बाया जो प्रतिस्थित गत्री भीर भाग भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोह्या मा वह हियाब करके पीलात्स ने पास पया और यीश की लोग गांगी। ४४ पीसातूस ने धारवर्ग किया कि वह इतना शीघं मर गया और मुनेदार को नुसाकर पुछा कि लगा उस को भरे हए देर हुई <sup>7</sup> ४४ सो जब सुवेदार <del>ने</del> बारा हास नान सिया तो सोच युगुफ को दिसा दी। ४६ तद उस भं एक पतली चादर मोस भी धौर सोध को उतारकर उस

लावा है।

चादर में सपेटा बौर एक कब में जो पद्रान में कोवी गई थी रका भौर कब के द्वार पर एक पत्थर सुक्रका दिया। ४७ धौर गरियम मनदसीनी धौर योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहा रका गया है।।

१६ वन मक्त का दिन बीठ गया तो मरियम मगदमीनी भीर याकून की माता गरियम और शतोमी ने सगन्वित बस्तए मोस ली कि धाकर उस पर सर्से। र और सप्ताह के पहिसे दिन बड़ी मोर. जब सुरख निकक्षा ही या वे कब पर बाई। ३ घौर बायस में ऋहती थी कि हमारे सिये कब के द्वार पर से पत्वर कौन जुडकाएगा? ४ जब उन्हों ने घास चठाई, तो देखा कि पत्चर सुदका हमा है ! क्योकि वह बहुत ही बडा माः प्रमीर कब के भीतर जाकर, उन्हों ने एक जबान को स्वेत बस्त्र पहिने हुए दहिनी मोर बैठे देला भीर बहुत चक्ति हुई। ६ उस ने उन से कहा चिक्त मत हो तुम सीम नासरी को जो कुस पर चडाया गया था इदिसी हो यह भी बठाई यहानहीं है वेको यही वह स्थान है जहा उन्हाने उसे रला या। ७ परन्तु तुम जायो भौर उसके बेलो और पत्रस से कहा कि वह क्षम से पहिले यसीस का आएगा जैसा उस ने तुम से कहा था तुम बटी उसे देखीये। य भीर ने निक्तकर क्या स भाग गई वयाकि क्यक्पी चौर घवराहर उन पर छा गई थी घौर उन्हों ने किसी छे कुछ न कहा नयाकि दरती थी।।

 सप्ताह के पहिस दिन मोर होत ही बह भी उठ नर पहिने पहिंस मरियम मगदसीनी को जिस में से उन ने सात

<sup>\*</sup> सन्त-पहारेगां का विशामगैन कर

पुरदारमाएं निकासी भी विकास विया। १० उस ने बाकर उसके साथियों को जो घोक ये बूबे हुए थे और दो रहे भे समाचार दिया। ११ और उन्हों ने यह मुनकर कि वह भीचित है और उस में उसे देवा है प्रतिति न की।

१२ इस के बाद वह दूधरे क्या में उन में से दो को बाद के गांव की ओर बा रहे के दिकाई दिया। १३ उन्हों ने मी जाकर घोरो को समाचार दिया परन्तु उन्हों ने उन की भी प्रदीति न की।।

१४ पीछे नहुउन न्यारहों को भी अब मंगोनन करने बैठे से विचाई निया और उन के प्रनिश्वास और मन की कठोरता पर उनाहुना दिया क्योंकि बिनहों ने उसके भी उठने के नाद उसे देखा चा इस्हों क उन की प्रतीति न की थी। १४ और

उस में बन से कहा तूम सारे वनत में

बाकर सारी सुष्टि के क्षोबो को सुसमाचार प्रचार करो। १६ जो विस्वास करे मीर वयतिस्था में उसी का उद्धार होगा परन् वो विश्वसास म करेता वह सोगी उरस्या प्रएगा। १७ और विस्वास करनेवालों में में चिन्ह होंगे कि वे मरे नाम से बुस्टासाधा

हो निकासेथे ! १व नई नई भाषा बोकींथे सापी को स्टार सेथे और सबि वे नासक करतु भी पी बाए हींभी उन की कुछ हानि न होगी वे बीमारी पर हाद रखेंथे भीर वे को हो बाएये।!

१९ निवान प्रभुधीशु उन से बार्ते करने के बाद स्वर्ण पर उठा निमम सवा और परमेक्बर की बहिनी छोर नैठ पमा। १ और उन्हों ने निकमकर हर बगह प्रचार किया और प्रभु उन के छाव काम करता पहा और उन पिन्हों के बारा को छाव छाव होते वे बचन को पृढ करता पहा। आगीत।

## लूका रचित सुसमाचार

श्री से कि बहुतों ने उन बातों ना सा हमारे बीज में बीती है सिहास सिलने म हान लगाया है। र जैसा सि जन्दा न जा परिने ही से दन बातों के देलनेवान मीर बचन ने सेवल ने हम तक पहुचाया। हे इससिय है भीमानृ बियु पिन्सुस मुफ भी यह उच्चित मानूम हुआ कि उन सब बाता ना समूछ हुआ सि स्मा के उन सब बाता ना समूछ हुआ से पर्मा कमानुसार सिस्हा भी मिनु यह जान से कि वे वार्ते विनकी तूने शिक्षा पाई हैं कैसी धरण हैं।।

क्षा अन्य हा। १ सहित्यों के राजा हेरोदेस के समय प्रविस्माह के बल के में जनरपाह नाम ना एक पाजक वा और उन्न की पत्नी हाकन के बदा नी भी विश्व करा नाम स्नीधिया या। इ और कै बोनो परिस्तर के सास्ती पर्यों के और प्रभूती सारी साहार्सी भीर विधियों पर निर्देश कसनवासे के।

विवास २१ ६-२१ को देखी।

उन के कोई भी सन्तान न वी ७ नयोकि इत्तीविका नामः भी बौर वे दोनो बूढे मे॥

द **जब वह ध**पने **दलकी** पारी पर परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता था। ६ तो याजको की रीति के धनुसार उसके नाम पर चिट्टी निकली कि प्रमु के मन्दिर में बाकर वृप बशाए। १ बीर पुप बलाने के समय सोगों की सारी मरहसी शहर प्रार्थना कर रही थी। ११ कि प्रमु का एक स्वर्गदूत भूप की वेदी की दहिनी भीर कडा हमा उस को दिकाई दिया। १२ और बकरवाह देसकर बंबराया और चेस पर बडा मध चा गया। १३ परन्त स्वर्भदृत ने उस से कहा हे अकरवाह भय भीत न हो स्थोकि वेरी प्रार्थना सून जी गई है भौर वेरी पत्नी इसीधिका से वेरे सिये एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम पूह्ना रक्षना। १४ और तुम्हे मानन्र भौर हुवं होना भौर बहुत भोग उसके बन्म के कारण बानन्वित होने। ११ क्योंकि वह प्रम के साम्हने महान होगा और दासरस और मविश कभी न पिएना और भपनी माता के गर्भ ही से पवित्र भारमा से परिपूर्ण हो जाएगा। १६ और इस्राएनियों में से बहुतेरों की चन के प्रमु परमेशकर की जीर फेरेगा। १७ वह एनिस्पाह की भारमा और सामर्थ में हो कर उसके भागे भागे असेगा कि पितरों का मन नदनेवालों नौ घोर फैर दे भीर ग्राज्ञान माननेवासी को वर्मियी **की समभः पर साण चौर प्रभृके सिये** एक्योग्य प्रजा हैयार करे। १८ जकत्याह ने स्थगद्रत संपुद्धा यह मैं वैसे जाने? भ्याति में तो बड़ा है और मेरी पन्नी भी मुत्री हो गई है। १६ स्वर्गवृत ने उस को

उत्तर दिया कि मै जिबाईस ह जो मरमेस्बर के साम्हने कड़ा रहता हूं भीर मै तुक्त से बार्ते करने भीर तुन्धे यह सुसमाचार स्वाने को भेवा गया है। ए॰ और देश जिस दिन तक ये बार्ते पूरी न हो में उस दिन तक तूमीन रहेगा और बीम न सकेगा इसिये कि तू ने मेरी बातों की जो भ्रमने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। २१ भीर शीम जनस्याह की बाट देसते रहे और सबस्था करने समें कि उसे मन्दिर में ऐसी देर क्यो सभी? २२ जन वह बाहर भाषा तो उन से बोझ न सका सो वे जान गए, कि उस ने भन्दिर में कीई इर्धन पाया है और वह अन से सकेत करता रहा चौर गया रह गया। २३ जब उस की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह भएने वर चला गया॥

दश इन किनो के बाद उस की पत्नी इसीयिया गर्भवती हुई भीर ग्राप्त महीने उसने साथ को यह नह के दिवाए रक्ता। दश कि मनुष्यों में मंग्र सप्तमान हुर करने के जिसे प्रमुने इन दिनों में कृपावृद्धि करके मेरे सिसे ऐसा स्थिता है।

१६ खठमें महीने में परमेश्वर की झीर से निकारण स्वयंद्रत गतील के नासरत नगर में एक कुषारी के पास मेला गया। २७ निस की ममनी मुगुर नाम पाऊर के धराने के एक पुत्रप से हुई थी उस कुषारी का नाम मरियार था। २५ घीर स्वयंद्रत ने उसके पास भीतर घाकर कहा धानन्य और जब के तैरी हो जिस पर ईस्वर ना धनुषह हुआ है अनु तेर नाव है। २६ वह यस वयन से बहुत बबरा गई, धीर सोचने सवी कि यह विस्त प्रवार का धनियहत है ? ३ स्वर्गदूत ने उस से कहा है मरियम भगमीत न हो स्थोकि परमेस्बर का चनुबहुतुमः पर हुचा है। ३१ और देस तुगर्भवती होगी भीर तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तु उसका नाम गीशु रसमा। ३२ वह महान होगा और परमप्रधान कापूत्र कहसाएगा भीग प्रभुपरमेश्वर वसके पिता दाकद का सिहासन वस की देया। ३३ और वह याकृत के वराने पर सदा राज्य करेगा सीर उसके राज्य का ग्रम्त न होगा। ३४ मरियम ने स्वर्यद्<del>व</del>त से नहा यह क्योकर होगा<sup>7</sup> मैं तो पूरव को जानती ही नही। ३५ स्वर्गद्रत ने उस को उत्तर दिया कि पवित्र मालग तुक्त पर उतरेगा भौर परमप्रकान की सामर्थ तुम्द पर खाया करेगी इसलिये वह पश्चिम को उत्पन्न होनेवासा है परमेश्वर भा पुत्र भइमाएता। ३६ और देश और तेरी बुदुम्बनी इसीसिबा के भी बुडापे में पुत्र होनेनामा है यह उसना औ बाम्द बहुसाती थी छठका नहीता है। ३७ क्यानि जो बचन परमेश्वर की धोर से हाता है वह प्रमानचंद्रत नही होता। ६ व्यवस्थित ने कहा दल मैं प्रभुकी दासी ह मुक्ते तरे वचन के सनुसार हो। हब स्वगद्भन उसक पाम से बला गया।। ३६ उन दिना म मरियम उठन र शीध

इह उन तिमा भारत्य उठन वास विद्यास के निर्माण के ति मा महूत्य ने पूछ ने नार की महं । अ धीर अवस्वाह ने घर में अवस्वाह की घर ने महत्वाह की प्रतिकृत की घर में अवस्वा के प्रतिकृत की प्रतिकृत के प्रतिकृत की प्रतिकृत की प्रतिकृत के प्रतिकृत

यह बनुष्रहम्के कहासे हुमा कि मेरे प्रमृ की माता मेरे पास चाई <sup>?</sup> ४४ मौर दे<del>स</del> क्योही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानो में पड़ा त्योही बच्चा गरे पेट में भागव्य से उद्युल पडा। ४५ और थम्प है वह जिस ने विद्वास किया कि जो बाते प्रमुकी भोर से उस से नहीं नई, वे पूरी होगी। ४६ तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रमु की बढाई करता है। ४७ और मेरी भारमा मेरे उद्घार करनेवासे परमेश्वर से मानन्दित हुई। ४६ क्योकि उस ने भएनी दासी की बीनता पर कृष्टि की है इत्तिमये देखी द्माद से सद यूग यूग के लोग मुक्ते कस्य कड़ेंगे। ४६ क्यांकि उस सक्तिमान ने मेरे लिये बड़े बड़े काम किए है और उसका नाम पवित्र है∤ ६ और उस की दस उन पर, जो उस से करते है पीकी से पीकी तक बनी चहती है। ५१ जस ने घपना भुजवन दिसाया और जा भपने भाप को बडासमभने थे उन्हें तित्तर-वित्तर दिया। ५२ उस ने बसमानों की सिद्वासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊर्जा निया। ५३ उस नै भूको को श्रव्छी बस्तुमी ह तृष्त किया और वनवाना को ससे हान निकास दिया। ५४ उस ने बपने सेवर इस्राएन की सम्मान निया। ३५ कि धपनी उस बया को स्वरम्त करे, जो इंबाईीम भीर उसक वस पर सदा खोनी जैसा बस में हमारे बाप-दादा से पहा था। ३६ मरियम सगभग तीन महीने उसने साम रहकर भपन पर मौर तई।। ६७ तब इसीशिया व जनने का समय

३७ तब स्मीधिया व जनने वा समय पूरा हुमा भीर वह पूत्र जनी। ४०० उसके पद्योगिया भीर बुटुम्बिया ने यह सुन वर वि प्रमुत्त उस पर बढी व्या वी है उसके साथ सामस्वित हुम। ४६ भीर एसा हुमा कि घाठवें दिन वे बाशक का बतना करने पाए पीर उसका नाम उसके पिता क नाम पर अकरवाह रक्तने मगे। ६० और उस की माठा ने उत्तर दिया कि मही बरन उसका नाम युहन्ना रखा आए। ६१ भीर उन्हों ने उस से कहा तेरे कुटुम्ब में किसी का यह नाम नहीं ६२ तब उन्हों में उसके पिता से सकेत करके पुछा। ६३ कि तु उसका नाम क्या रक्तमा चाहता है ? और उस ने सिखने की पड़ी मगाकर सिस दिया कि उसका नाम यहका है और समो ने समस्याकिया। ६४ तव उसका मुहसीर जीम तुरन्त ज्ञाल गई सीर वह बीतने और परमेक्टर का सन्यवाद करने भगा। ६५ और उसके भास पास के सब एडनेवासो पर भय स्थागया और उन सब बाठो की चर्चा बहुदिया के सारे पहाड़ी देस में फैन गई। ६६ और सब सुननवाली ने भपने भपने यन में विवार करके कहा मह बालक कैसा होया क्योंकि प्रमु का हाथ उसके साथ या।। ६७ भीर उसका पिता जकरमाह

पवित्र पालम ने परिपूर्ण हो गया और सिवस्याद्वाणी करने सला। ६ कि प्रमु क्लाएस का परमंदर क्या हो कि उस में समने भोगों पर वृष्टि की सौर जल का कुलाए किया है। ६६ सोर सपने सेवस के पराने महामारे निये पर उद्धार का सील मिलामा। ७ विसे त्या ने प्रपर्ण पित महामारे के हारा जो जनका मार्थि है होने माए है कहा वा]। ७१ मर्मा है होने माए है कहा वा]। ७१ मर्मा है होने माए है कहा वा] मार्थ स्वर्म हिसारे साम्मा से सौर हमारे मार्थ है। ७२ कि हमारे बाए-वादो पर बचा है। ७२ कि हमारे बाए-वादो पर बचा करने प्रपर्ण परिवा पर वाय को उस ने सुन हमारे सार-वादो पर बचा करने स्वर्म परिवा पर वाय को उस ने सुन हमारे सार-वादो पर बचा करने स्वर्म पर्या परिवा को उस ने हमारे पिता

इवाहीम से काई थी। ७४ कि वह हमें यह वेगा कि हम भपने सनुभी के हाथ से छ्रदकर । ७५ उसके साम्हने पवित्रता मौर र्थोर्मिकता से जीवन भर निकर रहकर उस की सेवा करते रहें। ७६ भीर तु हे वासक परमप्रभान का भविभ्यह्नता कहलाएगा क्योंकि तुप्रमुके मार्म तैयार करने के लिये उसके द्यांगे धांगे अलेगा ७७ कि जसके कोगों को उठार का बात रे जो उन के पापो की क्षमा से प्राप्त होता है। ७८ यह हमारे परमेश्वर की उसी बडी कक्या से होगा जिस के कारस उत्पर से हम पर मोर का प्रकाश जवस होना। श्रीक चन्यकार और मृत्युकी स्नामा में बैठनेवालों को ज्योति वे और हमारे पायों की कुशन के मार्थ में सीवे चनाए।। भीर वह बालक व्यक्त भीर प्रात्मा में बलबन्त होता गया भीर इसाएल पर प्रगट होने के दिन तक जगनी में

दहा।

बन बिनो में श्रीमूल्युस कैसर की
सोर से साला निकसी कि सारे जगठ
के लोगो के नाम किसे जाए। २ यह
पहिल्ली नाम किलाई उस समय हुई जब
क्रियरिनयुस मूरिया का हाकिम या।
३ श्रीर सब लोग नाम निकलाने के सिये
सपने सपने नगर को गए। ४ सो युसुफ
भी इसलिये कि वह साकन के कारो सीर
बस का वा समीस के नासरत नगर से
यहांच्या में बाकर के नगर बैतनहम को
गया। १ कि सपनी सपेतर मरियम के
साथ। श के बहा रहने हुए उसके नगन के
सिन पूरे हुए। ७ धौर बह सपना पहिलोठा
पन जनी सीर उसे करहे में नगर के

म रहा क्यांकि छन के सिये सराय म क्रमहत्र भी।।

-च भौर उस देश म क्तिने गडेरिये चे त्रो रात को मैदान में रहकर धपने मूएड का पहुरादेते मे≀ ६ और प्रमुका एक दूत उन के पास भारतका हुया भीर प्रभ का तेज उन के चारो छोर जमका धौर वे बहुत अरगए। १ तकस्वर्गदृत मे उन से पहा मत हरी क्योंकि देखों में तुम्हें वह धानम्द का सुसमाचार सुनाहा ह जो सब भोगो के सिये होगा। ११ कि भाज वाऊव के नगर म तुम्हारे सिये एक उद्धारकर्ता जन्या है भौर यही मसीह प्रमृ है। १२ भौर इस का तुम्हारे सिमे यह पढ़ा है कि सम एक बासक को क्पड़े में सिपटा हुआ और करनी में पका पाधोगे । १३ तब एकाएक उस स्वर्ग दूत के साथ स्वर्मपुत्तों का देन प्रशेशकर की स्तृति करते हुए धौर यह कहते दिकाई दिवा। १४ कि धानाध \* में परवेदवर भी महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्या में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो ॥

१५ अब स्वर्गहरू उन के पास से स्वर्ग को बसे गए, तो गड़ेरियों ने घापस में कहा भाभी हम बैतनहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रमुने इमें बताया है देखा १६ मीर अन्द्री ने शुरना जाकर मरियम और यहफ की और चरती में उस बातक को पढ़ा देखा। १७ इन्हें देखकर उन्हों में बढ़ बाठ जो इस बालक के विकय में बन से नहीं गई की प्रगट की। **१⊏ भीर सब सुननवालों** नं चन बातो से मो गडेरियो ने जन से नहीं भा<del>रव</del>र्ग किया। १६ परन्तु महिषम वे सक्तातो अपने मन म रज्ञकर सोक्सी रहीं। २ वीर गडेरिये क् अक्सो अवस्थान में।

जैसा उन से कहा यया था वैसाही सव सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा

थीर स्तृति करते हुए सीट गए।। २१ जब बाठ दिन पुरे हुए, बौर उसके

कतन का समय भागा तो उसका नाम यीश रुचा गया जो स्वर्गदृत मे उसके पे*र* में भागे से पहिले गड़ा था।।

२२ और जब मुखानी स्पनस्था कै धनसार उन के शब होने के दिन परे हुए दों है उसे यक्चलेंग में से गए, कि प्रमुके साम्हने साए। २३ (जीसा कि प्रमु की व्यवस्था में सिमा है कि हर एक पहिसाठा प्रमुके सिवे पश्चिम ठहरेगा]। २४ मीर प्रभू की व्यवस्था के क्यन के प्रमुखार पहुंकी का एक जोड़ा या कबूतर के दो बज्बे सा कर बसिबान कर। २४ और देशों यह-ससेम में श्रमीन शाम एक मनुष्य पा सीर वह मनय्य वर्मी और मन्तु वा चौर इसाएस की धान्ति की बाट बोह रहा मा भौर पश्चिम बारमा उस पर ना। २६ भौर पवित्र घारमा से उस को शिवाबनी हुई भी कि बद तक छ प्रमुके मसीह नो देश न सेगा तब तक मृत्युको न देखेगा। २७ भीर वह भारता के सिकाने से हैं मन्दिर में सासा और बद माता-पिता उस

बालक बीख को भीतर साए, कि उसके

मिये व्यवस्था की रीखि के प्रनुसार करे।

२व दो उस ने उसे घपनी गोद में निया

भीर परमेक्तर का शम्यबाद करके बड़ा

२६ हे स्वामी धव तु धपने बास को अपने

वचन के धनुसार चान्ति से निदा करता है।

क्योंकि मेरी धाको न देरे उदार को

बह ग्रम्य बातियों को प्रकाश देने के सिय न्योति और तेरे निज सोग इसाएस नी महिमा हो। ३३ धौर उसका पिता धौर उस की माता इन कालों से जो उसके विषय में नही जाती थी बादवर्य करते थे। १४ तब ग्रमीन ने उन को ग्रासीय देकर. उन्न की माता मरियम से कहा देल वह हो इसाएस में बहुदों के गिरमें चौर उठने के निये चौर एक ऐसा चिन्ह होने के सिये व्हराया गया है जिस के विरोध में बातें नी **पाएगी—३५ व**रन तुरा प्राणु भी वसवार स बार पार छिव बाएगा--इस सं **बहुत ह्रद**यों के विचार प्रगट हागे। 👫 भीर सम्रोर क गाव में से हमाह नाम पत्रुपम की बेटी एक अविध्यद्ववित्तन की पर बहुत बूढी भी और ब्याह होने के बाद सात वर्ष प्रपने पति के शाब रह पाई थी। रे**७ वह भौरासी वर्ष** से विज्ञवायी ग्रीर मन्दिर का नहीं छोडती यी पर उपवास भौर प्रार्थना कर करके रात-नित उपासना निया नरती थी। ३८ और वह उस वडी वहा भावर प्रभू का शरयबाद करने नगी भीर उन समा से जो यह शसम के छन्नारे भी बाट बोहते वे उसके विषय में बातें फरने समी। ३८ और जब वे प्रमुती स्पदन्या 🗱 प्रमुमार शब कुछ निपटा भुने तो गमीम में ध्रपने नगर नामरत की फिर वसे गए॥

४ भीर बासव बढ़ता भीर बसबन्ध इता भीर बुद्धि संपरिपूर्ण होना गंगा भीर परमेन्बर ना सनुग्रन उस पर गा॥

भेर उसने माना-पिता प्रति नवे पत्पह ने पार्च में यरूपानेम को जाया नप्तो थे। भेर जब वह बारह वर्ष ना हुया नो वे पार्च नी गैरित न यनुसार यहपानम नो एए। भेर घीर जब वे उत निता ना पूरा

करक सौटन समे तो वह सबका यीम यरुधनेम में रह गया भीर यह उसके माता-पिता नहीं जानने घा ४४ व यह समभक्तर कि वह धौर यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पढ़ाब निकस गए धौर उसे घपन भूटुम्बिया भौर जान पहचाना में ईंडने लगे। ४५ पर जब मही मिसा तो दृहते-वृत्रते यहसमेम नो पिर सीट गए। ४६ सीर तीन दिन के बाद उन्हों न उस मन्दिर में उपदेशका के बीच में बैठे उन की मूनते और उन स प्रस्न करते हुए पाया। ४७ और जिनने उस की सन एउं व वे सव उस की समाभ भौर उसके उत्तराम चिन्त थे। ४६ तब वे उस देखकर अभिव हुए और उस की भानान उस संका हे पूत्र मून हम मे क्या एसा व्यवहार किया? दल तथा पिता और में दुब्द हुए तुभ इंडे पा ४ इ. उस ने उन स कहा तुम सभे क्या इडत ये<sup>?</sup> त्या नहीं जानने यु नि मुक्त धयने पिता के भवत में झाता \* प्रवस्य है ? ४, परन्तुबाबान उस स उन स कही उन्हाने उसे नहीं समभा। ५१ तब बह उन के माथ गया और नामरत में भाषा बौर उन क क्या में एका बौर उन की शानान य सब बार्ने यपन भन में रची।। ६२ चौर बीगु बुढि चौर डील-डौन में धीर परभश्यर भीर मनुष्या ने मनुबह में बदना गया ॥

तिबित्युम वैभर व राज्य व पदहर्वे वर्ष में जब पुल्तियम पीमानुक सहित्या का हाविस या धीर गर्मान में हरीन्स नाम कीवाई का उनूत्रेया धीर क्योनीतिस स जनका भाँ निरिचुस

या आर्थे में हम रहता।

धीर धविसेने में शिसानियास शौदाई के राजा थे। २ और जब हुआ और लैका महायाबक के उस समय परमेक्कर का बनन जगस में अकरमाह के पुत्र महसा के पास पहचा । ३ भौर वह गरवन के बास पास के सारे देश में धाकर, पापो की क्षमा के निये प्रत फिराब के बंधतिस्मा का प्रचार करने सना । ४ वैसे बंधाबाह महिष्यदक्ता ने नहे हुए बचनों की पुस्तक में लिखा है कि जगम में एक पकारनेवाने का शब्द हो फार कि प्रम का मार्ग सैयार करो उस की सक्ते नीची बनाम्रो। ५ हर एक बाटी भर दी काण्गी और हर एक पहाब और टीला नीचा किया काएगा और वो टेबा है सीमा और जो ऊचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा । ६ और हर श्रागी परमेश्बर में उदार की देखेगा॥

 को भीड़ की भीड़ उस से बपितस्था नेने को निक्स कर बाती वी उन से बह कहता था है साप के बच्चो तुम्हे किय ने बता दिया कि घानेवाने क्रोध से भागी। द मो मन फिराव के योग्य फल लाखो और सपने सपने मन में यह न सोचों कि हमारा फ्लाइबाडीम है क्योकि में सम से कहता है कि परमेक्बर इन पत्यकों से इवाहीम के लिये छन्तान उत्पन्न कर सकता है। ६ भीर सब ही कुल्हाबा वेद्यों की बढ़ पर बरा है इसिनय भी जो पेड शक्का फस नहीं सातः वह काटा और भाग वें भाका जाता है। १ और लोगो ने उस से पुर्शा तो हम क्याकरे<sup>?</sup> १६ उस ने उसहैं उत्तर दिया कि जिस के पास दो कुरते हो बह उसके साम जिम के पास नहीं है बाट दे और जिस के पाम मोजन हो वह भी ऐसाही करे। १२ और यहनुत्र सेने बामें भी बपतिस्मा मेर्ने बाय, भीर उस ने 64

पूछा कि हे गृह हम क्या करें ? १३ उस ते उन से कहा जो तुम्हारे निमे ठहरामा गया है उस से समिक न नेना। १४ घोर सिपाहियो ने भी उस से यह पूछा हम क्या करें ? उस ने उन से कहा किसी पर उपप्रक न करना छोर न भूठा दोव समाना धोर सपनी मजबूरी पर सन्तोग करना।

११ बन सीय मास सगाए हुए वे यौर सन बपने मपने मन में मुहना के विषय म विषयर कर रहे थे कि क्या नहीं साम में ग्रे नहीं है। १६ तो मुहमा ने उन सन से उत्तर से कहा कि में ठो सुन्दे पानी है " वर्षतिस्मा देता हूँ परन्तु नह सानेनाता है को मुक से समितान है में तो कर सोमा भी गहीं कि उसके नुगो ने माने साम है, नह तुन्हें पनित्र मारना बीर साम से अपितान देता। १७ उसके सुप उसके हाथ में है भीर नह सपना समिहान सब्बी उत्तर से सफ्टा करेगा परन्तु भूषी को उस साम में भी कुको मी गहीं बका देगा।

हैय थी वह बहुत सी विका से देकर लीगों को शुक्रमाबार सुनाता रहां। १६ परन्तु उस ने बौबाई देश के राजा हेरोवेश नो उसके पाई फिलियपुत की पत्नी हेरोवियास के विवय और धन हुक्सों के निषय मं बौ उस ने किए से उनाहमं दिया। २ इपस्थित हेरोवेश ने उन हम से बबकर यह कुक्सों मी किया कि बृहसा को बन्दीगृह में बास दिया।

२१ जब सब लोगो ने बपतिस्मा सिमा ग्रीर सीधु भी अपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा या तो बालाग्र सुन गया। २२ ग्रीर पवित्र भारमा भारीरिक रूप म क्यूतर की माइ उस पर उत्तरा भीर यह भाकाशकाशी हुई कि तूमेरा प्रिय पुत्र हुँ मैं तुम्क स प्रसम्बद्धा

२३ जब बीध्नु धाप चपदेश करन सवा तो मनमन तीस वर्षकी बायुका या धौर (पैसासमभा वाताचा) यूसुफ का पुत्र मा मौरवाइएसीका।२४ मौरवह मक्तात का भीर वह नवी का भीर वह मधनी का भीर वह यक्षा का भीर वह युभुफ का। २६ और वह मित्रत्याह का भौर वह ब्रामीस का बौर वह नहूम का भीर वह ग्रवस्थाह का भीर वह नोगह का। २६ और वह मात का भौर वह मसित्याह का भौर वह शिमी का भौर वह सासक का भौर वह योगाह का। २७ और वह यूडमाना भीर वह रेखाका भीर वह नस्मानित का भीर वह शासतियस का भौर नहनेरी थाः २≂ ग्रीर वहनसकी ना भौरवह भद्दी ना भौरवह नोसाम ना भौर वह इलमोबाम का ग्रौर वह एर का। २६ और वह समुका और वह दलाजार ना भौर वह योरीस का और वह नत्तात मा भौगवहसबी मा।३ और वह ममीन का ग्रोर वह यहूदाह का ग्रीर वह मूनुफ का भीर वह योगान का भीर वह इसयाकीम काः ३१ और वह मसेधाह का भौर वह मिन्नाह का श्रीर वह नत्तता का भीर यह नातान का भीर वह बाऊव ना। ३२ और वह विधै ना और वह मोनेद रा भीर वह शासत्र का सौर वह सम्मान का धौर वह महनोन का। ३३ मीर वह प्रम्शीनादाव का और वह **परनी का भीर वह हिस्सान का और वह** पिरिस का ग्रीर वह बहुदाह का। ३४ और वह याकूव ना और व*र द*सहाक वा धीर वह दबाहीम का भीर वह ति दह का भीर वह नाहार का। ३% भीर वह सक्य का भीर वह एक का भीर वह फिलिश का। ३६ भीर वह कनान का वह भएरक्ट का। ३६ भीर वह कनान का वह भएरक्ट का भीर वह सन का वह वृह्द का वह सिमिक का। ३७ भीर वह मधुभियत वा भीर वह हनोक का भीर वह थिएर का भीर वह महस्रसेष्ठ का धीर वह कैनान वा। ३ भीर वह सनेस का भीर वह सन्दान का भीर वह प्रावम का भीर वह परस्तर का सा।

श्रिर यीचु पवित्रारमा म भरा हुमा यरदन च खाँटा भीर चाशीम दिन तक भारमा क सिकाने से अग्रस मे फिरतारहा भीर शैनान "उम की परीक्षा करता एहा: २ उन दिनाम उस न कुछ न स्तामा और बज वे दिन पूर हो गण तो उसे युक्त लगी। ३ और बौदान न उस संक्हा यदि तूपरमस्वर का पुत्र है तो इस परंपर से कह कि रानी बन आए। ४ योधुने उसे उत्तर दिया कि लिक्सा है मनुष्य कंबल रोगी न जीवित न गहेगा ! ५ तब चैंदान उस ल गया और उस की पस भर में अस्यत के सारंगज्य दिलाए। ६ और उस से कहा मैयह सब स्राधिकार धौर इन का विभव तुमें बूगा क्यांकि वह मुकेसीपायधा है भीर जिस चाह्या हू उसी को दे देता हू। ७ इमिय यदि नू मुक्के प्रस्ताम करे तो यह सब तेरा हो जाएसा। ६ मीनुने उस उक्तर दिया सिका है कि तूप्रभू यपन परमस्थर का प्रस्तास कर भीर केवस उसी की उपासना दर। ≛ नद उस ने उस य≭ग्रसम म स

आकर मन्दिर के कगूरे पर सबा किया धीर उस म कहा यदि हू परोप्तवर का प्रमुद्द हो धपने घाण को यहा से नीचे किया पून है तो धपने घाण को यहा से नीचे किया है कि वह सेरे विषय में धपने स्वगंद्रती को धाझा देगा कि न होगे रहा करे। ११ धीर वे तुके हाची हाण उठा मणे ऐसा न हो कि सेरे पाब में पद्धर से ठेड सने। १६ पीइ ने उस का उत्तर क्या यह भी कहा गया है कि हु प्रमुद्ध से कहा गया है कि हु प्रमुद्ध से उस के उत्तर कु से कहा नया है कि हु प्रमुद्ध से कहा नया है कि हु प्रमुद्ध से उस के उत्तर कु से से कहा नया है कि हु प्रमुद्ध समय के सिये उसके पास के साथ के सिये उसके पास के साथ गया।

१४ फिर यीचु घारमा की सामर्थ से मय हुमा गतील को लौटा और उन्न की वर्षा मास पास के सारे देस में फैल नई। १४ भीर वह उन की सारावनालयों में उपदेस करता एहा और सब बस की बबाई करते थे।

दे प्रीर वह शखरत में घाया अहा पाला पोला गया था और घपणी रीति के सनुवार करने के लिये खडा हुए। १५ भगायाह मिल्याक्ता की पुरत्त उसे दी गई, और उस ने पुरत्त लोगकर, वह माह निश्वा बहा यह निशा था। १८ दि ममु ना धारमा मुक्त पर हैं इस सिय नि उस ने काला को पुरुष्ता कर हैं सिय नि उस ने काला को पुरुष्ता हुए। सुनाने के निय मेरा प्रार्थिक किया है और मुक्त इस्तिय मेरा प्रार्थिक किया है और मुक्त इस्तिय मेरा हुए वन्नयों को पुरुष्तार भागर नक्त थीर कुष्त कर हुए मा सुदात। १६ धीर प्रमु के स्वक्ष रहन मा सुदात। १६ धीर प्रमु के स्वक्ष रहन मा सुदात। १६ धीर प्रमु के स्वक्ष रहन पुस्तन बन्द करक सेवक का हाव में दे दी भीर बैठ गया भीर भाराभगालय के सब सोगो की द्राज्ञ उस पर समी वी । २१ तव बहुतन से कहने अपा कि भागती यह लम तुम्हारे साम्हने <sup>क</sup> पूरा हुमा है। २२ घौर सब ने उस सराहा मौर जो घनुबह की बातें उसके मुह से निक्ताती **वी उ**न से **शब**म्भाकिया भीर कहने क्षने क्यायहयूसुक कापुत्र नहीं<sup>?</sup> २३ उस ने उस से कहा तुम मुक्त पर यह कहावत धवस्य कहोने कि हे वैद्य बपने बाप की बच्छा कर ! जो कुछ हम ने सुनाई कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाझपने **देश** श्रेशी कर। २४ मीर **उस नै कहा में नु**स से स**म कहता** हू कोई अविध्यहरूता अपने देश में मान-सम्मान नही पाता। २५ और मै तुम से सम कहता हू कि एसिय्याह के दिनी में जब साढे तीन वर्ष तक प्राकाश बन्द एहा यहा तक कि सारे देश में बड़ा सकात पड़ा तो इस्राएस में बहुत सी विश्वाए भी। २६ पर एकिस्याह उन में से किसी के पास नही मेबा थया केवल सैदा के सारफत में एक विवदा के पास । २७ और इसीसा मिष्पश्चिता के समय इस्राएम में बहुत से कोशी के पर नामान सूरवानी को छोड **बन में से कोई शुद्ध नहीं किया गया**। २८ ये बार्वे सुनते हैं। जितने घाराचनानय में वे सब दोव से मर गए। २६ और बठकर उसे नथर से बाहर निकासा ग्रीर विस पहाड पर चन का नगर बसाहुआ। वा उसकी बोटी पर में वसे कि उसे वहा से नीचे विरादें। इ. पर बहुतन के बीचर्ने संविष्कष्यः चनाययाः।

स्बर्गात † वृक्तिसम्बेदैन।

३१ फिर वह गसीस के कफरनहम नगर में गया और सब्न \* के दिन मोगों को उपदेश दे एहा था। ३२ व उस के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका बचन ग्रन्थिकार सहित था। 💵 घाराधनात्त्रय मे एक मनुष्य था बिस में प्रमुख प्रात्मा भी। ३४ वह ऊचे चन्द से चिल्ला उठा हे मीचू नासरी हमें तुम से क्या काम? क्या तु इसे नास करने प्राया है? में तुम्हे जानता हूं तू कौन है ? तु परमेश्वर का पवित्र जन है। ३५ यीच ने उसे बाटकर कहा चप रह भौर उस में से निकक्ष आ। तब द्वारमा उसे बीच में पतककर बिना शानि पहुचाए उस में से निकल गई। ३६ इस पर सब को प्रचन्नाहमा और वे भागस में बार्ते करक कहते संगे यह कैशा बचन है? कि वह प्रभिकार और सामर्थ के साथ मधुद बारमाची की बाहा देता है और वे निकस जाती है। ३७ सो चारो घोर इर जगह उस की भूम सच गई।।

देन बहु फाराप्तालय में से उठकर समीन के बर में गया और समीन की सास को जबर बढ़ा हुआ वा और उन्हों में उदले सिये उस से बिताती की। देश उस में उमके निकट कहे होकर जबर को बाटा और बहु उस पर से उठर गया और बहु गुरूत उठकर उन की सेवा-टहम करने मगी।

४ सूरज कृतते समय जिन बिन के यहां नोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए पे वे सब उन्हें उसके पास के आए, भौर जम ने एक एक पर हाथ रज्ञकर उन्हें क्या किया। ४१ और बुस्टात्सा भी जिस्ताती धौर यह कहती हुई कि तू परमेक्बर का पुत्र है बहुता म में निकस गई पर वह उन्हें बानता धौर वामने नहीं वैता था क्योंकि वे बानत वे कि सह मधीत हैं।

४२ जब दिन हुया तो वह निरुप्तक एक जगकी जगह मंगया भीर भीर की भीर उसे बूक्षी हुई उसके पास धाई स्थार उसे रोजने सगी कि हमारे पास से न बा। ४६ परन्तु उस ने उन स कहा मुख्ते बीर बीर नगरों में भी परमेदबर के राज्य का मुख्याचार मुनाना प्रवस्य है क्योंकि में इसी लिये मेबा गया हु।

४४ भीर वह यसील के भाराधनासयों में प्रचार करता रहा।।

जब भीड उस पर विरी पड़ती था और परमेश्वर ना वचन सुनदी भी भीर वह गमेखरत की स्प्रेस के कियारे पर चटाचा दो ऐसाहमा। २ कि उस ने अधिस के किनारे दो नावें सगी हुई देखी और मध्ये उन पर से उनरकर जास वो छो थे। ३ उन नावा में ने एक पर भी समीत की थी चडकर, उस ने उस से विमती की कि किनारे से घोडा हटा ने चलो तब बह बैठकर सामों को नाब पर से वपबेक्ष देने सभा। ४ जन वह बादे पर चका तो धमीन से कहा गतिरे में से चल घौर मधलिया पण्डने क सिबे धपने जाल कास्ते। ४ समीन ने उसको उत्तर दिया कि है स्वामी हम ने सारी रात मिहनत की और कुछ न पच्छा तीभी क्षेरे कहने से जाल दासूगा। ६ जब उन्हाने ऐसा क्या तो बहुत मछलिया भेर लाए, भी उन के जास फटने लगे। ७ इस पर उन्हा ने घपने सामियों को ओ दूसरी नाव

दु विशास के दिन।

पर थे मनेन किया कि शाकर हमारी
महायता करो धीर उरहा ने शाकर दोनो गान यहा नन मर भी नि वे हकने भयी।
यह रह दसवर शामीन पतरम थीषु कं पाथा पर गिरा और नहा है प्रमु मेरे पाथ स बा क्योंकि में पाथी मनुष्य ह। १ स्पोकि इतनो मछिनयों के पनडे जाने में उमे भीर उनकं शाबियों को पनडे जाने में उमे भीर उनकं शाबियों को बहुत प्रमम्मा हुमा। १ धीर वेसे ही जबी की पुत्र मानूब भीर युहुआ को भी जबी को के महम्मागी ये घनम्मा हुमा तन धीखु ने ग्रामीन में कना मत बर धन शें हु मनुष्यों को जीवना पकटा बरेगा। ११ धीर ब नादों को किनारे पर स साम धीर मक

c٤

कुछ छात्रगर उसके पीख हो लिए।। १२ जब नह किसी नयर में बा ती देको वहाकोड में भराहुमाएक मनुष्य भा भीर वह शीशुको देखकर सुह के बन गिरा भौर बिनती की कि हप्रमुयदि सूचाहे तो मुक्ते शुद्ध कर सकता है। १३ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे खुबा चौर कहा मैं चाहता हु पू शुक्र हो की धौर जीका काढ तुरस्त जाता रहा। १४ तक वस ने उसे विदासा कि किसी से न कह परन्तु जाके घपने घाप को शासक को दिला और प्रपन शुद्ध होने के विषय में ओ कुछ मूमाने चढावा ठहराया है उसे चेदा कि उन पर गवाही हा। १५ परम्तु इस भी चर्चा घौर भी पैसती गई घौर र्माक्ष की भीक्ष उस की सूनने के तिये धीर भपनी दीमारियों से चने होने के सिये इकट्री हुई। १६ परन्तु वह जगलों से प्रतग साकर प्राथना किया करता या॥ १७ और एक दिन एसातुषाकि वह उपदेश दे रहा या ग्रीर फरीगी ग्रीर

स्थवस्थापक वहा बैठे हुए ये जो गसील

धौर बहुदिया के हर एक मात्र स भौर यहरासम से बाए वे और पंगा करन क सिये प्रमुकी सामर्थ उसके माम भी। १८ और देको वर्डसोग एक मनुष्य को जो मोने का भाग हुआ था साट पर साए और वे उसे भीतर स जाने भीर बीगु वं साम्हने रचने वा उपाय दूद रहे थे। १६ चीर अब भीड के शारण उसे भीतर व संबासकता उन्हों ने कोठे पर चढ कर धीर लाउँस हगकर, उसे काट समत बीच में बीध के माम्हने उतार विमा। २ उस ने उन का किल्लास देलकर उस संबद्घा हे मनुष्य नरे पाप समाहुए। २१ तब गास्थी बौर फरीमी विवाद गरने सये कि यह कौन है जो परमेश्वर की निभ्दा करता है ? परमहबर को छाड़ कीन पापा की क्षमा कर सकता है ? २२ मीगू ने उन के मन की बात जानकर उन सं कहा कि तुम धपने मनो में क्या विवाद कर रहे हो ? २३ सहज्ञक्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, मां यह नहना नि उठ और बल फिर<sup>7</sup> २४ परन्तु इनलिय कि तुम जाको कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वीपर पाप क्षमाकरमंकामी श्रविकार 🛊 (उस ने उस फोमें 🕏 मारी हुए से वहा) मैतुमः से कहताह उठ और घपनी भार डठाकर धपने कर वसा **जा। २५ वह तुरन्त उन के माम्हने उठा** भीर जिस पर वह पदा था उस उठाकर थरमेध्वर् की बडाई करता हुया धपन यर वका गया। २६ तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने सक और बहुध बरकर कहने संगे कि पाण हम न घनोत्ती बाते देशी है।।

२७ और इसके बाद वह बाहर गया और सेवी नाम एक चुन्नी लेनेबान को पुर्द्वानी बौर्कापर बैठ दक्ता और उस स कहा मेरे पाछ हो ल। २८ सब बह सब कुछ साकार उठा भौर जनक पीछ हालिया। २६ भीर लंबी त भ्रपन घर मे उसक सिये बडी जवतार का चौर पङ्गी सने वासा नी और भौग भी जा उसके मान भाजन करन बैठ थ एक बढी सीड थी। भौर फरीमी भीर उन क बास्त्री खन के चलान यह तत्रकर चुडकुटान सग कितुस कुट्टी सनकात्रा और पापिया के माव नया लात-पीतः हा<sup>?</sup> ३१ सीघ् न उन को उत्तर निया जिल्लीच भम जगा में निवे नहीं परन्तु बीमाश के लिये सबस्य है। ३२ में धर्मिया को नहीं परना पापिया को मन फिशन के सिये बुसान माया हु। ३३ और उन्हों ने उस से वहा मुह्ना के चने ता बराबर उपवास रचन मीर प्राचना किया करते है और बैस ही परीमियों कभी परन्तु नेरे वसे तो कान पीते हैं! ३४ सीश्त उन से वहा वस तुम बरानियों संजब तक दूल हा उन के साम ग्रह उपकास करका सकते हो <sup>३</sup> ३५ परन्तु वंदिन घाएग जिन से दूस्हा उन से प्रसग किया जाएगा नव वे उन दिमो में उपबास करगः। ३६ उस न एक मौर दुष्टामा भी उन से कहा कि कोई। मनुष्य नय पहिराबन में स फाइकर पुराने पहिरायन में पैयन्य मही संगता नहीं तो नमा पट आएगा और वह पैबन्द पूरान म मल भी नहीं लाएगा। ३७ और कोई नया दाखरस पुरानी मधका में नहीं भरता नहीं तो नया टाव्यस्य मधको को फाइकर बह जाएगा भीर मनक भी नाय हो नाग्गी। ३८ परम्नु नवा शासरस नई मशका म भरता चाहिय। ३१६ कोई मनुष्य पुराना दान्वरस पीकर शया नही

भाहता नत्रोकि वह कहता है कि पुरादा ही सच्छा है।।

कि एक सका के की दिन वह कोतो म से होकर जा रहा का भीर हाको से मत ताक राज्य का भीर हाको से मत ताक राज्य का कि राज्य के से कही एक करने मते हैं के स्वाप्त के से कि राज्य के से मत ताक राज्य के से मत कर से मत के से मत के

६ और ऐसाह्याकि किसी प्रौर सब्द के दिन को बहु ग्राग्यनालय म अकर उपदेश करन सगा और बहा एक मनुष्य या जिम का शहनाहाय सुक्रा बा। ७ द्यास्त्री बीर फरीसी उस पर बीय लगान का धवसर पाने के लिय उस की तान गव नि देख निवह समार्थ दिन चगा करता है कि नही। द परन्त् बहुतन के विकार जानना या इसिन्य उसने मूस हाधवाले मनुष्य म वहा उर बीच मंलदाही वह उठ तदा हमा। **६** यी घुने उन स**न्हा** से नुम स यह पूछता ह कि सब्द के दिन क्या उचित है भनाकरतायाबुराकरना प्राग्यका बचाना या नाण करना <sup>२</sup>१ सौर उस ने चारा धार उन सभा ना देनकर उस मनध्य

कृतिवास के दिन।

से कहा प्रपमा हाथ बढा उस ने ऐसा ही किया भौर उसका हाथ किर वगा हो गया। ११ परन्तु वे भागे से वाहर होकर भागस में विवाद करने अपे कि हम यौगु के साथ क्या करं?

१२ और उन दिनों में वह पहाड पर प्रार्थना करने को निकसा और परमेश्वर से प्राचना करने में सारी रात विकाधी। १३ जब दिन हुमा तो उस ने भपने चेसी को बुसाकर उने में से बारह चुन निए, मौर उन को प्रेरित कहा। १४ मौर वे ये है समौन जिस का नाम उस ने पत्रस भी रहा ग्रीर उसका गाई मन्द्रियास भौर माक्त भौर यहचा और फिलिप्यूस भौर बरत्तनमे। १३ और मधी भौर योगा भीर हसफाई का पुत्र बाकूब भीर धमीन जो जनोतेस कहनाता है। १६ और यामूब का बेटा सहका भीर बहुवा इस करियोती को उसका पकडवानेवाला बनाः १७ तब वह उन के साम उत्तरनर चौरस जगह में चढा हुया भीर उसके चेनी की बड़ी भीड़ और सारे यह दिया भीर वरूपनेन भीर तुर बीर चैदा के समुद्र के किनारे से बहुतरे सोग जो उस की सुनन भीर भपनी बीमारियों से चगा हान क सिय उसके पास भाए वे वहा वे। १ व भीर भगुद्ध भारमान्नी के नताए हुए साग भी भज्छे किए जात थे। १६ और सम उस छुना चाहत वे क्यांकि उस से से ग्रामर्भ निकलकर सब को क्या करती भी ॥

२ तब उस ने ब्रायन चेका की धोर वेककर कहा कम्य हो तुम जो बीन हो क्योंकि परमेदवर का राज्य पुत्रहारा है। २१ मन्य हो तुम जो धव जूबे हो क्योंकि तुस्त किए पाधोग बस्य हो तुम जो बद रोते हो श्योकि हसोगे। २२ वस्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारत्य सीग तुम से बैर करेंगे और तुम्हें निकास देंगे बौर तुम्हारी निन्दा करेंचे घौर दुमहारा नाम न्रा जानकर काट वेंगे। २३ उस वित्र धानन्दित होकर उध्यसना क्योकि वेक्को तुम्हारै सिमे स्वर्गमें बडा प्रतिफल है उन के बाप-वादे भनिष्यद्वनतामी के साथ भी वैसाही किया करते में। २४ परन्तुहाय तुम पर जो वनदान हो क्योकि तुम अपनी स्नान्ति पा चुके। २४ हाय तुम पर जो मन तुप्त हो क्योकि भूको होने हाम तुम पर जो धव हसते हो क्योंकि शोक करोगे भौर रोम्रोगे। २६ हाय तुम पर जब सब यन्ष्य तुम्हे मना कहँ क्योंकि उन के बाप बाबे भूठे मविष्यद्वक्ताधों के साम भी ऐसा ष्ठी किया करते थे।।

२७ परन्तु मै तुम सुननेवासो से कहता ह कि सपने शक्ता से प्रेम रक्ती जो तुम से बैर करे, जन कामसाकरों। २० को तुम्हे साप वे उन को भागीय दो जो तुम्हारा भपभान करें, उन के निये प्रार्थना करो। २६ को तेरे एक ग्राम पर अप्पर नारे उस की घोर दूध रामी फेर दे भीर को तेरी बोहर क्षीम में उस को कुरता सेने संभीन रौक। इंबो को है तुक से मागे उस दे भीर जो देरी बस्तू आदिन में उस से न माग। ३१ और श्रीसादुम चाहुन हो कि सौय तुम्हारे साथ करें, तुम मी सन के साथ दैसा ही करो। ३२ यदि तुम अपने प्रेम रक्तनेशामी के साम प्रेम रलों तो तुम्हारी क्या नदाई ? क्योकि पापी भी भपने प्रेम रखनेदाली के **शाथ प्रेम रकत है। ३३ और यदि तुम** गपने भलाई करनेवालो ही के शाम भलाई

करते हो तो तुम्हारी नया बढाई? श्योकि

पापी भी एसा ही करते हैं। इन्हें और मदि तुम उन्हें उचार को जिन से फिर पाने की प्राधा रखते हो थी तुम्हारी क्या नकाई? स्वोकि पापी पापियों को उनार देते हैं, कि बतना ही फिर पाए। ३६ वरन यपने राष्ट्रको से प्रेम रको धौर जमाई करों और फिर पाने की बास न रखकर उपार दो भीर तुम्हारे लिये वडा फस होगा भौर तुम परमप्रधान के सन्तान टहुरीगे क्योंकि वह उन पर को क्ल्यवाद नहीं करते और बूरो पर भी कुपानु है। ३६ जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है वैसे ही तुम भी द्यावन्त बनो। ३७ दोय मत लगामो तो तुम पर भी दोष नही सगाया काएमा दोषीं न ठहराम्रो को तुन भी दोपी नही ठहराए बाधोने समा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की आएगी। १व विया करो तो तुम्हें भी विया आएगा मीय पूरा नाप दवा दवाकर धीर हिमा हिसाकर और उमरता हुया तुम्हारी गोद में असेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे सिमे भी नापा बाएवा ॥ **१८ फिर उस नै उन से एक इंग्टान्त** च्हा चया ग्राच्या श्राच्ये को मार्गे बता सकता है ? क्या बोनो गडहे में नहीं गिरेंवे ?

नहां यथा प्रत्या धन्ये को मार्ग बठा सकता है? क्या कोनो गजहें में नहीं गिरेंदे? भे केता प्रयोग युद्ध से बड़ा गड़ी परन्तु को की सिंख होगा वह धपने गुद्ध के समान होगा। ४१ तु प्रयोग मार्च की साम के तिनके को क्यो देखता है और प्रयोगी ही साम्य का नद्दा तुके नहीं सुमना। भेर भीर जब तू प्रयोगी ही साम्य वा नद्दा नहीं देखता तो सपने मार्दि से स्वीक्ता तु स्वर्म केता है हे मार्द ठहर व्या तेरी साम्य से वितरे का निकास पूर्व है क्यारी पहिसे प्रपत्नी धाल से सहा निकास तब वो तिमका तेरे माई की धाल में है मसी माति बेलकर निकास सकेमा। ४६ कोई घण्डा पेड नहीं जो निकम्मा फस साए, मौर न तो कोई निकम्मा पेड है जो पच्या फल लाए। ४४ हर एक पेड धनने फस से पहचाना जाता है क्योंकि लोग मज़ियों से सबीर नहीं तोड़ते और न मज़बेरी से संपूर। ४५ मना मुख्य प्रपत्ने मन के मने मएडार से मनी बार्ट निकासता है सोर बुए सनुष्य सपने मन के बुरे मएडार से बुरी बार्ट निकासता है क्योंकि जो मन में मए है बही उसके मुँह पर साता है।

में भार है नहीं उसके मुह पर धाता है।।

४६ नव तुम येरा कहना मही मानते
तो नवी मुम्टे है मन्नु है मन्नु कहने हो?

४७ नो कोई मेरे पाछ माना है मोर मेरी नातें मुनकर उन्हें मानता है में तुन्हें नवाता हूं कि नह सिस के समान है, निस ने कर नहां उस नत्या के समान है, निस ने कर नतांते समय मूनि महरी लोककर कहान पर नेन जाती और जब नाह चाह तो नारा उस नर पर नाति पत्नु उसे हिला म सहीं अभीक नह पक्का नता ना। ४१ परन्तु जो मुनकर नहीं मानता नह उस मनुष्य के समान है, निम ने मिट्टी पर निमा नेन ना कर कमाया। अह उस पर नारा नीती हो नह पुरस्त पिर पड़ा और कह विस्कर सरवानारा हो गया।।

बन वह लोगों को प्रतरी सारी बात सुना चुका तो नफरत्रुस म साया। १ और निक्षी मुदेशर का एक बार को उत्तरा हिया का बीमारी स परने बार बा। वेश डेक में थीए नी चर्चा मुठ बर बा। १ उस में थीए नी चर्चा मुठ बर बहुदियों के नई पुरिनयों को उस से यह दिनसी बरने को उसने पास मेंबा कि प्राक्तर मरे दास को चनाकर। ४ वे यी सुके पास धाकर उस से नडी निजती करके कहने सर्गे कि वह इस योग्य है कि तु उसके सिये यह करे। ५ क्योंकि वह हमारी जावि से प्रम रकता है भीर उसा ने हुमार धाराधनालय का बनाया है। ६ सीद्युतन के साम साथ जसा पर जब बह घर से इर न का तो नुबेदार ने उसके पास नई मित्रों ने द्वारा नहला सवा कि ह प्रमुदुत्र न उठा क्योकि मैं इस योध्य मही कि तूमेरी इक्त के तत्त घाए। 👽 इसी कारण मैं ने घपने घाप को इस योग्य भी न समम्ब कितरे पास बाउ० पर क्वन हो कह दे ना मेरा छेबक चगा हा जाएगा। < में भी पराभीत सनुष्य हु श्रौर सिपाही मेरे हाम संहै और अब एक को कहना हुणा तो बह जाता है धौर दूसरे सं कहताह किया तो बाता है भीर वपने किसी दास को नियह नर ती बह उसे करता है। ६ यह मृतकर बीधू न संघटना किया भीर उस ने मुह परकर उस भीड में जो उसके पीछो भारती बीक्हा मै नुम से कहता हु कि मैं न इक्षाण्यामे भी ऐसा विस्वाम नहीं पाया। १ और अबे हुए मोगो ने घर लौटका उस दास को चना पाया ॥ ११ योडे दिन के बाद वह नार्नन शाम

¢

के एक नगर को गया और उसके असे भौर बडी भी "उसके साम जा रही थी। **१२ जब वह नगर के फाटक के बास पहुला** तो देलो सोगएक मुन्देको बाहर शिए अगरहेथ जो घपनी माका एक शौता पुत्र मा भौर वह विश्ववार्था और नगर के बहुत से खोग उसके बाम में 🎉 १ उसे देग कर प्रभुको तरस भागा और उस से

न्हा मद रो। १४ तक उस ने वास

ग्राकर शर्मीको सुधा ग्रीर उठानेवासे ठहर गयुत्तव उसन कहा हे अवान मे तुभः सं नहताहु उठः १५ तन नह मुरदा उठ बैठा भीर बोसने संगा भीर उस ने उसे उस की बाको मौप दिया। १६ इस से सब पर अब छा गया भौर दे प्रयोक्षर की बढाई नाके कहने सरे भि हमारे बीच में एक बढ़ा प्रविध्यद्वनता बठा है भीर परमेश्वर न भ्रपने लोगो पर कृपा दुष्टिकी है। १७ भीर उसके निपय में यह बात सारे यहदिया चौर चास पास के सारे देश में फैल गई।।

१ = भीर यूहजाको उसके चेली ने इन सब बालो का समाभाग दिया। १९ तब युहचाने भ्रपने चेनो में से दो को बुसाक्र प्रभुक्ष पास सह पूछले के लिस नेजा कि क्या घानेबाला तूही है या हुम किसी भौर दूसरे की बाट दे<del>ने</del>? उन्हों ने उसके पास धाकर वहां बूह्मा वपतिस्मा देनेवासे ने हमें तेरे पास मह पूछल को भेजाई कि क्या प्रानेकाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोहें <sup>?</sup> २१ उसी चडी उसन बहुतो को बीमारियो धौर पीडाचा चौर दुव्नात्माचा स सुबामा धौर बहुत संघन्याको भाको दी। २२ मीर उभ न उन से कहा बो कुछ तुम न देता धौर भूता है जाक्य बृह्मान कर्यो कि ग्रन्थे वेशत है लगड बसन फिर्ड है भाडी शुद्ध किए जाते हैं बहिरे सुनते हैं मृरदेशिसाए जात है धीर नमासी नो मुसमाचार सुनाया जाता है। २३ और भग्य है वह जो मेरे पारदारोपर न माए ॥

२४ जब बृहसा के भेजे हुए सोग वस

विष् ना बीस् युद्दमा के विवय में मोगों से

करने लगा शुग्र जनल में बचा देलने गए

में ? म्या हवा स हिसले हुए सरकर्ड को ? २४ तो फिर तुम क्या देशनो गए थे? नया नोमस वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को ? देसी भी महकीसा वस्त्र पहिनते भौर भूक विसास संग्हते है व गजभवना मे एडत है। २६ ता फिर बबा बेमन गए भे<sup>?</sup> क्या किसी मिक्स्यद्वक्ताको ? हा मै तुम स रहताह बच्न भविष्यद्ववनासे भी वर्षे को। २७ यह वही है जिस के विषय में निखा है कि देश में बपन दुत को तेरे माग माग भेजता हु जो छेरे माग मार्गधीचा करेगा। २० मै तुम से कहना हुदियों स्त्रियों संज्ञाने हैं उन मंने यूह्मासंवडाकोई मही पर जो परमेदवर के राज्य में इयोटे से खोटा है वह उस से मी बड़ा है। २६ और सब साधारस सोमो ने सुनकर ग्रीर चुन्नी लेनेवाली ने भी मुहमा का बपतिस्मा सेकर परमेश्बर को मच्चा मान लिया। ३ पर फरीसिया भीर स्पदस्वापकान उस संवपतिस्मान रकर परमण्डर की मनसा को घपन विषय म टास दिया। ३१ छा मै इस यग के मोगाकी उपमादिस स दुकि वे किस के समान है? ३२ वे उन बासको के समान हैं वो बाबार में बैठे हुए एक दूसरे से पुनारकर कहत है हम ने तुम्हारे सिये वासमी बजाई और तुमन नाचे हमने विभाग विया और तूस न रोए! ३३ वयोकि मृहसा अपनिस्मा देनवाला न रोटी माना भाषा न दाभरस पीता भाषा भीर तुम कहते हो उस म दृष्टारमा है। 🗗 मनुष्य का पुत्र काला-पीता द्याया दै भीर तुम कहते हो देलो पेटू और पियरकड मनुष्य चुद्री सेनेशामी का और पापिया का मित्रा ३५ पर ज्ञान द्यपनी सब सन्तानो सं सच्चा ठहराया गया है।।

३६ फिर किसी फरीमी ने उस से बिनवी की कि मेरे साथ भोजन कर मा बह उम फरीमी के घर मे जाकर भोजन करन बैठा। ३७ मीर नेका उस नगर **की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि** बहुफरीमी कं घर में भाजन करने बैठा है सगमरमर के पान में इन साई। इद भीर उसके पानों के पास पीछे कड़ी हाकर, राती हुई उसके पानों को घानुमा से भिगाने और धपने मिर के बासों से पोधने सभी और उसके पात बार बार चूमकर उन पर इव ममा। ३१ यह देलकर वह फरीसी जिस ने उमे बुह्माया था घपन सम से मोचन सना यदि यह भविष्यहक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उस खुरही है वह कीन और कैसी स्त्री है<sup>? क्</sup>याकि वह तो पापिती है। ४ यह सुन यीघुन उसक उत्तर म नहां कि हे धर्मीत मुक्ते तुक्त से कुछ वहना है वह बाखा हे गुरु वह। ४१ किमी महाजन के को धनकार थे एक पाच सी भौर दूसरा प्रचान दीनार \* भारता था। ४२ जद कि उन के पास परान को कुछ न रहा ठाउस ने दोनाको क्षमाकर दिया मो उन म से <del>कौन</del> उम म भ्रमिक प्रेम रक्षेगा। ४३ ग्रमीन ने उसर दिया नरी समक्रमें वह जिस का उस ने प्रधिक श्रोड क्या† उस ने उस में क्षा नू ने ठीक विचार विया है। ४४ धीर उस स्त्री नी भोग फिरनर उस ने समौन स नहा नपात् इस स्त्रीना देशता है? मैं तरे घर मंद्राया परन्तु पून मेरे पाव चाने के सिय पानी न दिया पर इस से मरे पाव बासूचा से मिगाए चौर चपन

देमो मचार्ददा † सूक्षमानियाः बानों है पाछा ' अध्युन मुक्त चूमा पृष्टिया पर जह से भे घून मुक्त चूमा है यह से इस में मेरे पानो का चूमना न छोड़ा। अह तुने मेरे पानो पर इस में मेरे पानो पर इस मों मेरे पानो पर इस मों मेरे पानो पर इस मात है। अब इस मिल इस में इस मेरे पानो पर इस मों का इस में इस मेरे पानो पर इस में स्वाप्त है। इस मेरे पानो मेरे मेरे पानो मेरे मेरे पानो मेरे पानो मेरे मेरे पानो मेरे प

दा इस के बाद बहु नगर नगर और गाव गाव प्रचार करता हुआ। और

गाव गाव प्रचार करता हुआ और
रस्तवर क राज्य का मुस्ताचार सुनाता
हुमा फिरन समा। २ और वे बारबू उनके
साम में मीर विज्ञानी दिनमा भी को
बुट्गामाओं स भीर बीमारियों से खुड़ाई
गई वी मीर वे यह है मिरमन भी
गारकीनी कहनाती वी निवा में से सात बुट्यारमाएं निक्की थी। के भीर हैरिसेस की
बुट्यारमाएं निक्की थी। के भीर हैरिसेस के
भगवारी को बा की पत्नी मोममा और
सुस्तमाइ भीर बहुत मी और दिनमा में
सम्मात सम्मात स्वाच की गवा करती
मीं।

४ जब बडी भीड इस्ट्री हुई चीर नगर नगर न नाग जनने पास बसे बाते बे ता उस ने दुष्टाल म बहा। प्र वि एक बान बाना बीज बाने निकसा जोन हुए कुछ मार्ग व निजारी निरा चीर गोदा बया धीर पानाग क पतियों न जने बुन निया। ६ धीर हुछ बहुल पर विरा बीर त्ववता परणु तरी न मिलने हे सूल गया। ५ कुछ फाडियो के बीच में गिरा धीर फाडियो में साम साच वडकर उसे दवा मिया। इ. धीर कुछ प्रच्छी मूमि पर सिरा धीर उसर सो गुला एक साथा यह कहकर, उस ने ऊने शब्द हे कहा जिस के सूनने के कान हो वह सुन सी।

**६** उसके चेको ने उस से पूका कि यह दुष्टान्त क्या है? उस ने कहा १ तुम को परमेश्वर के राज्य के मेदी की समऋबी गई है पर घौरों को बृष्टान्तो में मुनाया जाता है इससिये कि वे देखते हुए भी न देखें धौर सुनते हुए भी न समर्भे। ११ दृष्टान्त यह है बीज तो परमेस्वर का बचन है। १२ मार्गके किनारे के वे है जिल्हों ने सुपा तब धैतान \* मारूर उप के नन में से वचन उठा से बाता है कि कही ऐसा न हो कि ने विश्वास करके उढ़ार पाए। १३ भट्टान पर के ने हैं कि वन धुनते है तो धानन्द से बचन को प्रहण ठो करते हैं परला जड़ न पकड़ने से वे बोडी देर तक दिस्तास रखते हैं, सौर परीसा के समय बहुक जाते हैं। १४ को अप्रक्रियो में गिरा सो वे हैं जो मुनते हैं पर होये होते जिन्ता धौर जन धौर जीवन के सुस विशास में फल आते है और उन का फर्न नहीं पक्ता। १५ पर सच्छी मूमि में के ने हैं जो बचन सुनकर मने भीर उत्त<sup>म</sup> नन में सम्भाने रहते हैं **घीर पौरव** ने

फ़्त नाते हैं।। १६ कोई बीया बार के बरतन संगरी दिशाता धौर न चाट वे नीभ रत्नता है परन्तुदीबट पर रत्नता है नि मीतर माने बाते प्रकाग पाए। १७ कुछ दिशा गही नो प्रगटन हो धौरन बुख्य गुप्त है जो बानान भाए, धौरप्रगटन हो। १०० इस मिस भीत्स एहो कि तुम किस रीति सं सुनन हो? क्योंकि बिस के पास है उसे दिया जाएगा धौर जिस के पास नहीं है, उस से वह भी से लिया जाएगा जिसे वह प्रपना समम्बद्धा है।।

१६ उस की माता धौर उसके आई उसके पात धाए, पर धौड़ के कारण उस संग्रेंट न कर एकी, २० धौर उस है कहा प्या कि तेरी माता धौर तेरे पाई बाहर कर्डे हुए तुम्ल से मिनता चाहते हैं। २१ उस में उसके उत्तर में उन से कहा कि मेरी माता धौर मेरे बाई ये ही हैं वो परतेश्वर भा बचन मुनने धौर मातते हैं।

२२ फिर एक दिल वह और उसके भने साव पर भडे और उस ने उन से कहा कि माभो मन्निके पार वते सो उन्हों ने नाव कोस दी। २३ पर जब नाव अस रही भी तो वह सो ससा और ऋक पर बास्मी धाई, धीर नाब पानी से अपने सती और वै जोक्तिम में घे। २४ तव उन्हों ने पास माकर उसे जगाया और कहा स्वामी। स्वामी <sup>।</sup> हम नाग्र हुए आ ते हैं तब उस में उटकर प्रान्धी को धौर पानी की सहरो को अटामीर के बन बए, बीर बैन हो गया। २ इ. और उन्हों चन संवहा पुम्हारा विश्वास कहा था<sup>?</sup> पर वे डर ग**ए**, मौर भवस्भित होकर बापस में कहते लगे यह कौन है ? जो घारधी धीर वानी को मी मात्रा देता है भी दुवे उस की मानते **≯** 11

२६ फिर के गिरासेनियों के देण में पहुष का उद्धापार मनील के माम्हन है। २७ का पह किनारे पर उत्तरा तो उस नगर का एक मनुष्य उन्न मिमा जिस में बुष्टारमाएं थी घीर बहुत दिना में न कपड़े पहिनता था भीर न घर म रहता वा बरन नतो गरहानरताथा। २०८ वह **यी** स का वंजनर जिल्लाया और उसन साम्हरी गिरकर ऊर्च शम्ब स नहा हु परम प्रधान परभक्तर के पूत्र सीम सुभः तुमः स क्या कास ! मैं तरी बिनती करता हूं मुक्त पीका न दे। २६ क्योकि वह उस प्रश्<u>व पाल्</u>मा को उस यनुष्य म संनिकत्तन की प्राज्ञा दे एहा या इससिय कि वह उस पर दार बार प्रवल होती थी और यद्यपि लोग उसे सक्तों भीर वेडियों स वायत ने तीनी वह अन्यनो को दोव बासता मा सौर क्रात्मा उस बगस में मगाए फिरती थी। . ३० गीमुने उस से पूछा टेराक्यानाम है उस ने कहा सेना क्यों कि बहुत दुष्टात्माप उस में पैठ गई भी। ३१ और उन्हों ने उस से विनदी की कि हमें प्रवाह गबहे में जाने की भाजान दे। ३२ वहा पहाड पर सुमरों का एक बड़ा ऋएड चर पहाचा सो उन्हों ने उस स विनती की कि हुमें उन में पैठन दे सो उस न उन्हें जाने दिया। ३३ तब इच्नारमाएँ उम मनुष्य से निकसकर मुखरा में यह भीर वह भएड कडाडे पर से मनटकर भी सामा जा गिरा गीर दूव गरा। ३४ घरनाह यह मी हुना वा वेककर माने भीर नगर में भीर गानो में जाकर उसका समाधार कहा। १ × और सोग यह वो हुमा या उसके देखने को निकले और गोगुर पास भावर जिस मनुष्य से दुष्टारवाए निक्सी बी उस गीमु के पानों के पास नपढ़े पहिने और सकत बैठे हुए पाकर कर गए। ३६ धीन देखनेवामा न उन को बनाया कि बह दुष्टान्मा का सताया हवा मन्व्य किम

प्रकार घण्या हुआ। ३% तब शिरोसेनियों के सास पास के सब होगों ने योधू से बिनती में कि हमारे सहा से चना का चयों कि तन से कि हमारे सहा से चना का चयों कि तन पर बड़ा मय छा प्रयाचा। ३० दिस मनुष्य से हम्पार पर चड़नर मीट गया। ३० दिस मनुष्य करने मारा कि मुक्ते धपने साथ रहने वे परन्तु थीं मूर्ग के प्रयोग से सह तह के परन्तु थीं मूर्ग में उसे विद्या करने कहा। ३६ परने पर को सीट जा धीर सोयों से कह दे कि परसे परने पर को सीट जा धीर सोयों से कह दे कि परसे परने पर को सीट जा धीर सोयों से कह दे कि परसे परने पर को सीट जा धीर सोयों से कह दे कि परसे परने साथ से मारा करने साथ कि दीशू से मेरे सियों

सैंच बड़े बड़ काम निए।।

У जब पीमू सीट रहा मा दो सोग
उठ में प्रान्त के साथ मिले क्योंकि वे
स्व उठ सी बाट जोड़ रहे बा ४१ और
देशों पाईर नाम एक मनुष्य जो
प्रारम्पतस्य का स्टर्शर मा प्राया चीर
सीमू के पादों कर गिर के उत से दिनती
करते तमा कि मरे मर चना ४२ वसोकि
उठक बार्ड के की प्रकृतीनी बटी थी
मार कह मरन पर थी।
सा तक साग उठ पर गिरे पढ़े से थे।

४६ और एक स्त्री कि जिस को बारह करें से लीह बहुत का रोग वा सीर जो पर्यों सारी जीविका बैद्या के पीछे ज्यस कर बुनी सो सीर तीनी किसी के हाथ स चंगा न हा सत्री थी। ४४ ग्रीह्म स्त्रीर पुरस्त उसका तोह बहुता थम ज्या। ४४ हस पर सीग ने कहा मुझे किस के खुमा? जब सब मुकरने सने ता पसरस थीर उपक गांविया न कहा है ज्यामी पुन्न सा भीड दवा रही है सर तुक वर सिरी पर्यां है। ४६ परनु सीग न कहा किसी न त्भी ने देखा कि में खिप नहीं सक्सी सक कापती हुई थाई, और उसके पाना पर पिर कर यक मोगों के साम्हने बतामा कि में ने क्रिस करएग से तुम्के खुभा मीर क्योजर तुस्त क्यों हो गई। भ्रम्न स्में उस से कहा बेटी तेरे किश्वास ने तुम्के क्या दिया हैं दूशाम से क्यी जा।।

४ ६ वह यह रह ही रहाधा कि किसी

ने बारावनात्त्रय के सरकार के यहा से भाकर

मुक्त में से साथर्ष निकसी है। 🐿 जब

किर उस ने बारता वा बुनावर उहाँ सब दुव्यान्याया सीर बीजारियों नो दूर चरत की सामबं सीर प्रस्वार दिया। २ सीर उन्ते परनेश्वर के नाम्य का प्रचार करने सीर बीचार को सच्छा करन के सिय भेजा। ३ भीर उस ने यन स कहा मार्ग के सिये बुछ न सेना न सी

**१६** उसके भारता-पिता चकित हुए, परन्तु

उस न उन्हें विहासा कि यह जो हमा है

किसी से म मान्ताः।

साठी न फोमी न रोटी न स्पये धौरण वो ही हुएते। ४ धौर बिसा निमी वर में तुम नवरों वही रही। धौर वहीं ने विदा हो। १ बो कोई तुम्हें यहला न करेगा उस नगर से निक्सते हुए प्रपने पाबो की पूल फाड वासी नि उन पर गवाही हो। ६ मो वे निक्सकर गाव गाव सुनमाचार सुनामे धौर हर कहीं सोगो को बगा करते हुए फिर्सर रूंड हो

भ मीर देख की भोबाई का राजा हैरोदेस यह सब जुनकर घबरा गया क्योंकि किताने ने कहा कि यह का गया क्योंकि की उठा है। क घीर किराने ने यह कि एकित्याह दिवाई बिगा है और कीरो ने यह कि पुराने प्रविध्यहकाओं में से कोई की उठा है। 2 परन्तु हेरोदेस ने कहा यह का ठी में ने सिन कटबाया धब यह कीन है जिस के विषय में ऐसी बाते मुक्ता ही सार उस ने उसे बेबने की इच्छा भी।

१ फिर प्रेरिताने मीटकर जो कुछ दन्हों ने दिया था उस को बता दिया भौर वह उन्हें ग्रसय करके बैठरीया नाम एक नगर को से गया। ११ यह जानकर भीड उसके पीछे हो सी और वह सानन्द के साथ उन से मिला और उन से परमेश्वर के राज्य की बातें करने समा धौर जो भगे होना भाहते वे उन्हें भगा किया। १२ अब दिन इसमें भगा तो बारहों ने भाकर उसे से कहा भीड़ को विदान र कि भारी भीर के गावो भीर वस्तियों में नाकर तिकें भीर भीतन का उपाय करें, क्योकि हम यहां मूनसान जगह में है। १३ उस न उन से कहा तुम ही उन्हें काने कादी उन्हों ने कहा हमारे पास पाथ रोटिया भीर दो मछनी को छाड भीर कुछ नहीं परन्तु हा यदि हम जानर इन सन सीगों के सिये प्रोप्तन मास स ता हा मनता है वे सांग तो पाच हकार पुरसा के भगमग थे। १४ तब उस ने सपन चमा से नहा उन्हें पवास पचास करके पाति पाति बैठा थो। १६ उन्हां ने एका ही किया भौर सब को बैठा दिया। १६ तब उस ने व पाच रोटिया और से पहासी भी और स्वर्ग की और देवकर अन्यवाद किया भौर तांड सोडकर चेका का देता गया कि सोगों को परोसें। १७ सो मब बाकर सुन्द हुए, सोर वर्ष हुए टूकडों संबादह टोकरी अरकर उठाइ।।

१० जब वह एकान्त में प्रार्वना कर रहा या और चेस उसके साथ ये तो उस ने उन से पूछा कि नीम सुमें न्या कहत है ? १६ उन्हों ने उत्तर विया युहमा बपिटस्मा देनेवाला और कोई कोई एसिय्याह भीर कोई यह कि पुराने भविष्यद्वनदान्ना में से कोई भी उठा है। २० उस ने उन से पूछा परन्तु तुम मुन्धे क्या कहते हो ? पतरस ने उत्तर दिया परमेस्बर का मसीह। २१ तब उस ने उन्हें चिताकर नहा कि यह किसी से न कड़ना। २२ और उस ने कड़ा मनुष्य के पूत्र के सिये घवस्य है कि बहु बहुत इस उठाए, और पूर्णनेए और महा याजक और धास्त्री उसे तुम्ब समस्कर मार डामें भीर वह तीसरे दिन भी चठे। **५३ उस ने सब से कड़ा यदि कोई मेरे पीछे** धाना बाहे, तो धपने धापे से इन्हार करे धौर प्रति दिन धपना ऋस उठाए हुए मेरे पी छे हो से। २४ क्या कि जो कोई प्रयता प्राण बचाना चाहेगा वह उसे बोएवा परन्त जो कोई मेरे सिये भएना प्राग्त लोएगा बही उसे बचाएगा। २४ यदि मनुष्य सारे जगन को प्राप्त करे. और भपना प्राप्त का दे सा

भोई कस्याल के यौग्य होगा तो तुम्हारा क्त्यारण उस पर ठहरेगा नहीं तो धुम्हारे पास सौट धाएगा। ७ उसी घर म रहो भौर वो मूछ उन सं मिल वही काभो पीमो भ्योकि मजदूर को घपनी मजदूरी मिसनी चाहिए घर घर म फिरना। व भौर जिस नगर में अरघो धौर आहा के सोध तुम्हे उतारे तो भो भूख तुम्हारे सामहने रका जाए वही काची। १. बहा के बीमारो की नगमरी और उन से कही कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निक्ट धा पहचाहै। १. परन्तुजिस नगर मंजाको ग्रीर वहा के कोग तुम्हें ब्रह्म न करे तो उसके बाजारों में जाकर कहा। ११ कि तुम्हारे नगर की भूक भी को हमारे पाको में लगी है। हम तुम्हारे साम्हने फाड बेते 🛊 द्यौनी यह जान को कि परमेक्बर का राज्य तुम्हारे निक्ट या पहुचा है। १२ सै तूस से कहता 🛭 कि उस विन उस नगर की देखा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। १३ हाम कुराजीत<sup>ा</sup> हाय बैतसैदा<sup>।</sup> जो शाममें के काम तुम में किए गए, यदि व सूर बौर मैदा में किए जात तो टाट घोडकर ग्रीर सब मंबैठकर के कब के अन फिराते। १४ परन्तुन्धाय के दिन तुम्हारी दखा से सूर भीर सैवा की बचा सहने योग्य होगी। १३६ और हमफन्यहर्गस्यात स्थर्गतक जना निया भाष्या ? तू तो समीनार तक नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी धुनता है यह गरी सुनता है और जो तुम्हे तुच्छ

औ मुऋतुम्छ जानता है वह मेरे मेजनवाल को तुच्छ जानना है॥ १७ अर सक्तर धानन्द म फिर धाकर कहने लगे हे प्रभु सरे नाम स बुध्नात्मा भी

जानता है, भइ मुक्त तुच्छ जानता है भीर

हमारे वदा से है। १० उस न उन में कहा

में शैतान का विजसी की माई स्वर्ग से गिय हुथा देश रहा था। १६ देशो मैने तुम्हे सापी बौर विच्छुबाको रौदने का भौग सनुकी सारी सामर्थ पर प्रधिकार दिया है भौर किसी वस्तु से तुम्हे कुछ द्वानि न होगी। २० तौभी इस से भानन्दित मत हो कि बारमा तुम्हारे क्झामें है परन्तु इस से भानन्त्रत हो कि तुम्हारे नाम स्वय पर

तिसे है।। २१ उसी अपडी यह पत्रिय भारमा में होकर बानन्द से भर नया ब्रौर कहा है पिता स्वर्गधौर पृथ्वी के प्रभू, मैं तैरा मन्य बाद करता हु कि तू ने इन बातों को ब्रानिया भीर समभ्यारों से खिला रचा भीर बातको धर प्रयट किया हा है पिता क्यों कि तुमें यही **शब्स**ा लगा। २२ मेरे पिताते मुक्ते सब कुछ सौप दिया है और कोई नही जानता नि पूच कीन है केवल पिता और पिता कीन है यह भी कोई नहीं जानता केवस पुत्र के और वह जिस पर पूत्र उसे प्रगट करना भाहे। २३ और वेतो की चीर फिरकर निरासे में कहा बन्य है वे धार्से वो मे बाते जो तुम देसते हो देसती है। १४ क्योकि से तुम से कहता 🛮 कि बहुत से व्यविष्यद्वस्ताको और राजाको ने बाहा कि जो बाते पुन देकत हो देकें पर न देकी और जो बाते तुम सुकते हो सुनें पर न सुनी ॥

२४ और देशो एक व्यवस्थापक वटा भीर यह कहकर, उस की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु समन्त जीवन का बारिस होने के किये में श्याबक? २६, उस ने दस से कहा कि व्यवस्थान क्यालि**वा** है<sup>?</sup> तू कैसे पकता है ? २७ बस ने उत्तर दिया कि तू प्रमू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन बीर बपन सारे प्रात्त भीर भूपनी शारी सक्ति भौर भएनी सारी बुढि के साथ प्रम रह और भपने पक्षोसी संभवन समान प्रेम रहा २ ६ उस न उस से कहा तुने टीक उत्तर दिया यही कर तो तूजी जिल खेगा। २१ परन्तु उस ने प्रपना तई धर्मी टहरान की इच्छा से यीख़ से पूछा ता मरा पडोसी कौन है ? ३० यीदा न उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूक्क्सेम से यरीहो का आ एका था कि बाकुमा ने भेरकर उसके कपड़े उतार निए, भीर मारपीटकर उसे सधमधा खोडकर भारे गए। ३१ और एसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक का रहा बा परन्तु उस देश के श्वाराकर चला गर्या। ३२ इसी रीति से एक सेवी उस जगह पर भाषा वह भी उसे देश ने नखराकर वसा गया। ३३ परन्तु एक सामरी याती वहा भा निक्ता भौर उस देखकर दरस खाया। ¥ भौर उसके पास माकर भौर उसके बावां पर तेस भीर शहरत हासकर पट्टिया बान्धी और प्रपती सवारी पर चढाकर सराय म में यया और उस की सेवाटहरू की। १५ दूसरे दिन उस ने दो दीनार \* निवास कर मटियारे को दिए और कहा इस की चेवाटहस करना और वो कुछ तेरा और सनना वह में सौटन पर तुनः गर दना। १६ यव तेरी समऋ न को बाक्सो मे बिर गया वा इन तीना में से उसका पड़ोसी कीम ठहरा? ३७ उस ने कहा वही जिस में उस पर तरस काया मौधुने उस से नहा का नुभी एसाही नर॥

३ ८ फिर जब वे जा रहे वे तो वह एक नाथ मंगमा धौर मार्थानाम एक स्त्री ने जस घपन वर म उत्तरारा। ३ ६ और मरियम नाम उस की एक वहिन थी। जह प्रभु के पानों में पास बैटकर उसका समन सनतों भी। ४० पर मार्मा सना करते करते भवरा गई भीर उसक पास भाकर कहते सगी है प्रभु क्या तुम्क कुछ भी सोम नहीं कि भेरी बहिन ने मुफ् हैन सो उस से कह कि भरी सहमता करे। ४१ प्रभु ने उसे उत्तर दिया मार्मा है मार्चा तुबहुत बातों के सिय बिना करता भार सबराती है। ४२ परन्नु एक बात \* सबस्य है चार उस उसमा मार्ग को मरियम ने चुन सिया है जो उस से सीना म

११ भिर वह किसी जगह मार्चना
कर बुका वा उसके पेक्सी म से एक ने
उस चुका वा उसके पेक्सी म से एक ने
उस चुका वा उसके पेक्सी म से एक ने
उस चुका का उसके मुहमान धनन
करी का जापना करना विकलामा की
ही हम भी तू सिका दे। २ उस न उन से
कहा वब नुम प्रार्चना फरो ता कहों है
पिता तरा नाम पवित्र माना जाए, तरा
राज्य भाए। ३ हमारी दिन मर की नोटी
हर दिन हम दिया कर। ४ भीर हमारे
पापा का अमा कर क्यांकि हम मी प्राने
हर एक धररार्का का कमा करते है भीर
हम परीका में न ला।

५ और उस ने उन से नहा तम में से नौन है नि उसका एक सिन्न हा और बहु साबी रात नो उसके पास काकर उस से नहें निह सिन्न मुस्तान रादिया है । ६ क्योंनि एक याची पित्र मेरे पास साबा है और उसके सामे रकत के लिये मेरे पास कुछ नहीं हैं। ७ और बहु मीतर से

या पर बोडी या एक ही बलु भवरन है। मुख्यार दे।

٩.

उस भी हानि उठाए, घो उसे म्या साम होगा? २६ जो मोई मुफ से धौर मेरी बाता से मबाएगा माई मुफ से धौर परिया परनी धौर पपने रिखा की धौर पिया स्वर्ग दूदों को महिमा सहित साएगा तो उस से मजाएगा। २७ में तुम से सम महताह कि जो यहा ना है उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देता में तब तक मृत्यु का स्वाह म

٤¢

२८ इन बाठों के कोई बाठ दिन बाद वह पतरस भौर युष्टका बीर याकूब को साय नेकर प्रार्थना करने के निये पहाड पर गया। २३, जब वह शार्चनाकर ही रहा मा दो उसके चेहरे का रूप बदल गया भीर उसका बन्त ब्लेस होकर जनकर मगा। ३ चौर देजो मुखा चौर एसिय्याह में दो पुरुष उसके साम बाते कर **प**हे थे। ३१ ये महिमा सहित दिकाई विष् भौर उसके मरने \* की चर्चाकर रहे में जो यर छनेन ने हीनेवाला था। ३२ पनरस और उसके साथी नीव से भरे में भीर जब सम्बद्धी तरह संचेत हुए, शी उस की महिमा और उन दो पुरुषो को जो उसके साथ कड़े में देशा। ३३ जब **दे** इस र पान से अग्रन मण तो पत्तरस ने यीश् स कहा है स्वामी हमारा यहा रहता मसा है सो हम तीन मगद्रप बनाए, एक तेरे लिय एक मुखाक निय चौदाल एसिम्याह व सियः। वह जानना न वा वि नमा कहरहा है। ३४ वह यह कह ही न्हामा किल्क बादस न धाकर उन्हें छा निया भीर अन्द के उस बादन स पिरने सग दाङर गण। ३५ चीर उत्त बादस

में धंयह शब्द निकसा कि सह मेटा पूत्र और भेरा पूत्राहुधा है इस की सुनी। क्षद यह शब्द होते ही मीगू घरेला पामा यमा और वे चूप रहे, और जी कुछ वेला या उस की कोई बात उन दिनों में किसी

सनकती। ३७ और दूसरे दिन अब वे पहाड से उतरे, तो एक बढी भीड़ उस से मा मिली। इंद सौर देलों भीड़ में से एक मनुष्यंने जिल्लाकर कहा हे सुद में तुम्ह से बिनती करता 🛭 कि मेरे पूज पर कृपादृष्टि कर क्योफि वह मेरा एकजीता है। ३६ और देश एक बुष्टात्मा वसे पकड़ता है और वह एकाएक विस्सा उठता है और वह उसे ऐसामरोक्ताई कि वह मुह में फेन भर जाता है भीर उसे कुणसकर कठिनाई से क्लोबता है। ४० और मैं ने तेरे चेसो हैं विनदीकी कि उसे निकाने परन्तु के न निकास सके। ४१ मीशुने उत्तर दिया हे श्रविष्यासी और हठिने सोगो \* में कन तक तुम्हारे साथ रहुंना भीर दुम्हायी सहया? भपने पुत्र की यहा से मा। ४२ वहचाही यहायाति दुष्टात्माने बसे परककर भरोडा परन्तु मीलू ने **मगु**⊀ भारमा को बाटा भीर **कथ्ये** को भ**न्छा कर**के उसके पिता को सींच दिया। ४३ वन सर्व सोग परमेएवर के महासामर्थ सं विविध हए ॥

४४ परन्तु अब सब लोग उन सब बामों से जो बह करता था स्थममा घर रहें के हो उस ने स्पने किमा हु नहां में अनु कुमरोरे बाना में पड़ी रहें बगेनि मनुम्य कुम पुत्र मेनुम्या के हाथ में परवहमास मार्ने का हुंग मेनुम्या के हाथ में परवहमास मार्ने का है। ४५ परस्तु वे इस बाठ को म समम्प्रते वे भौर यह उन संख्िमी रही कि वे उसे जानने न पाए, भीर वे इस बान के विषय में उस से पुछने से बच्चे थे।।

४६ फिर उन में यह विवाद होने सभा फि इम में से बडा कौन हैं। ४७ पर मीणू ने उन के मन का विकार जान विया मीर एक बानक को सेकर घपने पास बडा किया। ४८ भीर उन से कहा जो कोई मेरे नाम से इस बानक को प्रहुण करका है वह मुक्ते प्रहुण करता है, बह मेरे मेजनवानों को प्रहुण करता है, बह मेरे मेजनवानों को प्रहुण करता है, बह मेरे मेजनवानों को प्रहुण करता है, बह मेरे मेजनवानों

ष्रोटे से घोटा है नहीं बना है।।

४६ तक पृष्ठमा ने कहा है स्वामी
हम एक प्रमुख को तेरे नाम से बुष्टारमाओ
को निकास से बेसा और हम ने उसे मा।
रिया क्यांकि वह हमारे साथ होकर तेरे
पीखे नहीं हो सेता। ४० योधु ने उस से
वहाँ उस मना मत करों क्योंकि वो
गुन्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी मोर
है।

५१ वन उसके उत्पर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर से तो उस ने सक्सालेग को जाने का विचार के बृह किया। १२ फीर उस ने सक्सालेग को जाने का किया है के स्वा के एक नाम के गए, कि उसके किए जमक देवा के एक नाम के गए, कि उसके किए जमक देवा के एक उत्पा कि उसके किए जमक देवा को किए जमक देवा के प्रकार जम्म के उसके कर प्रकार के कि साम को के साम कर देवा के प्रकार उन्हें कर कर दे। १५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा पर देवा पूम के सी पर कर देवा प्रमा कर दे। १५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा पर देवा प्रमा कर दे। १५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा पर पर देवा प्रमा कर साम कर दे। १५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा पर देवा प्रमा कर साम कर दे। १५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा पर परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा प्रमा कै सी परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा प्रमा कै सी परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा प्रमा कर परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा प्रमा कर प्रमा कर परन्तु उस ने फिरकर उन्हें करा प्रमा कर परन्तु उस ने फिरकर उन हैं कर परन्तु उस निर्म कर परन्तु उस ने फिरकर उन हैं कर परन्तु उस ने फिरकर उन हैं कर परन्तु कर परन्तु उस ने फिरकर उन हैं कर परन्तु उस ने फिरकर उस ने फि

धारमा ने हो। १६ क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्रागों को नाघ करन नहीं बरन क्वाने के सिए प्राया है पौद न

किसी सीर गाव स क्या गए।।

१७ जब वे मार्ग में चल जात व ता

किसी ने उस स नहां जहां जहां जू बाएया

में तेरे पीछ हां जूमा। १८ सीयु न उस के

चहां सामस्या के सट सीर साकाश के

पिक्षमों के बचेर हांत है पर मनुष्य ने पुक को सिर करने की भी जगह नहीं। १८ उस ने दूसरे से कहां गरपिछ हो से उस ने वहां है अनु मुक्त पिहन बान द कि सपन पिता को गाह जूँ। ६ उस न उस स पहां मरे हुमा का सपन मुरसे पाइने ने पर पू बाकर परमक्सर क एउस की क्या मुना। ६१ एक सीर ने भी कहां हु प्रमु में तरे पीछ हो जूमा पर पहिले मुम्से बान वे कि सपन वर क सामां स विदा हा प्राक्ष

६२ यीमुन उस से नहा जो काई धपना

हाथ हम पर रक्षणर पीछे देवता है वह

परमेक्बर के राज्य क साध्य नहीं।।

श्रीर इन बांदों के बाद प्रमुने
सत्तर धीर मनुष्य नियुक्त किए
धीर निस्त निस्त नगर धीर जात को बहु
साथ जाने पर था नहा उन्हें दा दा करके
स्वाप जाने पर था नहा उन्हें दा दा करके
स्वाप जाने पर था नहा उन्हें दा दा करके
सक्ता थक्क जेत बहुत है परन्तु मजदूर
धोडे हैं इसिमये जेत के स्वामी से विनती
करा नि वह प्रधने जेत करके को नहा दी
बाई शेडियों ने बीच में भेजता हूं। ४ इस
सिये न बहुपा न सोसी न जूते सो धौर
न नाएं में किसी को नमस्नार करो।
इ जिस निसी पर में बायों पहिल कहो
र कि इस पर पर नक्षाया हा। ६ मिर बार पर पर

कोई कस्याग ने योग्य होगा सो तुम्हारा कस्याए। उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास मौट भ्राएगा। ७ उसी घर में रही भौर जो कुछ उन संमिल वही काचो पीचा क्यांकि मजदूर को भ्रमनी मजदूरी मिलनी चाहिए दर पर न फिरना। इ. धौर जिस नगर में आधो और बहा के लोग तुम्ह उतार, ता जो पुछ तुम्हारे साम्हने रका जाए वही कामी । १८ वहा के बीमारा को चना करा और उन से कहो कि परमेश्वर ना राज्य तुम्हारे निकट चा पहुचाहै। १. पत्रन्तुजिसनगरमे जायो भौर बहा के कोग तुम्हे ब्रह्म व करें, तो उसके बाजारों में बाकर कहा। ११ कि तुम्हारे नगर की भूत भी जो इसारे पाको में लगी है हम तुम्हारे साम्ब्रने मध्य बेते हैं दौमी यह जान को कि परमेक्बर का राज्य तुम्हारं निकट मापह्नवाहै। १२ से तुस से कहता है कि उस दिन उस नगर की बंशा से सवाम की दक्षा सहने योग्य होगी। १३ हाम जुधजीन । हाय बैठसैदा । जो सामर्व ने काम तुम में किए गए, यदि वे सूर भौर मैदा मं विए बाठ तो टाट बोडकर भीर सक्त में बैठकर व कब के शत फिराते। १४ परम्तु त्याय के दिन तुम्हारी बन्ना से सूर और वैदा की दशा सहने योग्य होगी। १५ भीर हमफरनहम नयातुस्वर्गतक अचा भिया आएगा ? तू तो श्रमोनोक तक मीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुमता है वह मरी सुनता है और जो तुम्हे तुम्छ

को तुच्छ जानता है॥ १७ ने सत्तर भागम्य संफिर साकर

जानता है, वह मुक्त तुच्छ जानता है और

जो मुक्त तुच्छ जानना है वह मेरे मेजनवास

कहने चये हे प्रमुक्षर नाम स चुच्नात्मा मी हमारे वर्गमें है। १० उस न बन से कहा

मै दौतान को विजसी की नाई स्वर्ग से गिय हुचा देक रहा जा। १६ देली मने तुम्हें सापी भौर विच्छामाको रॉदने ना भौर धनुकी सारी सामर्थ पर अभिकार दिया है भीर क्सी बस्तु सं तुम्ह कुछ हानि न होगी। २ तौनी इस से भानन्तित मत हो कि शाल्या तुम्हारे बद्य में है परन्तु इस सं भानन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्गपर निके हैं।।

२१ उसी वडी वह पवित्र धारमा में होकर बातन्द से भर गया भौर नहां है पिता स्वर्ण भीर पृथ्वी के प्रमु, में तेरा मन्य बाद करता हूँ कि तू ने इन बातो को ब्रानियो और समभवारों से किया रक्ता और नामकों पर प्रयट किया हा है पिता क्यों कि तुमे यही धच्छा जना। २२ मेरे पिता ने मुक्ते सब कक्क सीप विधा है भीर कोई नहीं जानवा कि पुत्र कील है केवस पिता भीर पिता भीन है यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र के और वह विस पर पूत्र उसे प्रमट करना वाहे। २३ और वेसो की घोर फिरकर निस्ति म कहा बन्य है वे भावों जो ये बार्वे जो तुम देशको हो देखती है। २४ क्योकि मैतुन से कहताह कि बहुत से भविष्यद्वनतायो सौर राजाभो ने नाहा कि जो बाते तुम देवते हो देशा पर न देवी धीर को बाते शब सुनते हो सुने पर न समी ॥

२३ और वेली एक व्यवस्थापक वठा भीर यह कहकर, उस की परीक्षा करने लगा कि हे यह धनन्त श्रीवन का वारिस होते के सिये में क्या करू ? २६ उन ने बस से कहा कि व्यवस्थाय गया निकाहै? तू कैसे पढता है ? २७ उस ने उत्तर दिया कितुप्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन भौर भपने सारे पास भौर भपनी सारी चन्ति भौर घपनी सारी बुढि के साथ प्रम रस भीर भपने पढोसी स भपन समान प्रम रहा। २८ उस न उस से कहा तुने ठीक उत्तर दिया यही कर ताधू जीवित खेगा। २१ परन्तु उस ने सपना तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीश से पूछा तो मेरा पडोसी कौन है ? ३ सीखु ने उत्तर टिया कि एक मनुष्य यह्मालेय से गरीहो का जा रहा वा वि डाकुको न घेरकर उसके कपडे उतार सिए, धौर मारपीटकर उसे धममधा स्रोडकर वर्गे गए। ३१ और एस इसा कि उसी मार्गसे एक बावक जा रहा बा परन्तु उधे देख के कठाराकर क्या गया। ३२ इसी रीति से एक शेवी उस बगह पर भागा वह भी उसे देख के क्वराकर जला गया। ३३ परन्तु एक सामरी यात्री बहा मा निक्ता भौर उसे बेककर तरस सामा : ३४ घौर उसके पास बाकर बीर उसके भावा पर तेस और दासरस दासकर पट्टिया बाल्धी और प्रपनी सवारी पर चढाकर सराय में में यया भीर उस की लेबाटहण की। ३५ दूसरे दिन उस ने दो बीनार \* निकास कर मटियारे को लिए, बौर कहा इस की चेंदा टहम नरना और जो दुख देख और सपना वह मै सौटन पर तुम्हे सर बुना। १६ मद तेरी समक्त ने जो बालूका मे विरंगमा मा इन दीना में स उसका पड़ोसी कौन ठहरा<sup>?</sup> ३७ उस ने कहा वही जिस नै उस पर तरस काया यीगुन उस से **वहा जातू भी एसाही** कर॥

३ ६ फिर जन वे जा रह थे तो वह एक गान गगमा धौर मार्चानाम एक स्त्री ने उसे धपने घर ग उद्यारा। ३ ६ धौर मरियम नाम उस नी एक बहिन वी बह प्रभु के पानों के पास बैठकर उसका बचन सनतों भी। ४० पर मार्मा सना करते करते भवरा गई भीर उसक पास पाकर कहने सनी है प्रभु क्या तुम्म कुछ भी छोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुमे सेवा करने के निमे सकेतों ही छाड दिया है? सी उस से कह कि मरी सहमता करे। ४१ प्रभु ने उसे उसर दिया मार्मा है मार्मा तू बहुत बातों के सिम जिला करती और सबरासी है। ४२ परन्नु एक बात के चवस्य है थोर उस उसना मार्ग को मरियम ने चुन किया है जो उस से धोना न वाएगा।

११ कर बह किसी जगह प्रामंता कर खुका वा उसके बेसो म ध एक ने उस सकता का प्रकृत का उसके बेसो म ध एक ने उस सकता का प्रकृत के स्ताम कर खुका वा उसके बेसो म ध एक ने उस सकता की है। १ उस न जन से बहा जब नुम प्रामंता करता वा तहा है। १ एता तरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य साण। ३ हमारी दिन मर की नोटी हर दिन हमें दिया कर। ४ मीर हमारे पारा का क्षमा कर का समा कर सकता हमा हमा सकता हमा हमा सकता हमा सकता हमा हमा सकता हमा हमा हमा सकता हमा

५ और उस ने उन से कहा तुम म से कौल है कि उसका एक सिम हा घोर बहु धाभी रात को उसके पास जाकर उस से कहे कि है मिन मुफ्त तीन रोटिया से †। ६ क्योंकि एक याकी मिन मेरे पास घाया है घोर उसके धाने रक्षन के तिये मेरे पास कुछ नहीं है। ७ धीर बहु मीतर से पास कुछ नहीं है। ७ धीर बहु मीतर से

या पर कोडी या एक ही वन्तु भवदय है। सूबकार दे।

उत्तर दे कि मुभ्डे दुल न दे शव तो द्वार बन्द है और मेरे बासक मेरे पास विश्वीने पर है। इसमिये मैं उठकर तुन्धे दे नहीं सकता? समेत्मसे कहता हु सदि उसका भित्र होने पर भी उसे बठकर न दे तौनी जसके अपना सोडकर मागने के कारण उसे जितनी भावस्थकता हो उतनी उठकर देगा। ६ मौर मै तुन से कड़ताह कि मागी तो तुम्हे दिया आएगा बुढो ठो तुम पाभोगे कटकटाभो तो तुम्हारे सिये सौसा जाएगा। १ क्योंकि वो कोई। मागता है उसे मिलता है भौर जो इकता है वह पाता है और जो कटकटाता है उसके निये स्रोता आएगा। ११ तुम मे स ऐसा नौन पिठा होगा कि जब उसका पुत्र रोटी माने को उसे पत्यर दे बा सक्सती मागे तो मध्सी के बबके उसे साप दे? १२ या भएका माग ता उसे वि<del>ण्</del>य के? १६ सो अब दुस बुरे होकर सपने जडके-बाना को मण्डी बस्तुए बेना जानते हो तो स्वर्गीय पिता प्रपने मागनेवालो को पवित्र भारमा नया न देगा ॥

१४ फिर उना ने एक गुणी हुप्टाल्या की तिनाखा जब दुप्टाल्या निकस गई तो गुणा बोत ने नया थीर लोगों ने अव्यन्त्र्या किया । १४ रप्पणु उन में वे किसती में कहा यह तो विद्यालय के प्रभाप की उहायता थी दूप प्रभाप की उहायता थी कि प्रभाप की उहायता थी कि प्रभाप की उहा नी पर की गया नी परीला करणे ने किये उस से प्रभाप के मान के प्रभाप के सम की मात व्यालय, उन से कहा कि प्रभाप प्रभाप

होती है वह नाध हो जाता है। १८ मीर यदि भैतान अपना ही निरोधी हो नाए. तो उसका राज्य क्योकर बना रहेगा<sup>?</sup> क्योकि जुम मेरे विषय म तो सहते हो कि यह चौतान की सहामता स रूप्नारमा निकासता है। १९ मसा यति में शैतान की सहायता से क्ष्णारमाध्यो को निकासवा ह तो तुम्हारी सन्तान किस की सहायता से निकासते हैं ? इसिनये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएगे। २ परन्तु मदि मै परमेश्वर की सामर्थ के से दुष्टारमाम्रो की निकासता ह तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास का पहुंचा ! २१ वद दलदन्त मनुष्य हवियार बान्धे हुए घपने कर की रसवासी करता है तो उस की संपत्ति बनी रहती है। २२ पर जब उस से बढकर कोई और बसबन्त बढाई करके उसे जीत नेता है तो उसके दे इथियार जिन पर उसका मरोसाबा आदिन सेता है और उस की सपति जटकर बाट देता है। २३ जो मेरे साम नहीं वह मेरे विरोध में ई घीए जो नेरे साथ नहीं बटोरता वह विवयता है। २४ वय बशुद्ध बात्मा मनुष्य में वें निकल आदी है तो धुनी जमहो में विभाग बूडती फिरती है और जब नही पाती हो कहती 🕻 कि में धपने उसी वर में वहां से निक्मी भी मीट बाउनी। २६ भीर याकर उसे ऋका-बुहारा भीर सवा सजाया पाती है। २६ तब वह बाकर चपने से भीर बुध सात चारमाची की घपन साथ से घाती है, धीर वे उस में पैठकर बास करती है, बौर उस मनुष्य की पिछली दशापहिले संभी वृरी हो जाती है।

२७ वन भह में बार्ते नह ही रहा या तो मीड़ म से किसी स्त्री ने ऊप सब्दे से कहा घम नह गर्ने जिस में दू रहा और दे स्तर जो दूने में हो। २८ उस ने नहा हा परन्तु धन्य के है थी परमस्वर का वचन मृत्ते धीर मानते हैं।।

एर जब बडी भीड इकट्री होती जाती थी तो बह कहने लगा कि इस युग के सोग \* बुरे है वे चिन्ह बुबते है पर यूनुस के चिन्ह को आरेड कोई भीर चिल्ह उन्हें न दिया बाएगा। ३ जैसा युनुस नीनवे के सोगो के सिये चिन्ह ठहरा वैद्वाही मनुष्य का पुत्र मी इस यूग के कोशों के सिवें ठहरेगा। **३१ दक्ति**न की रामी न्याय के विन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोपी **टहराएगी** क्योंकि वह सुसैमान का जान सुनने की पन्नी की छोर से बाई और देको यहा वह है जो सुसैमान से भी वडा है। ३२ नीत्रव के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगो के साथ कड़े होकर, उन्हें दोबी ठहराएने क्योंकि उन्हों में बृनुस का प्रचार मुनकर मन फिराया और देखी यहा वह है जो युनुस संभी बढ़ा है।।

्र भा भूपुत से भा बड़ा है।

\$ को कि मृत्यूच बीया बार के तकचरे

मैं या पैमाने ∱ के नीचे नहीं रकता परन्तु

यीवद पर रकता है कि भीतर आनेवारों
तेरी साल है हस्तियों जब तैरी माल तिर्माणा पाए। इंड तरे सरीर का बीया तेरी साल है हस्तियों जब तैरी माल निर्मण है तो तेरा सारा धारीर भी उतियासा है परन्तु जब वह बुरी है तो तेरा पारीर भी सम्बेरा है। इंड हस्तियों वीच यहना हो बा उतियासा नुष्क में है वह सम्बेरा न हो बार। इंड हस्तियों यदि तरा सारा शरीर उनियासा हो और उसका मोई मान भ्रम्भेश म रह ती सब ना सब ऐसा उजियामा होगा जैसा उस समय होता है जब बीया भ्रपनी नमक स तुक्त उजाता देता है।।

३७ जन बह बात कर रहा था ता किसी
फरीसी न उस स बिनदी की कि मेरे यहा
भीवन कर धौर बह भीतर बाकर मोजन
करने बेठा। देव क्योंगी न यह देक्कर
घवनमा किया कि उस म माजन करने द् पिहल स्नान नहीं किया। देह प्रभु नै उस स व बहा ह फरीसियो नुम करोरे धौर पासी को उमर अगर दो साबते हो परन्तु पुन्हारे मीवर प्रावेद साँद पुरुता मरी है। ४ हे विबुंदियो विस्त ने वाहर का मान कनाया क्या उस ने पीतर का भाग नहीं बनाया? देश परन्तु हा मीतरबासी बन्दुधा को सक कर दो तो बेसा मब कुछ नुन्हारे सिये बढ हो बाएगा॥

भर पर हैं करिसियों तुम पर हाय !
तुम योबीने और सुवाब बर और तब माति
के साम-पात का दखा प्रस्त के तहा ए परनु
क्याय को और परमेदबर के प्रेम को हात्त
बेठे हो बाहिए तो या कि इन्ह भी करते
रहते और उन्हें भी न खोडते। ५५ है
फरीसियों तुम पर हाय! तुम प्रारा
बनासयों में पूच्य पुर्थ पातन और
बाजारों में नमस्कार बाहते हो। भर्थ हार
समायों में नमस्कार बाहते हो। भर्थ हार
समाय हो मन पर सोय समते है परमु
मही मानते।।

४६ तब एक स्पवस्थापक न उस को क्लर दिया कि है युव इन बातों के कहने से तू हुमारी निन्ना करता है। ४६ उस न वहां है स्थास्थापनों तुन पर भी हाय! दुम ऐसे बोस्थापनों जुन पर भी हाय! मुगुप्यों पर सावतं हो परन्नु तुम साम उन

सूपीड़ी। दिको मत्ती ६ १६।

बोम्हों को धपनी एक उगली से भी नहीं ह्यते । ४७ हाम तुम पर <sup>।</sup> तुम उन भविष्यद् वनताओं की कब बनाते ही जिन्हे तुम्हारे ही बाप-दादो में मार डाला था। ४८ सो तुम गवाह हो भीर भ्रपने वाप-दावों के कामो में सम्मत हो क्योंकि उन्हों ने तो उन्हें मार द्वासा और तुम उन की कन बनाते हो। ४६ इससिये परमेश्वर की बुद्धिने भी कहा है कि मैं चन के पास मनिष्यक्षनगामो मौर प्रेरितो को भेजगी और वे उन में से कितनों को गार बार्सेंगे भौर कितनो को सताएगे। ५० ताकि जितने भविष्यहरूरायों का लोह जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सब का लेखा इस वय के कागी \* से किया जाए। ५१ हाबीक की हत्या से मेकर चकरमाह की हत्या तक जो नेवी और मन्विरा के बीच मं पान किया गया मै तुस से सक कहता हु उसका लेखा इसी समय के सोगो 🗄 निमा जाएगा। ५२ हाय तुम भ्यवस्मापका पर<sup>।</sup> किशूम ने ज्ञान की कुनी ने दो सी परन्तु तुम ने बापही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करनेवासी को भी रोक दिया ।।

६३ नव वह बहुत से निकला तो द्यास्त्री फीर फरीसी बहुत पीछे पड़ गए धीर छोड़ने लगे कि पह गए धीर छोड़ने लगे कि पिता की अर्था करे। धूर घीर उस की बात में लगे रहे कि उसके मुह की कोई बात पकड़े।

१२ इतने में अब हजारों की शीव मन गई यहां तक कि एक बूधरे पर गिरे पड़ने वे तो बहु सब से पहिले बपने क्यों सं कहनं सगा कि फरीसियों के

कपटक्पी समीर से चौकस रहना। २ हुस इपानहीं जो कोलान जाएमा भौरन कुछ छिपा है, जो जाना न जाएमा। । इसमिये जो कुछ तुम ने धन्धेरे में कहा है वह उजासे में नृता जाएमा भीर वो तुम में कोठरियों में कानो कान कहा है बह कोठो पर प्रचार किया जाएमा। ४ परन्तुमें तुम से जो मेरे मित्र हो कह**ा**  कि जो खरीर को बात करते हैं परन्तु उसके पीछे भीर कुछ नहीं कर सकते उन से मत हरो। ४. मै तुम्हें विताता हू कि तुम्हें किस से बरना चाहिए, बार करने के बाद बिस को नरक में डानने का प्रवितार है उसी से हरों वरन मैं तुस से कहता हैं उसी से हरो। ६ क्या दो पैसे की पा<sup>ज</sup> यौरैया शही बिक्ती? तौभी परमेस्बर उन में से एक को भी नहीं भूलता। 💆 वरन धुम्हारे सिर के सब बास भी मिने हुए हैं। सो हरो नहीं तुम बहुत गौरैयों से बहकर हो। द मैतुम से कहता ह जो कीई मनुष्यो के साम्हरे मुक्ते भाग श्रेया उसे मनुष्य का पुत्र भी परभेक्षर के स्वर्गहरों के साम्हरी मान नेगा। १. परन्तु जो मनुष्यों के साम्हर्ने मुक्ते इल्कार करे उसका परमेश्वर के स्वर्भ **बूतो के सामहने इन्कार किया जाएगा।** १ जो कोई शतुब्ध के पूत्र के निरोध में कोई बात कहे उसका बहु प्रपराच समा किया आएगा धरक्त जो पश्चिम मारमा की निन्दा करे, उसका धपराव समान किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें समाधी धीर हाकिमी धीर घषिकारिकी के साम्हरों में जाए, तो चिन्ता न करना कि इस किस रीति से या क्या उत्तर वे या क्या कहें। १२ तयोकि पवित्र घात्मा उसी बडी तुम्हं सिका देगा कि क्या कहना चाहिए॥

सूपीकी।

<sup>🏮 🐧</sup> पवित्रसाग।

१३ फिर भीड म स एक ने उस स नहा हे गुरु मेरे भाई संकह कि पिताकी सपत्ति मुक्ते बाट दे। १४ उस न उस स कहा हमनुष्य किस ने मुक्ते मुक्तारा स्थायी या वाटनबासा नियुक्त किया है<sup>?</sup> १५ भौर उस ने उन से कहा चौकस रहा भौर हर प्रकार के लोग से घपने बाप की बचागरको क्यांकि किसी का बीधन उस की सपित की बहुतायन से नहीं होता। १६ उस ने उन से एक दप्नान्त कहा कि किसी बनवान की भूमि में बड़ी उपन हुई। १७ तब वह ग्रपने मन में विचार रूपने चना कि मैं बया करू क्योकि मेरे यहा बगह नहीं बहा घपनी उपब इत्यानि रह्न्। १⊏ और उन न नहां में यह नक्ना में भपनी बक्तारिया तोड कर उन से बड़ी बनाळना १६ झीर बहा झपना सब झझ मौर सपत्ति रहनाः भीर भपने प्रान्तु स कहुमा कि प्राग तेरे शास बहुत वर्षों के नियंबहुत सपत्ति रत्नी है पैन वर्जना पी मुच से एड़ा २ परन्तु परमेश्वर ने चस से कहा ह मुर्क इसी रात तेरा प्राण तुम्हसे में मिया जाएगा तक जो कुछ तुने इन्द्रा निया है वह किस का होगा? २१ ऐसा ही वह मनय्य भी है को घपने निये धन बटोरता है परन्तु परमेस्बर की दुष्टि में बनी नहीं।।

२२ फिर उम ने भयने बेमा से नहां स्वित्तमें में तुम से कहता हूं अपने प्राण् की स्वतान करों कि हम नवा आएंगे न अपन गरिर की वि बचा पिहेनेंगे। २६ नवाकि मोजन से प्राणा और नरन सं सरीर बड़कर है। २४ नीबो पर ब्याम दो के न बोने हैं न सम्तर्भ न उन क समझा और न स्वतानमाई तीमी परशस्त्र उस्त्वासमा है तुम्हारा मृत्य पित्यों से नहीं सर्थिस है। २५ तुम स एसाकौन है जा विना करने से चपनी चवस्या म एवं मही \* भी बढा सकता है? २६ इससिये यदि त्म सब स खोटा काम भी नहीं कर सकत तो भीर बाता व निय क्या चिन्हा करत हा ? २७ सासना क पेडा पर ध्यान करो कि ब नैसे बढत है वान परिश्रम मण्डान कातत है तौशी सै तुम स बहता है जि सूक्षेमान भी घपने सारे विमव न उन में सं विसी एक के समान वस्त पहिन हुए म वा। २८ इसलिय यदि परनेदवर मैदान की बास को जा बाज है और कन भाद में मनेकी काएगी एसा पहिनादा है तो ह भन्य विश्वासियों वह तुम्हे क्यों न पहिनाएगा? २६ और दम इस बात की क्रोज मन रहा कि क्या आरग्ये और क्या पीएव धौर न मन्देह करो। क्यांकि ससार की जातिया इन सब वस्तुको की को ब म रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्ह इन बस्तुमा नी माबस्यक्ता है। ३१ परन्तु उसके राज्य की लोज म उही दाये बस्तुए भी सुम्ह मिश्र बाएगी। ३२ हे छोट सगड मत इर क्योंकि तुम्हारे पिता की यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ३३ घपनी संपत्ति वेचकर दान कर दो भौर भपने लिये ऐस बद्दुए बनाधी को पुराने नहीं होते सर्पातु स्वर्ग पर ऐसा धन इक्ट्रा करो जो घटना नहीं भौर जिस के निकट कोर नहीं जाना धीर कीडा नहीं विगाइना। ३४ वयाणि अहातुम्हाराधन है वहातुम्हारामन भी मगा रहेगा ।।

३४ तुम्हारी वसरें बम्बो न्हें ग्रीर तुम्हारे दीये जसने रहें। ३६ गीर नुम की बाट देश रहेही कि बहुआ थाहरी कब मीटेगा कि सब बह धाकर द्वार सटसटाए, तो तुरन्त उसके निये कोल दें। ३७ भन्य है नै दास जिन्हें स्नामी भाकर जागते पाए मैं तुम से सच कहता हु कि बह कमर बाल्ब कर उन्हें मोजन करने को बैटाएगा और पास भाकर उस की सेवा करेगा। विस् सबि बह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में भाकर उन्हें जायते पाएं तो वे दास चन्य है। ३६ परन्तुनुम यह जान रस्तो कि यदि घर का स्वामी आनता कि भीर किस मडी माएगा तो जागता रहता और अपने मर में सेव संगतेन देता। ४ तुम भी तैयार रही नयोजि जिस वडी तुन सोचत भी नहीं उस वड़ी सनुबय का पुत्र धा मानेगा ॥

उन मनुष्यों के समास बनी जो चपने स्वामी

४१ सम पत्तरसंने कहा हे प्रभुक्या यह दृष्णान्त तूहम ही से या सब से कहता है। ४२ प्रमुते कहा वह विश्वास-योग्य भीर बुढिमान मतकारी कीन है। जिस का स्वामी उमे मौकर चाकरो पर सरवार ठहराए कि उन्हें समय पर सीका है। ४३ वस्य है वह दास जिसे उसका स्वामी माकर एंसा ही करते पाए । ४४ में तुम से सच पहनाह वह उस भ्रमणी सब संपत्ति पर सरकार ठहराएगा। ४५ परन्तु यदि बह दास सामने लगे कि मेरा स्वामी भाने में देर कर रहा है और दासो धौर दासिया ना मारम-गौरने भीर छाने-गीने भीर पियक्क हान लगे। ४६ तो उस दास का रबाभी एस निम कि बह उस की बाट जोड़ना न रह भीर ऐसी मदी जिस बहु जानता न हा भाएता भीर उत्तम भारी नादना दकर उसका भाग धनिश्वासिया व साथ टरगएगा। ४७ घीर वह दास जा घपन

स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा धीर न उस की इच्छा के धनुसार कता बहुत मार साएगा। ४८ परन्तु जो नहीं जानकर मार साएगे के योग्य काम करे यह चोडी मार साएगा इस्तिये जिसे बहुत दिया गया है उस से बहुत मागा जाएका धीर जिसे बहुत सीपा गया है, उस से बहुत मागेंगे।

४९ में पृथ्वी पर धाय सगाने बाया हू

धीर क्या काहता हु केवन यह कि धनी सुनग काती । १० मुझ्टे हो एक करितना नंता हुं और क्या दक्त वह न हो से तब कक में कैती हकती में दूता । ११ क्या दुन समस्त्रे हो कि में पूजी पर मिनान कराने साया हुं भें तुन से कहता हूं नहीं वर्त क्या कराने काया हूं। १२ क्योंकि सब से एक कर में शांक वन सायह में विरोव रक्षेगे तीन को से धीर को तीन हैं। १६ पिता पुन से धीर दूत शिता से कीया कहा से धीर दूर सास है सिन कराने। १६ धीर तह से सीर कराने समी।

प्रभ और उंच ने भीड से भी कहा बब बादम को पिक्सम से उठते हेकते हैं। तो जूरन कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होंचा है। प्रभ और जब दक्किना बसती बेमते हो तो कहते हो कि मूह बमारियो नुप अस्ती और सामा के क्य में क्यों भेद करना नहीं जातने ? प्रभ और क्यों भेद करना नहीं जातने ? प्रभ और हिंग बेंचन क्या है? प्रस्त बब मू भागे कि बेंचन क्या है? प्रस्त बब मू भागे मूद्दें के साथ हाजिय से सामा जा रहा है ता मार्ग हो ने यह मुफ्ते क्यांची कर पास मीन से जाए, और स्वाची कुछ साद मों से में जाए, और स्वाची कुछ साद मा सीने भौर प्यादा तुक्ते बन्दीगृह म काम दे। ११ में तुम संकहता हूँ कि जब तक तू दमडी दमडी मर गंदगा तब तक वहा स स्टन न पाएगा।।

१३ चस समय कुछ कोग बापहुणे भौर उस संजन गसीसियों की चर्च करने सर्गे जिन का सोह पीलात्स ने बन ही के बलियानी के माय मिसाया था। २ यह सून उस ने उन स उत्तर में यह कहा क्या तुम समभक्ते हो कि ये वसीसी भीर सब गमीलियों से पापी में कि उन पर ऐसी विपक्ति पडी ? ३ में तुम से कहता हु कि नहीं परस्तु बदि तुम मन न फिरामोगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाय होगे। ४ या न्या तुम समस्रते हो कि वे प्रठारह जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा भीर वेदव कर मर गए यक्शमम के भीर सब रहनेवाला से प्रियम अपराची थे? ५ में तुम से कहना ह कि नहीं परन्तु यदि तुम मन न फिराधोगे तो तुम भी नव इसी रीति हे नाच होने॥

६ फिर उस ने यह दुष्टाल भी नहां कि निश्ची सो प्रपृत को बागी में एक प्रवीर सा पेड नमा हु जब में फल सुदेने प्राचा परन्तु न पाया। ७ तव उब में फल सुदेने पाया। एरन्तु न पाया। ७ तव उब में फल से में प्रचार के पेड में फल हुन थाना हू परन्तु नहीं पाना दूस नाट साम नि यह मुमि नो भी क्यों रोके रहे। य उस ने उस ना उसर दिया कि हे स्वाभी दमें इन वर्ष मो प्रमेर हुन है पान है सम में इस ने वारों प्राच्या पारे प्रचार के प्रचार को प्रचार को प्रचार प्रचार का ना वे उस में उस में सम में में प्रचार प्रचार का ना हमा हमें प्राच्या प्रचार का मान सा मो को प्रचे तो प्रमा नहीं नो उने वार प्रमाना।

सय में उपदेश कर रहाथा। ११ मीर देशो एक स्त्रीची जिसे घठारह वर्षसे एक वर्षम करनेवामी बुष्टात्मा सगी वी ग्रीर वह कुबड़ी हो गई भी भीर किमी रीति से सीमी नहीं हो सकती थी। १२ योगने उसे देलकर बसाया और कहा हनारी तुमपनी दुर्वसता से छट गई। १३ तब उस ने उस पर हाम एके मौर बह तुरन्त धीची हो गई, और परमेश्वर की बढाई करने सगी। १४ इससिये कि बीख़ ने सम्ब के दिन उसे प्रम्था किया या यारामनाशय का सरदार रिवियाकर सोगो से कहने सगा छ। दिन है जिन में भाग करना चाहिए, सा उन ही दिनो में भावर वर्ग होमी परन्तु सस्त के विन में नहीं। १५ यह सून कर प्रभूते उत्तरदेकर पहा हे रपटिया क्या सब्दाके दिन तुम में से हर एक भपने बैस या गदहे की बात स लोसकर पानी पिसाने नही से जाता? १६ और क्या उक्ति न था कि यह स्त्री जो इज्ञाहीम शी बढी है जिसे शैक्षान ने घटारह वर्ष से बाग्ध रका या तब्त के दिन इस बाधन से खुडाई जाती ? १७ जब जन ने ये बार्ते वहीं तो उसके सब विरोधी सरिवत हा गए, भीर सारी भीड उन महिमा के नामों से जो वह बरता या यानित्त हुई॥

१ सन्त 🗗 के दिन वह एक धाराभना

१० फिर उस ने वहा परमध्या का राज्य किस के समान है? भीर में उस की उपमा किस में दूर १९ वह रार्द के एक दाने के समान है जिस किसी मनुष्य में सकर भारती वारी में काया भीर कह बडकर पेड हो गया भीर प्रकास क

सु विवास के दिन।

पिक्षयों ने उस की ब्रासियों पर वसंदर्श किया।
२ उस ने फिर कहा में परशस्त्र के
राज्य की उपमा किसा से पूँ? ११ वह
कमीर के समान है
केकर तीन पसेरी माटे में मिसामा भीन
होते होते सब माटा कमीर हो गया।।

२२ वह नघर नगर, धीर गाव गाव हीकर उपदेश करता हुया यक्सलेम की भोर जारहायाः २३ और किसीने उस से पूछा हे प्रमुख्या उद्धार पानेकाले थोडे है<sup>?</sup> २४ उस ने उन से कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का बल्स करों क्योंकि में तुम स नहता हु नि बहतेरे प्रवेश करना चाहेगे झौरन कर सक्यें। २४, जब धर शास्त्रामी उठकर हार बन्द कर बका हो। भीर तुम बाहर करे हुए द्वार कटकटाकर कहने सगी है प्रभू, हमारे लिये की न दे भौर वह उत्तर दे कि में तुम्हें नही जानता तुम कहा के हा? २६ तब तुम नहने सगोग विष्ठम ने ठरे नाम्बने काया-पीया भौर तुन हमारे क्षाचारों में उपवेश किया। २७ परन्तु बहु कहेगा में तूम से कहता ह मैं नहीं जानता तुम नहां से ही है कुकर्मी करनंबामो तुम सब मुक्त स दूर हो। २८ वहा रोना भीर दात पीखना होगा नव तुम इवाडीम धीर वसप्तक मौर माकव भौर सब मनिप्यद्वनसाधा को परमेक्ष्यर के राज्य में बैठे धौर भपने भाग को बाहर निकासे हुए वैसाने। २१ और पूर्व और पश्चिम । उत्तर भीर विश्वन से मीय धाकर परसक्तर के राज्य के भोज में भागी होंगे। भीर देली जिनने पिछले है वे प्रथम हाग भौर क्तिने को प्रथम है ने पिद्यस हाय ॥

३१ उसी मडी चित्रने फरीसिया नं प्राचर उस के नहां यहां से निजनकर पना जा वयानि हेरावेस सुन्हें मार डामना भाइता है। ३२ उस ने उन स महा जानर उस नोमडी से पहरों कि देन मै भाज भौर वल बुध्नत्माची को निवानता भीर बीमारों को जमा भरता हु चौर ठीसरे विन पूराणक्या। ३३ ठौमी मुक्ते भाज भीर क्ल भीर परलो बसना भक्त है क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई मनिप्यद्रका यक्यासेम के बाहर मारा जाए। ३४ है यक्शसेस !हेयक्शसेस !तुजो समिष्मद् **थक्ताओं** को सार डासती है और जो तेरे पास भेने गए उन्हें पत्यर**बाह** करती हैं। कितनी ही कार मैं ने यह काहा कि जैवे मुर्गी घपने बच्ची की धपने पत्नी के तीचे इकट्टे करती है बैंचे ही मैं मी वैरे बालको को इकट्रै करू पर तुम ने सह न चाहा। ३१ देशो तुम्हारा वर तुम्हारे सिये उवाड छोडा जाता है घौर में तुम से कहता हू अब तक तुम न कहोगे कि बन्य है वह जो प्रभुके नाम में आता है तथ तक तुम मुक्ते फिर कभी न

२८ किर बहु सक्त के बिन करोसियों के सरवारों में से किसी के वर में रीटी बाते गया और वे उस की बाठ में ये। २ और वेश पर मनुष्य उसकें सामने के पर मनुष्य उसकें सामने के सामने स

बेक्टोगे ॥

न निकास से ? ६ वे इन वानों का कुछ, उत्तर न दे सके॥

७ जब उस ने देशा कि नेवताहारी सीग स्योकर मृत्य मुख्य जगहें भूत जेते है तो एक दप्टान्त देकर उन से कहा। द जब नोई तुम्हे ब्याह में ब्लाए, तो मृक्य अयह में न बैठना कही ऐसान हो कि उस ने तुम्ह से भी किसी बड़े को नवता दिया हो। है भौर जिस ने तुक्ते भौर उसे दोनो को नेबता दिया है आ कर तुम्ह से कहे कि इस को बयह दे और तब तुन्धे कश्चित होकर सब से मीची जगह में बैठना पड़े। रै॰ पर जब तूथुसाबा जाए, तो सब से नीची जगहजाबैठ कि जब वह जिस ने तुमें नेवता दिया है झाए, तो तुम्ब सं कहे कि हे मित्र मागे बढकर बैठ तब वेरे साप बैठनेबासा के साम्हने तेरी बढ़ाई होंगी। ११ क्योंकि जो कोई सपने साप को बढा बनाएगा अह छोटा किया जाएगा भौर को काई प्रपने प्राप को छोटा बनाएगा वह बडा किया आएगा।।

१२ तब उछ न धपने नेवता देनेवाले देनेवाले में व में दे तो परने मिनो या जाद मो मो न में दे तो परने मिनो या जादमी या कुटुमैन्यो या चनवान पद्मीत्रियों की न बुना वट्टी ऐसा न हो कि वे भी तुम्मे नेवना वें और ठेरा बन्ता हो जाए। १६ परने जुब्ब की होता बन्ता हो जाए। १६ परने जुब्ब की मोज वटे, तो चनालों, दूरावों लगा और पंचा ना बुमा। १४ तब सु बस्य होगा न्यांकि उन ने पास तुम्में बदला नेने की हुए गरी परनु तुम्में बदला में जठन पर हस ना प्रियुक्त मिनोगा।

१५ उसके साथ भोजन वरनवालों में में एवं ने ये बार्ने सुनवर उस स वहां धन्य है वह जा परमस्वर के राज्य में रोर्नी भाएसा। १६ उस ने उस में वहां विसी मनुष्य न बडी जबनार की और बहुता को बुसाया। १७ जब भोजन तैयार हो गया तो उस ने चपन दाम के हाय मेबदहारियो को बहुसा मेजा कि बाबों बंद भोजन थैयार है। १८ पर वे सब के सब कामा मागन लगे पहिल में उस स कहा मैं न लोत गोस निया है और धनस्य है कि उसे देजु में तुम्ह से जिनती करता हु मुम्हे क्षमा करा दे। १८ दूसरे में कहा में ने पाच ओडे बैल मोस लिए है और उन्हें परलने आता हु मैं तुम्ह से विनदी करता ह मुक्ते क्षमा करादे। २ एक और ने न्हां मैं ने स्थाह किया है इस**नि**ये मै नहीं भासकता। २१ उस दास न माकर यपने स्वामी का ये बातें कह मुनाई तब वर के स्वामी ने क्रोच में घाकर घपने दास से कहा नगर क बाबारो भौर पनियो में दुरन्त जाकर क्यांसा दएडा लगडो धौर धन्यों को यहां ने बाघी। २२ दान ने फिर नहा हेस्नामी जैसे तुन पहाधा वैन ही किया गया है और फिर भी अगह है। २३ स्वामी ने दान से <del>वहां मडको</del> पर धौर बाबो की घोर जानर नोगो को बरबस मे ही भा \* ताकि मेरा पर भर बाए। २४ क्योकि में तुम से कहताह कि दन नेवते हुआ में से कोई मेरी जेवनार को न चन्देगा ॥

निया।।
११ और यब बड़ी मीड उनक साद
या रही थीं तो उन में पीछ फिरकर
उन में बहा। १६ यदि बोर्ड मेरे पाम आए, मीर प्रयन्त पिता और माता भीर पन्नी और सब्बाता और मारायों और बहिनों बन्म पपने प्राण् कों भी मंद्रिय न जाने तो बह यस पेमा नहीं हो महता।

था दिन शाद मन बाह।

२७ मौर जो कोई मपना क्यान उठाए भौर मेरे पीचे न भाए वह मी गेरा भेसा नहीं हो सकता। २८ वस म से कौन है कि गढ बमाना चाहना हो और पहिसे **बैठकर क्रमं**न कोडे कि प्रस्त करने की विसाद मेरे पास है कि नहीं ? २६ कही ऐसान हो कि जब नेव बासकर हैयार न कर सके तो सब देकनेवाने यह कहकर वसे ठट्टो में उदाने मर्गे। 🖲 कि यह मनुष्य बनाने तो सगा पर तैयार म कर सका? ६१ था कीन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो भीर पहिले बैठकर विचार न कर से कि जो बीस हकार सकर मुक्त पर चडा **बाता है** नया मै दस हजार लेकर उसका साम्हना कर सकता ह कि नहीं? ३२ नहीं तो वसके दूर रहते ही यह दतो का भेजकर मिताप करना चाहेगा। ३३ इसी रीति से तुम म से को कोई भ्रपना सब कुछ त्याय न दे दो वह मेरा चना नही हो सकता। ३४ नमक ता अच्छा है परन्तु यदि नमक का स्वाद विगढ जाए तो वह किस वस्तु से स्वारिष्ट' किया जाएगा। ३५ वह व ती भृति के और न काइ के किये काम में धाता है उसे तो नोग बाहर फॉन वेते है जिस के सुनने के कान हो वह मून से॥

१५ सब चुन्नी क्षेत्रेनासे और पापी उसक पास धाया करते ये शांकि उस की सन । ३ धौर फरीसी धौर वास्त्री मुद्रमुद्रापर कहते लगे कियह तो पापियो स मिनता है और उन के साथ काठा नी **≱** (1 ३ तक उस न उन से यह कृष्टान्त कहा।

८ तुम म से कौन है जिस की सी घेडें हो

बार राम संएक को बाद हो निचानके

को जगम में श्लोडकर, उस कोई हुई को जब तक मिश्रान जाए सोबतार ऐहे<sup>?</sup> ४ और जब मिल जाती है तब **यह ब**बे धानन्द से उसे कामे पर उठा मेता है। ६ और घर में चाकर मित्रो और पढोसियों को इकट्टे करके कहता है। मेरे साथ मानन्य करो क्योंकि गेरी कोई हुई नेड मिल मई है। ७ मै तूम से कहताहु कि इसी रीवि से एक मन फिरानेबाने पापी के विवय में भी स्वर्थ में इतना ही धानन्य होगा जितना कि निमानवे ऐसे वर्मियों के विवय नहीं होता जिल्हें मन फिराने की प्रावस्थकता नहीं ॥

को आए तो बहबीया बारकर चौर पर भाव बुहारकर बन तक मिल न बाए, भी **मगाकर कोजती न रहे? & मीर** जन मिल जाता है तो वह सपने समियों और पडोसिनियों को इकट्री करके कहती है कि मेरे साथ धानन्य करी क्योंकि मेरा कोया ह्या सिक्का मिल गया है। १० मैं तुम से कहताहु कि इसी रौति से एक मन फिरानेवासे पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गपुतो के साम्ह्रने चानन्द होता है।

क या कीन ऐसी स्त्री होगी जिस के

पास वस सिक्के \* हो और उन में से एक

११ फिर उस ने कहा किसी मनुष्य के बी पुण ने : १२ उन में से इस्टके ने पिता से कहा कि है पिता संपत्ति में से को भाग मेरा हो वह सुक्री वेदी जिए। उस ने उन की भपनी संपत्ति बाट दी। १३ और बहुत विन न बीते थे कि सहका पूत्र सब कुस इक्ट्रान को एक दूर देख को चला गया भीर वहा कुकमें से घपती सुपत्ति उडा ही। १४ जब वह सब कुछ सर्चकर भूका तो न् आसमा। उसका मोन लगभग बाढ

जाने के बा

उस देश में बड़ा ग्रहाल पड़ा भीर बह कगास हा गया। १५ और यह उस दस क निवासियों में से एक कं यहा जा पढ़ा उस ने उसे धपन इता म मुखर चराने क सिय मजा। १६ ग्रौर वह पाल्काया कि उन प्रमियो स जिन्हें मूचर लात थ घपना पेट मरे और उसे कोई कुछ नही न्हाया। १७ जब वह धपन आपे में भागा तब महन मगा कि सर पिता के विजन ही मंबदूरा का मांबन से घषिक रोटी मिसती है और मैयहाभूका मर उदा हु॰ १६ म धव उठकर धपन पिता के पास आजना भौर उस स क्रूना कि पिता जी में ने स्वय ने विराध में धौर तेरी दृष्टि में पाप निया है। १६ सद इस योग्य नहीं उदावि तेरा पुत कहलाऊ सुन्दे झपने एक समदूर की नाई स्लाम । २ तव बहु उठकर, अपने पिता के पास चक्ता वह बसी दूर ही मा कि उसके पितान उस केलकर तरम लाया भौर दौडकर उसे गमें मगाया और बहुत चूमा। २१ पूत्र ने बस संवहां पिता मी मै ने न्यर्ग के विरोध में बौर तेरी दृष्टि में पाप किया है। भी र सब इस योग्य नहीं एरा विदेश पुत्र कहलाऊ । २२ परन्तु पिनाने भपन दासास नहा अट भ्रष्ट से मन्द्रा बन्त्र निकासकर उसे पहिलाओं मीर उसके हाथ में भ्रमूटी भीर पावा में मृतिया पहिनाधी। २३ धीर पमा हुमा उद्धर मारूर भारा मानि हम गाए चीर मानस्य मनाव । २४ वयानि मरा यह पुत्र मरगयाचा फिन्जी गया 🗗 स्थागया पा पथ मिल गया है चीर वे घानस्द **गरम मगः २५ पान्तु उसका जटा पुत्र** सनम्मा भौर जब यह माने हुए घर ने निषट पहुंचा तो उस न गाने बजाने सौर नापन का ग्रस्ट सुनाः २६ सीर उस नै

एक दास का बुलाकर पूछा महक्याहा न्हाई (२७) उस में **उस सक्**हा देख माई घाया है और क्षेर पिता ने पमा हमा बद्धड्डा कटबाया है इस्रमिये कि उस मना चनापास है। २८ यह सुनकर वह कोध से भर गया भीर भीतर जानान चाहा परन्त्र उसका पिता बाहर घाकर उस मनान लगा। २६ उस न पिताका उनर दिया कि दक्क में इतने वर्ष से वेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तरी माझा नहीं टासी डौभी तून मुख्य नभी एक वक्ती का बच्चाभी न दिया कि मैं भ्रपन मित्रा ने मार्थ प्रातन्त करता । ३ परन्तु जब तरा यह पुत्र जिस नं तरी मपनि बरयामा म उड़ादी है घाषा ता उसक लिय सूने पसाह्याबद्धान्त्रवाया। ३१ उस ने उस संबद्धा पुत्र तूसवदामर साम है। चौर जा हुन मरा है वह सब सदा ही है। ३२ परन्तु धव चानन्द करना घीर मगन होना चाहिए क्यांकि यह तरा भाई मर गया बाजिर जी गया है का गया था बद मिन गया है।।

किंग्डिय न कसा मा भी कहा.
विश्वी बनवान कर एक भावती
स्वी कराया कि यह तेरी मब स्वरीत
व्वाय देना है। २ मा उमन उम मुनावर
करा यह क्या है। ३ मा उमन उम मुनावर
करा यह क्या है। ३ मा उमन उम मुनावर
है। यहन न्या है। ३ मा कर विश्वय में मुनावर
३ नव भावती मावन समा कि यव म नया करू नियादि मेरा स्वामी सब भावती वा वास सम्म गानिन नहीं
सिही ना मुख्य सामान सोनी जाती सीव ¥ मैं समस्रायां कि क्या करूपा साकि बन में मएडारी के काम से खुब्ध्या जाऊ हो सोए मुक्ते ब्रयने घरो में से सें। १६ धीन उस न प्रपने स्वामी के देगलारी में से एक एक को बुसाकर पहिलें से पूछा कि लुख पर मेरे स्वामी का क्या चाला है? ६ उस न वहा सौ मन तेन तब उस ने उस से नहां कि भागती साला-बही से भीर बैठकर सुरन्त पचास सिक दे। ७ फिर हुसरे से पूछा तुम्ह पर बगा चाता है 🏱 उस ने कहा सौ सन गह तब उस ने उस से वहा भ्रपनी काता वही लेकर शस्त्री किंक दे। द स्वामी ने उस अवर्मी भएकारी को सर्गहा कि उस ने चतुराई संकाम किया है न्यानि इस संसार के लोग प्रपने समय के सोगा के शाब रीति व्यवहारों में क्योति के मोगासे घन्निक चतुर है। ३. और मै तुम से कहता हूं कि धवर्ग के बन से बपने सिये मित्र बना सी लाकि अब बह जाता रह हो वं तुम्ह चनन्त निवासों में में में। १ जो भोरें से मोडे में सच्चा \* है वह बह्त में भी सच्चाई और की बोडे से बाद में धवर्मी है, वह बहुत में भी शबर्मी है। ११ इमलिये जब युग अवर्थ के जन म सच्च म इहरे ठा सच्चा शुम्हे नीत सौपना १२ और मनि तुम पराये धन में सच्चन छहरे हो जो बुम्हाय है उसे नुम्द शीन देशा ? १३ वॉर्ड वास को स्वामिया की सुबा नहीं कर सकता वयोषि: काता एक हं बैर धौर दूसरे संप्रम रभग दातकम मिला छुपा भीर मर र नुच्छ जानगा तुम परमध्यर भस दाना की सवा नहीं कर

१४ फरीसी जा शोभी ने ये सब बार्वे सुनकर उसे ठट्टों में सबाने समें। १४ उस न उन से कहा तुम क्षो मनूष्यो के साम्हर्न ग्रपने भाष को भर्मी ठहराते हो परन्तु परमेश्वर तुम्हारे मन को बानता है क्योंकि को अस्तु मनुष्यो भी दृष्टि में महान है। वह परयंश्वर के निकट पृश्चित है। १६ व्यवस्था धीर महिप्यद्वना मृहन्ना तक रह उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सूनाया जा एहा है और हर कोई उस में प्रवसता से प्रवेश करता है। १७ चाकाच चौर पृथ्वी का टस काना व्यवस्था के एक: जिन्दू के मिट जाने स सहय है। १८ को कोई भपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करता है, वह व्यक्तिचार करता है और जो कोई ऐसी त्यायी हुई स्त्री से ब्याह करता है वह मी म्यभिकार करता है।।

१९ एक धननान मनुष्य या जो बैननी क्पडे बीर मलमस पहिनता भीर प्रति दिन सुब-निनास चौर घूम-बाम के साथ पहरा था। २. कीर् आर्जरनाम काएक कर्नाम माबा से प्रश्न हवा उस की देवड़ी पर बोट विया जाता था। २१ और वह पहिना था कि बनवान की येश पर की बठन से धपना पेट गरे वरन कुछे मी धाकर उसके वाबा को चान्त्र थे। २२ झीर ऐसा हुमा कि वह क्यास यर गया भीर स्वर्ग दुलों ने उसे सेकर इचाहीन की मोद में पहुचाया और वह भनवान भी मरा घी श्लाका गया। २३ और प्रभोनाव में उस ने पीड़ा म पह हुए धपनी **मास उठाई**. भौर दूर से दबाहीम की गाद में लाजर की देखाः २४ भीर उस ने पुनार नर नहा ह पिता इंडाहीस भूम्द्र पर दमा करक *मा* जर

का भेज द साकि वह प्रपती अनुसी का

मिरा पानी में भिगोषण मेरी जीम का ठडी कर, क्याकि म इस ज्वाला में शब्द रहा हूं। २५ परन्तु इडाहीय ने नहा हु पुत्र स्मरण कर, कि तू धपने जीवन में धच्छी वस्तुए स चुना है और बैस ही साजर बुरी वस्तुए परम्यु चन्न वह यहा द्यान्ति पा रहा है और सूतदय रहा है। २६ और इन सब बाता को छाड़ हमारे भीर तुम्हारे बीच एक मारी गडहा उपनावा गवा है कि जो यहा स उस पार सुम्हार पान जाना चाहें वेन जा सकें भीर ने काई वहां स इस वार हमारे पास मासक। २७ उस न वज्ञ ताह पिना मै तुम्स संविनती करता हु कि तूजन सर पिताके घर सजा। २० क्याकि सर पाच माई है, बहु उन क साम्हन इन बाना नी यबाही देऐसान हो निवेभी दल पीका की जयह में बाए। २६ इकाहीय ने उस से कहा उन कपान ता मुना भौर भविष्यद् वक्ताभाकी पूल्तकें हुवे उन की सूतें। ३० उस ने कहा नहीं हुपिना बबारीय पर यदि काई मरे हुआ में स उन के पास पाए, ताब मन फिराएगः। ३१ जन ने उस स कहा कि जब व सूमाधीर मिक्प्यद्रक्ताचा की नहीं सुनन दा सर्वि मरे हुमा में स काई की की उठे तौकी उम की नहीं मानगे।।

१० फिर उस श सपन बचा म बहा हो नहीं सक्ता कि ठोवरें न मा परन्तुहान उस सन्या पर निस के बारणा व सारी हैं १ सा हम झारों स ने किसी एक वा टोडर निमाना है उसव दिस यह समा होता कि बतरी था पार उसव एक समा होता कि बतरी थीर वह समुद्द स हाम दिया जाना भी के सबत हमा परिस समा है सार्वा हान परिस सार्वा स्वास के सबत हमा परिस सार्वा स्वास के सबत हमा परिस सार्वा स्वास के सबत हमा परिस सार्वा स्वास के सबत

समस्य भीर मित पछताएं हा उस समा करा ४ मित दिन गर म बहुमात बार तेरा सपनाम कर भीर साता बार तर पास फिर सामा कर कि में पछताता हुता

उस शमा कर।। ५ तव प्रतितान प्रभाम कहा हमारा विस्वास बढा। ६ प्रमुने नहा कि यदि तुम का राई के बाने के बरावर भी विश्वाम होता ठातुम इस तून के पेड से नहत कि र्वेड संजनकृतः समुद्र में मगवा ताबह तुम्हारी माना सना। ७ पर तुमामें स एंसा कौन है जिस का दास हल जातना या मेडें चराताहा और जब वह सत स बाए, ता उस न वह तुरम्त धावर भावत क्ष्यन **री**ठ? ⊏ भीर सहत तर किसरा लाना तैयार कर भीर जब तक में साळ-पीळ तब तक कमर बाग्पकर मंदी सेवा कर इस के बार तूनी आर पीलना। **१. वया वह उस दास का निद्वा**रा मानगा कि उस न न ही काम किए जिस की भाइत शी गई **थी ? १० इमी रीति स तुम भी** अब उन सब कामाका कर पुताबिस की भाजातुम्हें की गई थी वा कहा हम तिकम्भ दास है कि जा हमें वरना कातिए माबही विया है।।

 भनवान ने प्रवेश करने से उट ना सूर्य के नाक में से निकल बाना सहज हैं। दूर भीर सुकर्नेवासों ने कहा तो हैं। दिस का जदार हो सकता हैं? देश उस ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता यह परसंद्य ते हो सकता है। देश पत्र तस में कहा देश हम तो पर बार खोडकर तेरे पीचे हा नियं है। देश उस ने उन से कहा में तुम से खल कहता हु कि ऐसा कोई नहीं जिस ने परसंदय के राज्य के नियं बर या जली या कास्यों या माता दिता या कहने-वानों को खोड दिया हो। ३ और इस समय कई गुराा स्विक न पाए और परलोक में सनन्त जीवन।।

कृश फिर उस ने बारहों को साथ सेकर उत्त से नहां देखों हम बन्धसम को बात है सौर नितनी बाते मनुष्य के पुत्र के सिये मिनस्यह्माओं के हारा निजी गई है वे सब पूरी हागी। केश व्योकि वह सम्य बारिमों के हाथ में सीया जाएगा और के उसे स्ट्रीम उडाएंगे और उनका सपमान करेंगे और उसे पर पूळां। केश और उसे कीडे मारी थीर मात करेंगे और वह साम कीडे मारी थीर पात करेंगे और वह इस बातों में म बीई बात न समझी और यह बात उन में बिसी रही और वो नहा गया या मह उन मैं समझ में न सामा।

६५ जब बहु यरीहों के निकर पहुचा तो एक धन्या संकर के फिनारे बैठा हुआ मील माग रहा चा। ६६ भीर वह मीड ने चलन की आहर युन्तर पूछते नथा यह क्या हा रहा है? ६७ जन्हों ने उछ को बताया कि सीयु नासरी जा रहा है। ३८ तब उस में पुचार के वहां हो सीयु राज्य की सत्कार पुचार कर स्था कर। ३६ ता या नरा पुचार के वहां हो सीयु राज्य की सत्कार पुचार कर।

कि चूप रहे परन्तु बहु धौर भी चित्साने समा कि हे बाऊद की सन्तान मुम्द पर यया कर। धं तब मीसु ने बहे होकर माजा बी कि उसे मेरे पास साभी धौर जब वह निकट धामा तो उस ने उस से यह भूछा। धंह तू क्या पाहता है कि में तेरे सिमे कक? उस ने कहा है प्रमुक्त कि में देकते लगु। धंद मीजु ने उस से कहा देकते लगु। धंद भीजु ने उस से कहा देकते लगु। धंद भीत कह तुस्त सक्का कर दिया है। धंद भीर वह तुस्त देवले लगा और परमेक्दर की बर्गा करता हुया उसके पीचे हो सिमा धौर स्व कोयों ने देवकर परमेक्दर की स्तुधि की।।

१६ वह यरीहो ने प्रवेचकरके वा यहाथा। २ और देशो जनकई नाम एक मनुष्य था जो भुद्गी सेनेवासो का सरवार और पनी वा । ३ वह मीमू को देकना चाहता वा कि वह कौन साहै? परन्तु सीड के कारण देश न सकता वा क्यों कि बह नाटा था। ४ तक उस की वेखने के लिये वह धारो दौडकर एक गुलर क पेड पर चड गया क्योंकि वह उसी भाग से बाने वासा वा। ६ जब ग्रीस् उस वम्ह पहुचा तो क्रमर इंब्टिकर के उस में कहाँ डेजककई भ≤ट उत्तर या क्योंकि मा**न** मुक्ते तेरे वर में शानाधवस्य है। ६ वर्ड तुरन्त उतरकर धानन्त से उस धपने वर को ने गया। ७ यह देसकर सब सीन कुडकुडाकर कहने समे वह दो एक पापी मनुष्य के यहां जा बतासाहै। ६ जक्कई ने जडे होकर प्रमुखेल डा डेप्रम, देला मै मपनी घाची सम्पत्ति कगासी को देता हूँ भीर पदि विधी का कुछ भी भन्याम करके में मिया है तो उसे चीगुना कर देता हूं।



ह तब यीजू ने उस से कहा आज इस बरम उदार पाया है इसमिय कि यह भी इवाहीम का एक पुत्र है। १० क्यांकि मनुष्य का पुत्र कोए हुआ को बूबने और उन का उदार करने साया है।

११ जब वे ये कात सून रहु थे तो उस ने एक दृष्टान्त कहा इससिये कि वह यक्शनेम के निकट वा और वे समस्ते में कि परमेक्टर का राज्य सभी प्रगट हुमा भाइता है। १२ साउस ने कहा एक बनी मनुष्य दूर देश को बला ताकि यबपद पानर फिर शाए। १३ भीर उस नै भपन दासा में से इस को बुसाकर उन्हें वस मुहरें की भीर उन से कहा गरे नौट भाने तक सन-देत करना। १४ परन्तु उसके नगर के रहनेवासे उस स वैर रकत वे भौर उसके पीछे दूतों के द्वारा कहना मंत्रा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। १५ जब वह राजपद पाकर लौट माया दो ऐसा हुमा कि उस ने अपने दासा को जिन्हें रोकड दी भी अपने पास बुलवाया वानि मासूस करे कि उन्हा ने सेन-देन सं म्या क्या कमायाः। १६ तम पहिले न माकर कहा है स्वामी तेरे माहर से दस भीर मोहरे कमाई है। १७ उस ने उस से पहा चन्य हे उत्तम दास तुम्हे बन्य है रू बहुत ही योडे में विश्वामी निकला श्रव बस नगरो पर भविकार रस। १६ वृहरे ने भाकर कहा है स्वामी तेरी मोहर स पाच भौर मोहर क्याई है। १६ उस मे उस से मी कहा कि तुभी पाच नगरा पर हार्विम हो जा। २ तीसरे ने बाक्र पदा है स्वामी देश तेरी मोहर यह है जिसे में न घनोसे मंबान्य रखी। २१ स्पोरि में तुभ सं बरता वा इसलिय रि दूवठोर मनुष्य है जो खने नही रला उसे उठा सेता है भीर जो तू न नहीं बोया उसे काटता है। २२ उस न उस से कहा हे दुष्ट वास मैं तेरे ही मुहम तुम्ह दोवी ठहराता है तुमुक्त जानता वा कि कठोर मन्ष्य 🖪 जो मैं ने नहीं रक्ता उसे उठा चेता और जा में न नहीं बोया उस काटता हु। २३ तो तून मरेश्यय शारी मध्या नहीं रत्न दिए, कि मै धाक्य स्थाब समत से नेता<sup>?</sup> २४ भीर का नाग निकट सबे वे उस नं उन सं कहा वह माहर उस से स भो और निस के पास दस मोहर है उसे देवा। २५ (उन्हान उस सकता हे स्वामी उसके पास दस माहरे तो है)। २६ मै तुम स कहता हु कि जिस के पास है उसे दिया जाएगा भी दुनिस के पास नहीं उस से बह भी को उसके पास है स सिया जाएगा। २७ परन्तु मरे उन वैरिया का जानहीं चाहत ये कि में उन पर राज्य करू उन को यहा शाकर मर सामन वात करों ॥

२८ ये बाते कहकर वह यनदासम की धोर उन के भाग भाग भना।। २६ और जब वह जैनून नाम पहाड पर बैतको भीर बैतनियाह के पास पहुंचा तो उस ने प्रपन चनो म से दो को यह नहके मेजा। ३ कि साम्हने के गाव स आर्थी और उस में पहुचने ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी को<sup>ड</sup> सवार नहीं हुआ। जन्मा हमा तुम्हें मिनेगा उस शासनर सामा। . **११** और यदि काई तुम संपूर्ध कि क्यो लोलने हो नो यह कह देना कि प्रभ को इस नाप्रयोजन है। ३२ जानेज गण बे उन्हों ने जाकर जैसा उस ने उन स कहा वा वैसाही पासा। ३३ अद व गदहे के वच्चे को ज्ञोल रहंचे ता उसके मालिकान उन से पूछा इस बच्च को क्या को सन हो ?

परमेरकर की बढाई करता हुआ सौटा। १६ भौर यीशु के पानो पर मृह के बल गिरकर उसका धन्यबाद करक सगा भौर वह सामरी था। १७ इस पर शीभू म नहा न्या दसो शदान हुए सो फिर के नौ नहा है? १= न्या इस परदेशी को छोड काई मौर न निकता जो परनेश्वर की बढाई करता? १६ तब उस ने उस से कहा उठकर वसाजा तेरे विद्यास ने तुम्हे चना किया है।।

२ जब फरीसियों ने सस से पूछा कि परमेस्बर का राज्य क्य धाएगा? तो यस ने उन को उत्तर विया कि परमेक्कर का राज्य प्रगट रूप से नहीं धाता। २१ और सोग सह न कहेंगे कि देखी यहा है या वहा है क्योंनि वेस्रो परमेदबर का राज्य तुम्हारे बीच में है।। २२ और इस्त ने जेलो से कक्का के

दिन भाएरी जिन में तुम मनव्य के पूत्र के दिनो म से एक विम को वेजना चाहोते मौर नहीं दक्तने पान्नीये। २३ जोग तुम स कहते देसो वहा है या देखो यहा है। परन्तुनुसंबद्धान जाना और नंबन के पीछ हा सेना। २४ क्योकि कैसे विजसी प्राकाण की एक भार स कीत्वकर बाकास राज्यरी भार जनवती है जैसे ही सक्च्य का प्रकारी सपने विनाश प्रगट होगा। परन्त पहिले संबद्ध है ति वह बहत द्भ उटाएँ भीर इस युग के लोग उसे तुम्ब ठरगार २६ जैसा मुह के दिनों से हुआ ा बसाही सनुष्य के पुत्र के दिना संभी रा ☀ जिस दिन तक नूह जहाब पर उस दिन तक लोग लाहे-पीते थे न मध्याह धात्री होती सी सब रण नै शाकर जन सब को नास भीर जैशालुह के दिना में

हुआ वा कि लोग साते-पीते सेन-देन करते पेड समाते और वर बनात थे। २६ परन्तु जिस दिन मूत सदीम से निकसा उस दिन धाग और यन्त्रक धाकाश से बरसी भीर श्रव को नाश कर विया। ३ मन्ध्य के पूत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही श्रोगा। ३१ उस दिन जो कोठ पर हो और उसका सामान वर में हो वह उसे बोने को न उतरे, बीर बैसे ही जो सेट में हो वह पीछे, न लौटे। ३२ जुत की पत्नी को स्मर्ल रहा। ३३ जो कोई अपना धारण बचाना चाहे वह उसे स्टोएगा घौर को कोई उसे सोए वह उसे जीवित रहेगा। ३४ में तुन से कहता हू उस रात दो गनच्य एक बाट पर होने एक से लिया काएगा और दूसरा आहेड दिया जाएगा। **३**४ दो स्त्रिया एक शाम जनकी पीसरी होयी एक से ली काएगी ग्रीर दूधरी क्षोड दी आएगी। ३६ [बो जन सेंट में होंगे एक स सिया जाएगा और दूसच क्रोडा आएगा \*।] ३७ यह सुन उन्हों ने उस से पूछा हे प्रभू यह कहा होना? उस ने अन से पहा जहां नोय है वहा निक वर्ड हामे ॥

१८८ किर उस ने इस के विषय में कि निश्य प्रार्थेना करना और हियान न स्रोडमा शाहिए उन स यह दुप्टाम्ट कता। २ कि किसी नकर म एक स्थामी रहताथा और परमेश्वर संस्कृत वा धौर न किसी मनुष्य की परवाह करता था। ३ और उसी मगर में एक विभवा भी रहतीथी जो असर पास मामार वहा करती थी वि येन्द्र न्याय चुकाकर

वह वह शव से पुराने इस्तलसों में नहीं निस्तत्तः।

मुम्मे मुद्द से बचा। ४ उस ने कितने समय वक्तो न माना परन्तु चन्ता में मन मे विभारकर कहा यद्यपि सै न परमेक्कर से बरता भौर न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हु। ५ तौमी यह विभवा मुक्ते सवादी रहती है इसिसमें मैं उसका न्याम पुकाळना कही ऐसान हो कि वडी धड़ी भाकर चन्त को मेरा नाक में दन करे। ६ प्रमुने कहा मुनो कि यह अवर्मी स्थायी न्या कड्ता है ? 😼 सो क्या परमेवबर बयने <sup>भूने</sup> हुमो का स्थास न चुकाएगा जो रात दिन उस की दुहाई देते रहते और ल्या वह उन के विवस संदेर करेगा? द सै तुस छे **कह**ता हू वह तुरन्त उन का न्याय **पु**का एमा तौमी मनुष्य कापुत्र अन्य प्राएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विक्वास पाएना ?

र भीर उस ने कितनो से जो भएने क्पर मरोसारइसते वे कि हम वर्मी है भौर भौरो को तुम्छ ज्ञानते वे यह कृष्टान्त **क**हा। १० कि दो मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना करने के लिये गए एक फरीसी मा और दूसरा चन्नी सेनेवासा। ११ फरीकी सड़ा होकर ग्रपने मन में मो प्रार्पना करने सना कि है परमेशबर, मै वेस बन्यवाद नरता हु कि में और मनुष्यो को नाई सन्बेर करनेवाला अन्यायी और स्यमिचारी नहीं भीर न इस चुन्नी सेनेवासे <sup>के</sup> समान हु। १२ मैं सप्ताहर्में दो बार क्पनात नरता हु मै अपनी सब नमाई नादसवासमाभी देताहू। १३ परन्तु 📆 ही नेनेवासे ने दूर कड़े होकर स्वय की भौर मार्ने बठाना भी न चाहा बरन ग्रपनी द्वानी पीट-पीटकर नहां हे परमेक्टर मुक्त पापी पर दया कर ै। १४ मैं तुम से कहता हूं कि वह पूसरा नहीं परन्तु यही मनुष्य भर्मी ठहराया आकर प्रथने पर पया स्थीकि जो कोई प्रथने ग्राप को बडा बनाएगा वह छोना किया जाएगा और जो ग्रापने ग्राप को छोटा बनाएगा वह बढ़ा किया जाएगा।

बड़ा किया जाएगा।।

१४ फिर क्षेम घरने बच्चों को भी
उसके पास लाने लवे कि बहु उन पर
हम्य एवं चौर चेन्नों ने देककर उन्द् हाय एवं चौर चेन्नों ने देककर उन्द् हाटा। १६ सीखु ने बच्चों को पास बुनाकर कहा बानकों को मेरे पास चाने दो चौर उन्हें मना न करों क्योंकि परोप्तर का का राज्य ऐसी ही का है। १७ में तुम म सच कहता है कि जो कोई परोप्तर के राज्य को बानक की नाई परोप्तर के राज्य को बानक की नाई पहणु न करेगा बहु उस में कामी प्रवेश करने न पाणा।। १८ किसी सरवार ने उम म पूछा है उत्तम गुरू धननात्रीवन का धरिकारी होने के निये में क्या करने १६ सीमु

हे उत्तम गुरु धनन्तजीवन का धपिकारी होने के लिये में क्या करू ? १६ यीम् ने उस से कहा तूमुके उत्तम क्यो कहता इ. कोई उत्तम नहीं केवल एक भर्वात् परमेक्टर। २० इ.साझामो को तो जानता है कि व्यक्तिचार न करना हत्यान नरना भीर चोरी न करना मृठी गवाही न देना शपने पिता और यपनी माना का पादर करना। २१ उस ने कहा मैं तो इन सब को सहक्पन ही से मानना भागा हु। २२ यह मुन बीचुने जस म नहा तुम्स में शव भी एक बात की घटी है धपना सब कुछ बेचकर कगामों को शट दे धीर तुम्हेस्वर्गम् वन सिमगा घौर ग्राक्र मेरे पौक्षे हो से। २३ वह यह मूनकर बहुत चवान हमा नयोकि यह बटा मनी मा। १४ थोगुने जमे देलकर वहां अनवानो का परभेरबर के राज्य में प्रवेश भारता कैसा कृष्टिल 👂 २५ धरमेशकर 🕏 राज्य म

वा प्राथित्व के कारल मुक्त पाणी
 वर दवा दर।

पत्रवान के प्रवेश करने से उन्ह मा सूर्व के नाक में से निक्का जाना सहज है। दूर पौर सुननेवामों ने कहा तो फिर किस का उदार हो सकता है? रे७ उस ने कहा जो मतुष्य से नहीं हो सकता बहु परोप्तर में हो सकता बहु परोप्तर में हो सकता है। रू- पत्रस्त ने कहा वेल हम तो बर बार खोककर तेरे से से मतुष्य से सुन से सफ कहता हूं कि ऐसा कीई नहीं निस्त ने परोप्तय के सुन से सुन से सफ कहता हूं कि ऐसा कीई नहीं निस्त ने परोप्तय के सुन से सम्म स्वी पराप्त सा माली या माला पिछा या जबके-नाओं को सोव दिया हो। है और इस समस्य कई मुएए और परानोंक म प्रमुख बीकता।

३१ फिर उस ने बारहों को साथ सेनर उन में नहां देखी हम सक्यालेस को आदे हैं और जिउनी बाठें मन्या के जुन ने निये मियादक्याची के बारा तिकी गई है ने सब पूरी हागी। ३२ क्योंकि वह बाया गामिया के हाम में सीचा जाएणा और के उसे ठेट्टों में उबाएंगे और उनका प्राप्ताय करने और उस पर पूजेंगे। ३६ और उस कोटे मारगे और बात करने और वह मीमरे दिन भी उटेगा। ३४ और उन्हों में इन बाना में से कोई बाठ न ममध्ये और सह बात उन में पिरी एगि और ओ कहा गया था वह उन की ममध्य में ने चाया।

है १ जब कर सरीहों में तिकर पहुंचा तो एक धरमा सकर में तिनारे बैठा हुआ भारत माग रहा था। है ६ चीर वह भीड ने बसन में साहर सुनकर पूष्टन लगा रह न्या हा रहा हैं है ६० उन्हार्त जब है। रहा मां में बीचा नेसनी जा रहा है नव उसन पुकार में बहर है बीचा

नासम्तान मुझंपर देया कर। रामागजान थे वंडस डान्स सरी हि पूप रहे परन्तु बहु और मी विस्साने स्था कि है बाउन्य की सन्तान मुख पर स्था कर! भें तब यीशु ने बावे होकर साक्ता दी कि उसे मेरे पास सामी मों स्था बब वह निरूट साथा तो उस ने उस से यह पूछा। भेंदु सूचा चाहता है कि में तेरे सिये कक? उस ने कहा है प्रमु बई कि में देसने सपू। भर्म मीशु ने उस है कहा बेबने सपा की स्थान मेरे स्था स्था कि मेरे दिस्सात ने इस स्था कि स्था कि परमस्यर की बड़ाई करता हुया उसके पोस्ने हो किया मीर सब सोयों ने देसकर परमेक्बर की स्मृति की।।

१६ वह यरीहो में प्रवेस करके जा रहा या। २ और देशों जनकर्द नाम एक मनुष्य था जो चुद्गी सेनेवासी का सरदार और धनी चा। ३ वह नीखुकी देवना चाहताथाकि वह कौन साई<sup>?</sup> परम्तु औड़ ने कारख देश न सक्ता वा ! क्योक्टिवह नाटाया। ४ तद उस की देखने क सिये वह धाये दीडकर एक मूल<sup>र</sup> के पेड पर चढ गया रूपोकि वह उसी मार्ग संजाने वासा था । ५ जब मौधु उस जमई पहुचा तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहां हे जनकई भट उत्तर या क्योंकि मान मुम्मे तेरे वर में शहना धवस्य है। ६ वर्ड तुरमा उतरमर शानन्य से उस भपने भर को में गया। ७ यह देलकर सब सोन कुब्दूबाकर कहने लगे बहु ठो एक पापी मनुष्य ने महाजा उत्तराहै। ८ जनकई नै लाज्ञाचण प्रमुख वहा इ.प्रमुदेल में धपनी बाची सम्पत्ति बनानो भी देता 🖡 ग्रीर वदि रिसी का कुछ भी घरवाय करके स निया है तो उस भौयुना पर देता हूं।

१ तम यी पुने उस स कहा साम इस मर में उद्धार साथा है इसिन्य मियह भी इसाही म मा एम पुत्र हैं। १० नथा मि मनुष्य का पुत्र लोए हुसा को बृढने सौर उम का उद्धार करण साथा है।

११ जब वे यं वात मून रह थे तो उस ने एक दृष्टान्त नहां इसलिये कि बह यक्शसेय के निकट चा भीर ने समभत **पे** कि परमेदवर का राज्य धामी प्रवट हुमा चाहता है। १२ मो उस ने कहा एक बनी मनुष्य दूर देश को चना ताकि राजपद पाकर फिरे बाए। १३ और उस नै घपने दास्रो में से दश को बुकाकर उन्हें दस मृहरें दी भीर उन से कहा मरे सौट भाने तक सन-देन करना। १४ परन्यु उसके मगर के छन्नेवाले उस से बैर ब्लाते थे भीर उसके पीछे दूतो 🖛 द्वारा बहुना भेजा कि हम नहीं चाहतं कि यह हम पर राज्य करे। १५ जब वह राजपद पाकर सौट मामा तो ऐसा हुमा कि उस ने बपन दासो को जिन्हें रोकड दी थी धपने पास बलवाया वाकि मासूम करे कि उन्हों न सेन-दन स न्या क्या कमाया। १६ तब पहिस न मानर नहा है स्थानी तंरे मोहर से दस भौर भाइरें क्याई है। १७ उस न उस में क्हा कन्य हे उत्तम बास तुके क्या है पु बहुत ही योड में विश्वामी निकला सब दस नगरो पर श्रविकार रसः। १६ दूसरे न माक्ट कहा है स्वामी तेरी मोहर से पाच भीर मोहरें क्याई है। ११ उस ने उस से भी कहा कि तुभी पाप नगरा पर हातिस हो जा। २० तीसरे ने बातर <sup>क</sup>हां है स्वामी देख तरी मोहर गह है विस मैं न प्रसाक्ष में बाल्य रुजी। २१ क्योंकि मैं तुक्त संबरताया इसलिय वितुव्धोरमनुष्य **🖁 आतु**ने नहीं ज्वा

उसे उठा मेता है, भौर ना नू न नही बोया उसे कान्ता है। २२ उस न उस से कहा हे कुष्ट बास मैं तरे ही मुहम तुम्ह दोषी ठहराता ह तू मुक्त जानना वा कि कठोर मन्ष्य हु मो मैं ने नहीं रक्का उस उठा चेना और जामै ने नहीं बोसा उस काटता हु। २३ तातूने सरस्यय कारी सक्या नहीं एक दिए, कि मै धानर स्थान समत स सेना ? २४ और जा माग निकट सबे चे उस न उन संक्टा वह माहर उस मे स को और जिस के पास दस माहर है उसे देवा। २६ (उन्हान उस स नहा हेस्बामी उसके पास दस माहरे ता है)। २६ मे तुम संबद्दा ह कि जिस के पास है उसे दिया जाएगा भौर जिस के पास नहीं उस मंबह भी वा उसके पास है स सिया भाग्गा। २७ परन्तु मर उन पैरियाका जो नहीं चाहत थंकि मैं उन पर राज्य करू उन को यहा साकर मर सामन पान

२६ य बार्गे कहकर वह सम्दालम की भ्रोर उन के भाग भाग पत्ता॥

शार उन न काप भाग जागा।

२६ और बच वह तैनून नाम पहाड़
पर बैठफो भीर वैठितियाह के पास पहुंचा
तो उछ ने अपन चेका स स दा को यह कहत्व मेका। ३० कि साम्हते के पाक स बाओ भीर उस में पहुंचत ही एक गर्दी का बच्चा किस पर क्यों को किसा र तहीं हमा बच्चा हमा नुम्हें मिलगा उस सामकर सामा।
३१ और यदि कादि सुम सुख कि को सीमन हो तो यह कह देना कि प्रमुक्त के सा ना प्रमानन है। ३२ जो मेक गण्य उन्हों न जाकर वैसा उस न त स कहा या बैना ही पाया। ३३ जब ब गदह क बच्चे को लोग उहस ना उसक मानिका न उन म मुखा इस बच्च की च्या सोमका न ३४ उन्हों ने कहा प्रमुको इस का बसीजन है। ३१ वे उस को यीए के पास से बाए. भौर ग्रपने नपडे उस बच्चे पर शासकर मीम को उस पर सदार किया। ३६ अव बह जा रहा था तो वे घपने कपने मार्ग में विसाते जात थे। ३७ और निकट याते हए जब वह जैतन पहाब की बसान पर पहचा तो भेसी की सारी मरहसी उन सब सामर्व के नामी के कारल जो उन्हों ने देशे में प्राप्तन्तित डोफर बड़ शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने कगी। ३८ कि मन्य है वह राजा जो प्रश्न के नाम से बाता है स्वर्ग में सान्ति और शाकाश \* मएडस म महिना हो : ३८ तव बीड में से किसने फरीती उस से कहने तमे हे गुढ बपने चेती को बाट। ४ उस ने उत्तर विद्या कि तुम न स चहताह यदि ये चप रहेती पत्पर बिल्ला उठेगे ॥

225

४१ अब वह निकट बाबातो नगर की दलकर उस पर रोगा। ४२ और कडा भवाही भलाहाता कि तुहा तुही इसी दिन में दुशत की बात बानता परन्तु प्रव वे तेरी शाकों ने खिए वई है। ४३ नवाकि ने दिन हुम पर बाएगे कि तेरे बैरी मोची बाचकर तुओ बर सर्गधीर भारो घोर से हम्मे बवाएने। ४४ और तुक भीर तेरे बालको को जो तुक व है मिनाम मिसाएमे और तुभ न पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेगे नयोगि तुने वह पमसर जब तुम्स पर इत्या इस्टि की नई र्गहुचाना ॥

८४ तब बहुमस्थिर में जाशर बेजने उन बाहर निकालन समा। ४६ और म # सिमा*ई* किमेश मरप्रार्थना का घर होगा परन्तु सुम ने उसे बाक्सो की स्रोह बना दिया है।।

४७ और वह प्रति दिन मन्दिर में उपवेश करता वा और महाभावक भीर ग्रास्त्री भौर सोगो के रईस उसे माग्र करने का धक्सर ढडते थे। ४८ परना कोई उपाय न निकास सके कि यह किस प्रकार करे नयोकि सब भोन बड़ी चाह से उस की सुनते वे।।

२० एक दिन ऐसाहुमाकि जब वह मन्दिर ने सौमो को उपदेश देश भौर सूचमाचार जुना रहाया ठी महा याजक भीर खास्त्री पुरनियों के साम पास प्राकर **अ**डेहए। २ और शहने नमें कि हम बता त इन कामो को किस प्रविकार से करता है भीर यह कौन है जिस ने तुमे यह समिकार दिया है? ३ उस ने उन की उत्तर दिया कि मैं भी तुम से एक बार्ट पूछताह भूके बतायो। ४ मृहसाका क्पतिस्मा स्वर्गकी घोर से वा वा मनुष्वी की भोर से बा<sup>9</sup> ६ तब दे भावस में कहते मगे कि बदि इस पहें स्वर्गमी मोर वे तो वह वहंगा फिर तूम में उस की प्रतीति क्यो न **की** ? ६ और यदि हम कहे सनुष्मी की बोर हैं तो सब जाग हम पत्करवाई करेगे क्योंकि वे शचमच जानते हैं नि बृहसा प्रविध्यद्वनता था। ७ सो उन्हों ने उत्तर विया इस नहीं जानते कि वह किस की भारत वाश्व सीश् ने बन संकहा तो मैं भी तुस को नहीं बताता कि मैं से नान निस प्रविकार से करता 🛊 ॥

 तम वह लोगो से यह क्टान्त कड़न चया चिक्तिसे अनुष्य ने शास की बारी सगाई और किसानों को जसवा ठेका दे दिया भीर बहुत दिनो ने तिय परदेश मना

र स इये स्थान

गया। १० समय पर उस में फिलानों के पाम एक दास को भेजा कि वै दास की बारी के कुछ कमी का भाग उसे दें पर किसानो ने उसे पीटकर आसे हाव शौना दिया। ११ फिर जन ने एक और दान को मेना भौर उन्हों ने उसे भी पीटकर भौर चसका प्रपमान करक खुछे हाथ सौटा िया। १२ फिर उस में तीसरा मेबा भौर उन्हों ने उसे भी बायज करके निकास विया। १३ तक दाज की बाटी के स्वामी ने कहा मैं क्याकक? मैं भपने भियपूत्र को मेजुगा क्या जाने वे उसका बादर करें। १४ जब किसानों ने उसे देखा तो बापत में विचार करने सर्गकि यह तो बारिस है मामो हम उसे बार बार्ने कि बौरास इसारी हो बाए। १% और उन्हों ने उसे दास की बारी से बाहर निकालकर मार वाला इसलिये वाल की बारी का स्वामी चन के साथ क्या करेगा ? १६ वह साकर चन किसानी को नाश करेगा और दाख की बारी भौरो को सैंपिया अह सुनकर उन्हों **में कहा** परनेश्वर ऐसा नकरे। १७ उस ने इन की मोर देसकर कहा फिर यह क्या तिसा है कि विस पत्वर को रावनिश्चियो में निकम्मा ठहराया था। बड़ी कोने का सिरा हो मना। १ स को कोई उस पत्थर पर पिरेगा वह चननाचुर हो आएगा और जिस पर यह गिरेगा उस को पीस बालेगा।। १६ उसी वडी वास्त्रियो कीर महा

दर उसा चड़ा आगत्यदा आर सहा भागकों ने उसे पकड़ा चाहित चयोकि समक चए, कि उस में हम पर यह चुन्टाल नहां परन्तु वे लोगों से डरें। २० और वे उस की ताक में लगे और मेरिए जेने कि चर्म को ताक में लगे और मेरिए जेने कि चर्म व चक्के कि उसे हाजिल के हाथ चीन चरिकार में सीए हैं। २१ उन्हों ने उस से बहु पूछा में सीए हैं। २१ उन्हों ने उस से बहु पूछा

२७ फिर सदूकी वो कहत है कि मरे हमाका की उठनाई ही नहीं उन में से कितनों ने उसके पास झाकर पुछा। र= कि हे पूर जुनाने हमारे मिये यह सिचा है कि यति किसी का भाई ग्रंपनी पत्नी के रहते हुए बिना सम्नाम मर बाए, तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह से भीर प्रपने नाई के लिये नद्य उत्पन्न करे। २१ को बाद माई वे पहिला भाई स्वाह करके जिनासन्तान सर नजा। ३ फिर इसरे और तीसरे ने भी चन स्त्री को स्पाह शिया। ३१ इसी रीति से माता दिना सन्धान गर गए। ३२ सब के पीछ बह स्मी भी मर गई। ३३ को जी उठन पर बह उन में से किय की पत्नी होगी क्यांकि वह ताछो की पल्पी हो चुकी थी। ३४ सीस् ने उन से कहा कि इस युग के सन्तानों में तो ज्याड यादी होती है। ३४ पर जा नीव इत मौम्य ठहरेंगे कि उस मुग को ग्रीर मरे हुयों में से जी उठना 🕇 प्राप्त करें, उन

<sup>े</sup> देखां वची १८ २८। रिवा क्याकीत्वातः।

ना प्रकारकान

म स्याह शादी न होगी। इह वे फिर मरते के भी नहीं क्योंकि वे स्वर्गपूरों के समान होंगे सीर जी उठने के मतान होंगे होंर जी उठने के मतान होंगे। प्रश्निक को कि मरे हुए जी उठते हैं मूमा ने भी भग्नदी की क्या में प्रगट की है वि वह प्रमुक्तो इवाहीम का परमेखर प्रीर इसहाक का परमेखर होंर याकृव का परमेखर कहता है। इस परमेखर से मूखों का नहीं परन्तु जीवतों का परमेखर है क्योंकि उठके निकन्स विधीतन है। इस तब यह सुनकर सामित्रमें में से कितनों न यह कहा कि हुगह तुने सम्बद्धा कहा। भ सीर उन्ह किर उठ से कुछ सीर पृक्षां का हियाब न हुखा।

४१ फिर उस ने बन मे पूछा महीह को बाजर ना नतान नयोकर कहते हैं? ४२ बाउर साथ स्वनवहिंदा की पुस्तक में नहता है कि प्रमुने मेरे प्रमुन कहा। ४३ मेरे दहिने बैठ जब तन कि में तरे बैरिया ना तरे पाकों ने तने न कर हू। ४४ दाउर वा उस प्रमुन हुना है तो कर कहा

४५ जब सब सोग मुत रहे में तो उस व स्थान केमा स नजा। ५६ शाहिक्या है सेचम रहा जिन को लाज कान्ये बहुत्र शहिन्दे हम फिरला माता है और जिन्हु बाजारों भ उपस्तार पीर समाया म सूर्य सामन मार जंबनारा म साय स्थान प्रिय स्थान रे ६७ व विषयाचा व मर ता जाते हैं उपन क सिय क्यी दर तुक प्रार्थना त हम है में बहुत ही रस्टर पाम्या।

रिंद उस न बास उरावर नवान को बयना ध्यक्ता द्वान ना कान्यन दक्षा हु व्यक्ति उस ने एक कमाम विश्वा को भी उस में ये दमदिया बामते देखा। १ तब उस ने कहा मेतुम देशक कहता हू कि इस कमाक विश्वा ने सब से बढ़कर बाना है। ४ क्योंकि उन सब ने अपनी प्रपत्नी बदती में दो दान में कुछ बाला है परस्पु इस ने अपनी कदी में से अपनी सारी जैनिका बाल सी है।।

अब कितने सोग मन्दिर के बिजय में कह रहे वे कि वह कैसे मृत्यर पत्परो बौर मेंट की बस्तुओं से सवारा गमा है तो उस ने कहा। ६ वे दिन प्राएगे बिन में यह सब जो तुम देसते हो उन में से बहा किसी पत्थर पर पत्थर भी न सुटेगा को हाया न जाएया। ७ उन्हों ने उस से पूछा हे गुरु यह सब कव होगा ? भीर मे बात जब पूरी होने पर होगी ती उस समय काक्या चिक्त होगा<sup>7</sup> = उस ने कहा भौकस रही कि घरनाए न बामी स्मीकि बहतेरे मेरे नाम से बाकर वहेंगे कि मैं वही हु धौर यह भी कि समय निकट मा पहुचा है तुस उन के पीछे न वसे वाता। र्ध ग्रीर जब भूम लडाइमो ग्रीर बनवो की चर्चा मुनो तो यथरान जाना इन का पहिसे होना धवस्य है परन्तु उस समय तुरन्त धन्त न होया।।

१ नव उस ने उस से नहां कि

शांति पर जानि धौर राज्य पर राज्य श्वाहं
वरणा। ११ धौर वह वहे मुहानेत होते धौर वगान जगह धमान धौर मरिया पहेंगी धौर धाराय सु अधकर बाने धौर वहे वहे विष्कु प्रगट होता। १२ परन्तु हन सब बानो ग पील्य व मरे शांस व बारणा तुम्मे पक्षेते धौर सहाएंग धौर पवायता म मौजेंसे धौर वर्षाम्य च क्वायती धौर राजायों धौर हालिया व साम्ब्रंत से जाएनै। ११ पर यह नुस्हारे लिये गवाही नेने का सक्तर हो जाएगा। १४ इमिनिये पपने सपने पन में ठान रको कि हम पहिले में उत्तर होने की किलान करेंगे। ११ क्योंकि में पुन्हें ऐसा बोल और वृद्धि दूपा कि दुन्हारे सब निरोधी साम्हना या कारण न कर मकेंगे। १६ धीर गुम्हारे माता पिता और आई धीर कुटुम्ब धीर निज भी गुरूनें पनकताएंगे यहा तक कि तुन में से विदानों को मरला बागेंगे। १७ धीर मेरे नाम के कारण सब सोल नुम से बैर करेंसे। १६ परन्तु जुन्हारे सिर का एक वाल मी बाका नहोगा। १९ धपने बीरज से दुम पपने प्राणा की क्यार क्योंगे।

अब तुम सक्छलेम को सेनामाँ सं विस्त हमा देली तो जान सेना कि उनका उनक बाना निकट है। २१ तक को महदिया में हो वह पहाका पर भाग जाएं. भीर को यहरानेस के सीनर हो ने बाहर निक्स जाए और जो याची में हों वे उस में न जाए। २२ वयोकि यह पसटा सेने के ऐसे तिन होमें जिन में निकी हुई सब बातें प्रणेक्षी काएगी। २३ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलानी होगी अन के निये हाय हाय क्योंकि देश में बढ़ा करेग भौर इन सोगा पर वडी बापनि होगी। २४ वेदमबार के कीर हो आएगे धीर मन देशों के लोगों में बन्दए होकर पहुंचाए जाएंगे घीर बद तथ श्रस्य जानियों का नमय पूरान हा तब नर धव्यालय सन्ध वातिया में गौदा आएगा। २५ सौर सुरज भौर चाम्न भौर तारो स चिन्ह दिलार्न हेंगे भौरपम्बो पर देश देश के लागा का सक्त होगा क्योंकि वे समुद्र के शक्जन और नहरा के कीमाहन से प्रवस आएसे। २६ धीर भय के कारण धीर सनार पर

सानेवाली घटनाथा की बाट नेवाते देवते स्रोगा के जी में जी न रहेगा क्योंकि धाकाछ की धाविनया हिलाई जाएगी। २७ तब के सनुष्य के पुत्र को सामर्थ चीर कदी महिमा के साथ बादन पर धात देलगा। २८ जब य बानें होने समें ता सीथे हाकर प्रयने मिर ऊत्तर उठाना क्यांकि तुम्हारा छुन्काछ निकट हागा।

२१ उम में उन से एक दुप्पाना भी बहा कि प्राचीर के पेड चीर सब पेडो का हेलो। ३० ज्योहि उम की कापसे निकसती है तो चुन रेककर चाप ही बान मेंने हो कि धीम्मकास निकट है। ३१ डमी रीति में जब तुम से बाउँ होने देखों तब बात मी हिम से सब कहा। है कि जब तक से मब तुम से सब कहा। है कि जब तक से मब बाउँ न हा से जब तक इम पीडी के बाउँ न मों क्यापि मन्त प होगा। ३३ माकास सीत पूम्बी एक जाएव परन्तु मरी बाउँ कमी न टक्सी।

क्षेत्र इसिनये सावधान रहा ऐसा न हो कि तुम्हारे मन जुनार धीर मनवानपन धीर इस जीवन वी जिलाधा म सुन्न हा जाए, धीर वह दिन तुम पर उन्ने की नाई ध्यानक था पढे। क्षेत्र व्यक्ति कर नारी पृथ्वी के नव रहनेवाली पर इसी प्रवार धा पढेगा। के इस्तिसये जागते रही धीर हुए समस्य प्रार्थना करने रही जिल्ला मन मब धानेवाली पननाधा से क्यन धीर मनुष्य व युन व मानने लडे हाने के योग्य बना।

३७ धीर वह धित वो मस्टिन से उपदेश वरता वा धीर राग को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड पर रहा करता धाः ३८ धीर भार वो तहने सब शाग उस की

ना नइ पंडा जानी म स्ट्रान्ती।

मुनने के निये मन्दिर में उसके पास प्राया करते थे।।

प्रसमिति रोटी का पर्व्य वो फसह शहसाता है निकट गा। २ भीर महामाजक भीर शास्त्री इस बात भी जोज में में कि उस को क्योंकर मार बार्से पर वे जोगा स बरत थे।।

भार गैठान महुदा में समाया को इस्करियोगी कहताना सीर बारह केता में गिना बाता बा। ४ उस ने वाकर महा माकरो और पहुंच्यों के सरदारों के साव बात बीत की कि उस को किस प्रकार उन के हाम पकडवाए। ५ वं सावन्यित हुए सीर उस इस्में पने का बक्का दिया। ६ उस ने मान सिमा और स्वस्तर दूवने नगा कि बिना उपहन च उसे उन के हुएय पकडवा दे।

 तब धनमीरी रोटी के पार्व का दिल भाषा जिस में फसह का सम्बादकी करवा भवश्य था। 🗷 भीर योज्ञाने पनरसाबीर पृहसानो यह क्ष्टचर भजा कि जाकर हमारे लाने ने निये फसड़ नैयार करी। **१.** उन्हों ने उत्तर पुछा तुम्हा चाहना डै कि हम सैमार करें? १० उस ने उन से नहा देना नगर मध्येका करने ही एक मनुष्य बन का बड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा निसंपर संबद्ध आरं तुम उसके पीछे, जसे माना। ११ और उस बर के स्वामी ने रदा पि सर नुकास पहला है पि बह गंदनप्राचा कहा है जिल स से धएन चना र साथ पसन्नाकः <sup>३</sup> १२ जन्नुहरू स्व मन' मनाइ वही सनारी दिला देगा। वहा रा गरता १३ उस्तानै जावर जैसा मः उत्तरकाचा वैज्ञाद्वी पाषा धीर नपार जिल्लाम

१४ जब वडी पहची हो वह प्रेरितो के साथ भोजन करने बैठा। ११ भीर उस ने उन से कहा मुक्ते बड़ी लाजसामी कि वज-भोगने से पहिले यह फसह तुम्हारे साम बातः। १६ वयोकि में तुम से कहता ह कि जब तक वह परनेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कमीन साउना। १७ तब उस ने कटोरा सेकर घन्यवाद किया और कहा इस को लो और घापड में बाट सो १ १४ क्योंकि मैं तुम ते कहता हं कि बब तक परमेश्वर का राज्य न माए तब तक में शक्त रस श्रव से कभी न पीऊंगा । ११. फिर उस ने रोटी शी चौर वत्यवाद करके ताडी और उन को मह कहते हुए की कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे सिवे वी वाती है मेरे स्वरता के लिये यह किया करो। २० इसी चैठि से इस ने विमाय के बाद फटोस भी यह कहते हुए दिया कि यह क्टोरा मेरे उस लोह में जो तुम्हारे मिये बहाया जाता है मई बाजा है। २१ पर वेलो मेरे पकडवानेवाले का हाव मेरे साथ मेज पर है। २२ स्वोकि मनुष्य का पुन तो जैसा उसके तिये ठहराया गया नाता ही है पर हाय उस मनुष्य पर, जिस के हारा वह पक्रवसामा जाता है! २३ तम वे बापस में पूछ पाछ करने सर्ग कि हम में से बीन है जो यह काम वरेगा ( २४ उन में यह बाद-दिवाद भी हुमा

ते जीत है जो सह काम जरेगा है २४ उन में यह बाद-विवाद मी हुमा कि हुम में ने कीन बाद समम्म जाता है? ११ उस ने उन स कहा सम्मन गिर्म के राजा उन पर प्रमुक्त करन है भीर को उन पर घरियार रुकते हैं के सम्मान करनाते हैं। १६ पन्यु तुम ऐस न होना बात जो तुम में बढ़ा है वह भीर भी नाई स्थार को प्रमान है यह मैकर के नाई की। २७ व्यक्ति वस जीन है यह में कर जो भीवन पर बैटा मा बढ़ जो सेवा करता है? क्या बह नहीं जो भाजत पर बैठा है<sup>?</sup> पर में तुम्हारे बीच से सबक के नाई हू। २८ परन्तु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाची में लगातार मेरे साथ रहे। २३ और जैसे मेरे पिता ने मंर सिये एक राज्य ठहराया है ३० बैम ही मैं भी तुम्हारे लिये ठहराता ह ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर सामो-पिम्रो वरन सिहासनो पर बैठकर इत्ताएस के बारेह गोत्रो का न्याय करो। ६१ धमीन है घमीन देख धैतान ने तुम सोनों को भाग सिया है कि गेहूं की नाई फटके। ३२ परस्तु में ने तेरे सिये विनती की कि तेस विश्वास जातान एहं मौर जब तु फिरै, तो धपने भाइयों को स्विर करना। ३३ उस ने उस से कहा हे प्रमु में देरे साथ बन्दीगृह जाने करन गरन की मी वैयार हु। ३४ ज्ञुने कहा हे पतरस मैं दुमः से कहताहु कि बाज मूर्गवाग न देगा अब तक तुतीन बार मेरा इन्लार न कर मेमा कि मैं उसे नहीं जानता।।

क्षेत्र भीर उस ने उन से नहा कि अब में ने मुर्ल्ड बदुए, भीर फोली और जूठे बिना में बा था तो क्या तुम को निसी नस्तु की करी हुई की? उन्हा ने नहा निसी वस्तु की नहीं। क्षेत्र उस न उन से नहा परन्तु यह दिस के पास बर्ग्या हा नह उसे से भीर बैस ही मोली औ और जिस के पास नकार न हो कह अपने नगड बेचनर एक मेंस में। क्षेत्र करात के क्या राज्य मेंस में। क्ष्य क्यांति से तुम से कराग हुं मेंस इता निमा है नि बह सपराधियों ने मात जिता गया उनका मुक्त में पूरा होना प्रस्था है क्योंति मेरे विषय की बात पूरी गेने पर है। के द उन्हों न करा है प्रमू रेर यहा दो उसकारों है उस में उन ने करा करत है।

३६ तब वह बाहर निश्चकर घपनी रीति के अनुसार जैतन के पहाड पर गया भीर चेने उनने पीछ हो लिए। ४० उस जगह पहचकर उस ने बन स दहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा म न पडो । ४१ और बह बाप उन से बतन एक हेसा फेंकने क टप्पे भर गया भीर भुटन टक्कर प्रार्थना करने नगा। ४२ कि है पिता यदि नुवाहे तो इस क्टोरे को मेरे पान न इटा के तौर्धा मेरी नहीं परन्तु नेरी ही इच्छा पूरी हो। ४३ तब स्वर्ग से एक दूत उस का दिलाई दिया जो उसे सामर्च देता था। ४४ और वह बत्यन्त नंकट में स्वाहुन होकर धीर भी हुदय वेदना से प्राचना भरत समा और उनका परीना मानो माह की बढ़ी बढ़ी बुन्दो की नाई भूमि पर गिर रहा दा। ४६ तब वह प्रार्चना से उठा धीर घपन थेलो के पास धाकर उन्हें उदासी क मारे सोतापाया बौर उन श कहा क्या मौन हो ? ४६ उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में स पक्षे ।।

४७ वह यह नह ही रहा था कि देनों
एक और बाई चौर उन नारहों में छे एन
विसा ना नाम यहुवा था उनने धाने धान
धा रहा ना नह चौराने राम धान कि
उनना नुसा से। ४६ चौराने उस नक्ता
है यहुवा न्या हु नुसा सनर मनुष्य न पुत्र
ना पनदनाता है? ४६ उसने साधिया ने
जब देना नि न्या होनेनामा है नो नहा
है प्रमु न्या हम तनवार चनाए ? ६० चीर
उन में म एन ने साधायत न दास पर
नमानर उमना दिना ना उद्या निया।
११ इस पर यौरा ने नहा ध्रव सम
नरों में धीर उनना नान सनर उस

प्रच्या किया। ४२ छव सीण ने महा यावको धौर मन्तिर के पहरुषो के नरदारो सीर पुरिनियों से जो उस पर चढ धाए ये कहा क्या सुम मुक्ते बाबू जानकर तकबारें सीर मादिया मिए हुए निकले हो? ४३ बत से मन्तिर में हर दिन सुम्हारे साच बातो नुन ने मुक्त पर हाय न बाला पर मह तुम्हारी की है धौर सम्बकार का धार्मकार है।

**१४** फिर ने उसे पकतकर ने जने भीर महायायक के घर में लाए भीर पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे, चकता या। ११ और जब ने झागन से झाग सूलगाकर इस्ट्रे बैठे तो फ्तरस भी उन के बीच में बैठ गया। १६ और एक लोडी उसे घाय के उक्तियाने में बैठे देसकर और उस की भोरतारकर कहने सगी यह भी तो उसके साम वा। ५७ परन्तुतस ने यह कड़कर इन्कार किया कि है नारी मैं उसे नहीं अन्ता। १८ योडी देर बाद विसी और ने उसे देशकर कहा नुभी तो उन्हीय से 🖁 पतग्सने वहा हे समुख्य मै नही ह। **५६ नोई घटे भर ने बाद एक औ**र सनुष्य दंबता से कहने लगा निश्चय यह भी तो उसक्ताचण क्यांकियह गमीमी है। ६ पतरम न कहा इसमूच्य मैनही जानता कि तुक्या क्षतना है <sup>२</sup> वह कह ही रहाया कि शुरन्त मर्गने वागदी। ६१ तक प्रभाग प्रमुक्त प्रतुरस नी घाट देखा और पतरसंगाप्रभानी दशकात याद सार्टजी रम न कहा पी कि छोज सूर्य के बाय देने से रोजन तुतान बार मरा इन्करर करेगा। ६ को बहुबाहर निवसकर पट कुट ६४ और उस की झालें डामकर उस से पूछा कि मनिष्यद्वारणी करके बताकि तुस्के किसने मारा। ६१ और उन्हों ने बहुत सी और भी निज्या की बाते उसके विरोध में कड़ी॥

क्या।

६६ वन विन हुमा तो सोगो के पुरीनए
स्वीर महायाजन सौर लास्त्री हम्द्रे हुए
सौर उन्ने सपती महायमा में नाकर पूका
६७ यदि हू मधीह है तो हम ने कहूँ
तो प्रतीत न करोगे। ६० सौर मिह पूक् तो प्रतीत न करोगे। ६० सौर मिह पूक् तो प्रतीत न करोगे। ६० यरन्तु प्रव ने मन्त्र्य का पुत्र लक्ष्मितमान परमेदवर की विहिता सोगोर है जा रहेगा। ७० ह स्तर परम त कहा तो क्या तू परसेवर का पुत्र हैं? उन्न में उन्ने ते कहा नुस्त्र साथ ही कहते ही क्यों के मंहा वह ता प्रवाह है क्यों कि स्वाहिता साथ ही कहते ही स्वाहित साथ ही उन्हों में कहा

इत सम्बद्ध बीसुनी पण्ड हए थे
 से स्ट्रा से उद्यापन पीटन नगा।

है? ७ भीर यह जानकर कि वह हैरोदेश की रियासत का है उसे हैरोदेस के पास मेज दिया क्योंकि उन दिना म वह भी सकससेस में था।

व विशेष से पाइ को देलकर बहुत ही प्रस्ति हुमा स्वीकि वह बहुत विनो से उस को देलना पाइता वा इसित्ते कि उसके विश्व से साम स्वाक्ति का स्वाक्ति कि उसके विश्व से साम प्रकार मा। है वह उस के बहुते दे का दे कर के साम प्रकार मा। है वह उस के इस मी उत्तर न दिया। १० और महा साम के प्रकार न दिया। १० और महा साम के प्रकार न दिया। १० और महा साम के प्रकार न दिया। १० और महा साम की प्रसाद की प्रकार के दिया है से साम के स्वाक्त के साम उसका समस्ति के साम उसका समस्ति हों से साम उसका समस्ति के साम जिल्ला की प्रकार के दिया। १२ उसी दिन पीमानुस और हैरोदेस मिल हो सए। इसके परिसे से एक इसके परिसे से एक इसके परिसे से एक इसके परिसे से एक इसके करी से।

१६ पौसात्स में महायाजका भीर सरदारी भौर सोगा की बुनाकर उन से महा। १४ तुम इस मनुष्य को सीगा ना बहुवानेबासा ठहराकर मेरे पास साए हो मीर देशों में ने तुम्हारे साम्हने उस की नाच की पर बिन बाता का तूम उस पर दौप समात हो उन बातों के विषय में मैं ने जन में कुछ भी कोच नहीं पाया है। १६ न हैरानेम में क्योंकि उस में उसे हमारे पास मौरादिया है भौर देखों उस से ऐसा कुछ नहीं हमा कि वह मृत्यू के दगढ़ के योग्य **ठ**ष्टराया जाए। १६ इनसिय में उस पिटबाकर छोड देता ह। १⊏ तब सब मिलनर विस्ता उठे कि इस का नाम तमाम पर भीर हमारे सिथ बण्यक्ता को छोड़ है। १६ यही विसी बलवे के कारण जो नगर म हुमाचा भीर इत्यान नारण बन्दीगृह

में डामाययाचा। २ पर पीमातुम ने बीध को छाड़ने की इच्छा म मागा को फिर समभाया। २१ परन्तु उन्हो ने **जिल्लाकर कहा कि उसे क्स पर वडा** मूख पर। २२ उस ने तीस**री** भार उन मे नहा क्यो उस ने कौन सी क्याई की है? में ने उस में मृत्यू के दएड के मीम्य कोई बाह नहीं पाई। इससिय मैं उसे पिटवाकर क्षोड देना हा २३ परस्तु व जिल्ला विस्ताकर पीछे, पड गए कि बह कुत पर चढाया जाए, भौर उन का जिल्लाना प्रक्रम हुया। २४ मो पीलानुम ने माजादी कि उन की विनशी के भनुसार किया जाए: २५ और उस न उस मनुष्य को जो बलबे और हत्या के कारण क्लीगृह में डाला गया था और जिस वे मागते थे छाड़ दिया और भीगुका उन की इच्छा के प्रनुसार मीप दिया।।

२६ जब वे उस लिए जाने में तो उन्हों ने गानीन नाम एक कुरेनी को को गान से था पहा था पकडकर उस पर कुम को साद दिया कि उस बीझ क बीझ बीख में का।

२७ और लोगा को बड़ी श्रीड उसके
पीछे हो भी धोर बहुन मी निजया श्री
जो उसके निये छानी-पीनों धोर विसाय
करती की। २६ पीम् न उन को छान करती की। २६ पीम् न उन को छोर करती की। २६ पीम् न उन को छोर प्रस्त करती है पिन में पूर्व पीर प्रपने सासका में निये गेगा। २६ क्योंकि केलो वे दिन धान है जिन में पूर्व प्रया है व जो बाम है धीर वे गर्म में मान करें धीर वे स्नम विष्का न दूप न पिमाया। ३ उम ममय वे पहाझ म कहने मन्से ही हम पर गिरो धीर टीला म ह कुछ न किया जाएगा? ३२ वे भीर दो मनुष्यो को भी जो कुकर्मी ये उसके साथ घाल करने को से चसे।

48 जर से उस जगह जिसे लागडी नहते हैं पहुंच तो उन्हा ने बहा उसे धीर उन कुमिया को भी एक को बहिती धीर हुएते को बार्ट और कहा तर चढाया। अप ता वा योगु ने कहा हिता हुए को कर पहुंचे पर चढाया। अप ता वा योगु ने कहा हिता हुई का कर पहुंचे हैं। धीर उन्हों ने किहिया बासकर पहुंचे ने किहिया बासकर पहुंचे हैं। धीर उन्हों ने किहिया बासकर पहुंचे ने किहया बासकर पहुंचे ने किहिया बाय किहिया बासकर पहुंचे ने किहिया किहिया बासकर पहुंचे ने किहिया किहिया बासकर पहुंचे ने किहिया बासकर पहुंचे ने किहिया बासकर पहुंचे ने क

उसके कराडे बाट किए। ६५ सोग बड़े कर रहे के सर हमें और सरकार में डिड्रा कर करें कहते के हिंदा के में बचाया में डिड्रा कर करें कहते के हिंदा के में बचाया में दि मह परमंत्रकर का मजीवह है और उजका चुना हुमा है तो सफने साफ को बचा के। हमें किएताही भी पात आकर और सिर्मा देन उजका उद्धा करके कहते के। ६५ मिंदी हमें पहिंदी का पाजा है तो समने साम को बचा। ६८ सौर उनके करण एक पर भी नगा बा कि मह स्वाहियों का राजा है।

भाग भाग का सार असक करर एन पण भाग का कि सह सहित्यों का राजा है।। १६ में कुनरीं मरकाए गए के बत में एन ने उस की निका करके कहा का तुमरीह नहीं ने तो फिर सपने साथ का सीर हमें नका। ४ इस पर दूधरे ने उस सरकर कहा नका तुपरोस्कर से भी नहीं करता नुभी तो नहीं करक पा रहा है। ४९ मोर इन तो न्यानसुवार करक पा गहे हैं महीकि हम सपने कानो का तीक अस्म पा नहें हैं पर इस ने कोई साथने कहा

हंदी भूतव तूबलो चल्य में भाए, तो

भरी भूषि मना। ४६ उस ने उस से कहा

मरे माम स्वर्गलोक में होगा।। अब भौर समझन दो पहर से टीतरे पहर तक सारे देश में भन्मियारा खावा

रहा। ४४ घोर सूर्य का जिम्माका कार्य एहा धोर मन्ति का पर दा मीक घे कर प्रया। ४६ घोर पोजू ने बड़े छठ के दुकार कर कहा है पिछा ने धरनी घारमा नेरे हाची में छीपता हूँ । और नह कहकर माछ छोड़ विष्य। ४७ जूकेशार ने भी हुझ हुआ या देककर, परमेक्य कह मनुष्य क्यीं वार कहा निक्थ्य यह मनुष्य क्यीं वार

तव जान पहचान और जो रिजया गलील से उसके साथ धाई वी दूर जड़ी हुई यह सब देख रही थी।। ४० धीर देखों बूसुफ नाम एक मली जो सज्जन धीर पर्सी पुरूष था।

४८ और बीड जो यह देखने को इन्हीं

हुई थी इस बटना को, देककर इस्पी-

पीटवी **हुई मी**ट वई। ४**१ मीर उ**सके

को सन्वत्त और पनी पुस्त वा।
११ और उन के विकार और उन के हव काम के प्रवत्त न का और वह महिन्दों के नगर कारियाचा का खुनेनाका और परमेश्वर के राज्य की बाट बोहनेका वा। ६२ उन ने पीकातुक के पाठ जाकर वीशु की लोक बाग की। १६ धीर उठे

क्लारकर में सपेटा धीर एक क्यां में रखा भी चट्टान में सोवी हुई भी भीर उस में कोई कभी न रसा बया था। प्रेश वह दीनारी ना दिन सा भीर सक्त का दिन मारफन होने पर था। प्रकृषीर उन दिनयों ने जो उसके याद मनीस से माई भी पीखें पीखें जाकर उस नक्ष को देखा और यह गी कि चया की भोच कित चीति से रखी गई है। प्रकृषीर सोस्कर्स सुगम्बित बस्तुप थीर इस ठैवार किया भौर सस्त के दिन तो उन्हा ने बाबा के भनुसार विभाग किया।।

२४ १-२५]

२८ परस्तु सप्ताह के पहिले दिन बढ़े भोर को वं उन सुगन्धित बस्तुमाको जो उन्हो भ तैयार की भी से कर कथ पर धाई। २ और उन्हों ने पत्थर को कब पर से मुख्का हुआ। पाया। भीर मीतर बाकर प्रभ बीच की सोव न पाई। ४ जब के इस बात से मौचक्की हो रही भी तो देखों दो पुरूप मन्तर वस्त पहिने हुए उन के पास का कडे हुए। ३. जन वे डर गई, और बरती की बोर मुह मुकाए उही तो उन्हों ने उन से कहा तुम की बते को मरे हुन्नों में क्यो बृहती हो ? ६ वह महानही परन्तु भी उठा है समरण करो कि उस ने गलील में रहते हुए तुम से वहा **वा। ७ कि सबस्य है कि मनुष्य का पुत्र** गापिया के हाथ में पकडवाया जाए, भीर भूस पर चढामा **भाए** और तीसरे दिन भी उठे। **ब तब उस की बा**र्से उन को स्मरण बाई। ६ बीर कब से सीटकर उन्हों ने उन म्यारहों को और, भीर सब को येसव बात कहसूनाई। १ जिन्हो ने प्रेरितो से ये बाते नहीं व मस्मिम मगदसीनी और योग्नजा भीर याक्त की माना मरियम और उन के साथ की और स्त्रिया भी भी। ११ परन्तु उन की बाते उन्हें बहानी सी समक्त पड़ी और उन्हों ने उन की प्रतीति संकी। १२ तब पतरम उठकर कड पर बीट गया और भूतकर नेवन कपडे पडे देली और जो हुआ वा उस से धमन्त्रा करता हुआ। अपने चर

१३ देखी उसी दिन चन में स दो जन इम्माऊम नाम एक गांव को जा रहंथे जो यरूससेम में कोई सात मीस नी दूरी पर शाः १४ और वे इन सक मादो पर जो हुई भी बापस में बासचीत करते जा रहे में। १५ और जब ने बापस में नात चीत और पूछपाछ कर रहे थे तो यीश झाप पास चाकर उन के साथ हो मिया। १६ परस्तु उन की बार्से ऐसी बन्द कर बी गई वी कि उसे पहिचान न सके। १७ उस ने उन संपूक्ता यं क्या शाते है को तुम चलते चलते बापस में करते हो ? व उदास से लाडे रह गए। १८ यह मूनकर, उनमे से किन्यपंतास नाम एक व्यक्ति न नहा क्या तु वरुणसेग में सकेता परदेशी है वो नहीं बानवा कि इन दिनों में उस म क्या क्या हमा है? १६ उस न उन स पूछा कौन सी बान ? उन्हान उस स .. कहा यीभुनासरी के विषय मंजी परसब्बर धीर सब सीपा के निकट काम धीर बचन म सामर्थी मनिष्यास्ता था।२ धीर महायाजको भीर हमारे सन्दारा ने उस पकडवादिया कि उस पर मत्य नी बाजा की जाए और उसे कूम पर **चढना**या। २१ परन्तु हमे भाषा थी कि यही इसाएस को छुन्तारा देगा भौर इन सब बादो के सिनाय इस बटना को हुए तीसरा दिन है। २२ और इस म श कई स्त्रियों न भी इस धाइचर्य में बाल दिया है जो भीर को कड़ पर गई भी। २३ और जब उस की सोध न पाई, तो यह कहती हुई माई कि हम न स्वर्गहरों का वर्धन पासा जिल्हा ने कहा कि वह जीवित है। २४ तम हमारे सामियों में से नई एक कब पर गए, और जैसा स्थियों ने कहा या वैसाही पासा परन्तुबस को न देखा। २५ तक उस ने उन से कहा ह निर्विद्यों धीर भविष्यद्वनताचा शी सब बातो पर विस्वास करने म मन्दमितयो <sup>1</sup> २६ वया समस्य न भा कि मसीह ये दक्त चठाकर भपनी महिमा में प्रवेश करे<sup>?</sup> २७ तब उस ने मुसासे भीर सब प्रविध्यहक्ताओं से भारम्य करके सारे पश्चित्र सास्त्रों म से चपने विषय में की बाठो का धर्म उन्हें सममा दिया। २= इतन मं व उस गाव के पास पहुंचे महाने बारह के सौर उसके इग से ऐसा जान पक्षा कि वह सागे वडा चाहता है। १६ परन्तु उन्हों ने यह बहुबार उसे रोका कि हमारे साथ रह क्योंकि सध्या हो चली है और दिन भव बहुत बल गमा है। तब वह उन के साथ उड़ने के लिये मीतर गया। अव वह उन के साथ भोजन करने बैठा तो उस ने रोटी क्षकर कन्यवाद किया भौर उसे तोडकर उस का वैन कगा। **३१ तक उन की शार्ल कुल ग**ई भीर बन्हान उस पहचान सिया और नह बन की भाजास खिल गया। ३२ उन्हाने भापन म नहां अब बहु मार्थ म हम से बात करता था और पवित्र शास्त्र का धर्म हमे समस्त्राता मा तास्याहमारे भन स उत्तेजनान उत्पन्न हर्ष? ३३ वे उसी वडी उठकर मत्त्रासमें का सीट गए, और उन म्यारहो भौर उन के शाविमा को "तद्व पामा। ६४ ३ नहतं संप्रभू गचनुच नी उता है। मार समीत ना तिलाई विया है। केश तब उन्हान मार्गनी बात उन्हें बता दा भार वह भी कि उन्हान तस राजी नापन समय क्याकर प्र**कारा** ।।

३६ वे य बाम नह ही रहे में नि नह या जा उन का बीच मा मा सवा हुमा नार पत्र स बहा नुम्हू मास्ति मिसा ३३ या च पवता नार भीर कर मार्थ स जा नि स्थानिमी भूत का देखत १ असन उन स कहा विधायवाले १ असन उन स कहा विधायवाले हो <sup>?</sup> भीर तुम्हारे मन में क्यो सन्देह उठते है ? ३१ मेरे हाच और मर पाव को देली किमे वही हु मुक्ते छकर देखों क्यांकि बारमा के हुड़ी मास नहीं होता जैसा मुक्त मंदेशते हो। ४ यह कहक र उस ने उन्हें धपने हाथ पाव दिसाए। ४१ वय धानन्द के मारे उन को प्रतीति न हुई और भारवर्ष करते ये ती उस ने उन से पूछा नगा महा तुम्हारे पास कुछ मोजन है? ४२ उन्हों ने उसे मूनी मध्यमी का दुकवा दिया। ४३ उस ने सेकर इन भ' साम्हने ज्ञामा ! ४४ फिर उस ने बन से कहा ये मेरी ने बाठें है जो मैं ने तुम्हारे साम प्रते हुए, तुन संकद्वीपी कि प्रवद्य है कि जितनी बात मसा की व्यवस्था और प्रविप्यद्वकाची बौर भजना भी पुस्तको से मेरे विषय में मिक्सी है सक पूरी हो। ४५ तब उस में पविष भारत कुमले के लिये उन की समभ ज्योल थी। ४६ और उन मंकहा सो निकार्टकि मसीहतुल उठाएगा प्रौर तीसरे दिन मरे हुन्या म संजी उठेगा। ४७ भीर यक्यासेन से लगर सब जातियी में मन फिराब \* का धौर पापी की शमा का प्रचार, बसी क्रमाम छ किया आएगा। ४८ तूम इन सब दानाके मवाह हो। ४६ और देला जिस की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है से उस का मूस पर बनास्सा धीर जब तथ स्वर्ग से शामर्थ म पाघो

१ तब वह उन्ह बैतनियान तक बाहर में गया धीर धनन नाम उद्धानन उन्ने धार्या की। ११ धीर उन्ने धारीय केत हुए वह उन म धनन हा गया धीर स्वर्ण पर उन्ने धारीय केत हुए वह उन म धनन हा गया धीर स्वर्ण पर उन्न मिया गया। १२ धीर वे

तब तक तुम इसी नगर म ठहरे पट्टा।।

उस को दएडबन् करके बड़े धानल से समातार मन्तिर में उपस्थित हाकर मक्यानेम को सौट गए। ५३ और परमेश्वर की स्नुति किया करते था।

## यूहन्ना रचित सुसमाचार

मादि में वजन \* वा और वजन परमध्यर के साथ या और वर्षन पर मदबर वा। २ यही बादि में परमध्बर के माम या । ३ सब कुछ उसी के हारा उत्पन्न हुमा भीर को कुछ, उत्पन्न हुमा है उस में से कोई भी बस्तू उसके बिना उल्पन्न न हुई। ४ उस मंजीवन वा और वह जीवन ममुख्यों की ज्योति थी। ५ धीर न्योति घन्यकार म अमकती है और भन्यकार ने उसे बहुए। क किया है। ६ एक मनुष्य परमेदबर की बोर से का उपस्थित हुमा जिस का नाम यूहक्षाचा। 🖦 यह मबाही देने बाबा कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब इसके द्वारा विद्वास नाए। म वह प्राप तो वह क्योति न वा परन्तु चस ज्योति की गवाही देने के मिये भाषा षा। १८ सच्ची ज्याति जो हर एक मनुष्य को प्रवाशित करती है जयत य बानवानी भी। १० वह जगत मंथा धीर अगत उसके द्वारा चन्पन्न हुन्ना भीर जगत ने उसे नहीं पहिचाना। ११ वह झपने बर भाषा भीर उसके भवनो न उसे बहुए। नहीं किया: १२ पक्तु जिल्लाने उसे **पह**रण किया जस ने उन्हें परमेशनर के

मन्तान होने का समिकार दिया धर्मात् उन्हें जो उसके नाम पर विक्याम रखत है। १३ वेन यो साहुस न ग्ररीर भी इच्छासे न मनप्य की इच्छासे परल्तु परमेदवर सं उत्पन्न हुए है। १४ और वचन वेहवारी हुआ। भीर सनुबह और सञ्जाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच म हेरा किया भीर हम ने उस की ऐसी महिमा देवी वैसी पिता के एकतीते की महिमा। १५ मृहकानं उसके विषय म यबाही दी और पुकारकर कहा कि यह वही है जिस नामें नै क्योंन किया कि नो मेरे बाद घा रहाई, वह मुम्हस बढ़ कर है क्यों कि वह मुक्त संपहिसे का। १६ क्योंकि उस की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त क्या भवति मनुष्ठ पर धनुष्ठ । १७ इसमिये कि व्यवस्था को मुसा के हारा दी गई परन्तु चनुषह और सच्चाई यीयु मसीह के द्वारा पहुची। १८ पर मेरवर को किसी ने कमी नहीं देखा एकसौता पुत्र \* जो पिंदा नी गोद म है उसी में उसे प्रगट किया ॥

१९ यूहमाकी गवाही यह है कि जब यहूदिया ने सकस्त्रोत्तम छ साजको सीर लेबीयों को उस छ यह पूछने के किय

<sup>्</sup>वाञ्चन्द्रः † याञ्चन्द्रस्य उसपद वयवन्त न हुन्नाः

मार पहते हैं। परमेश्वर एक्जीता।

१३ बहुदियों का फराह का पर्व्य निकट

11

बा घौर मीझ सकस्त्रोग को गया। १४ भीर उस ने मन्दिर में बैल भीर मेब धौर क्ष्यूतर के बेचनेवासी धौर सर्राफो को बैठे हुए पाया। १५ और रम्सियो का कोबा बनाकर सब मेडो धीर बैलो को मस्तिर से निकास दिया और सर्राफो के पैसे विचरा दिए, और पीडो को उसट दिया। १६ धौर पबुदार बेचनेवाको से कहा इन्हें यहासे में जाको मेरे पिता के शबन को स्योपार का घर मत बनायो। १७ तक उसने बेमों को स्परण भावा कि निका है तेरे घर की धून मुन्धे का जाएगी। १ व इस पर यह दियों ने उस से कहा है भी यह करता है तो हमें कीन सा चिन्ह

विचाता है <sup>?</sup> १६ मीखू ने उन को उत्तर दिया कि इस मन्दिर को बादो और में चसे तीम दिन में सबा कर बुवा। यह दियों ने कहा इस मनिवर के बनाने में क्रियामीस वर्ष लगे है, और न्या तु उसे धीन दिन में खड़ाकर देगा? २१ गरना इस ने अपनी देह के मन्दिर के विवय में कहाथा। २२ सो अन वह मुद्दी में से अी चठा तो उसके बेली को समरख धामा नि उस ने यह कहा वा और उन्हों ने

पवित्र धास्त्र भीर उस वचन की जो शीखु ने कहा या प्रतीति की ॥ २६ जब बहु सङ्ग्रसेम में फसह के समग्र पर्स्य में भा तो बहुतों ने उन चिन्हों की औ बहु दिलाता वा देलवार उसके शाम पर बिश्वास किया। २४ परन्त थीम नै अपने माप का उन व भरोस पर नहीं छोडा न्यापि पर सब का जानता था। २४. और उसे प्रयोजन न का कि समुख्य के विषय स नाइ तबाही व वर्धांच वह भाग ही जानता रि मनध्य व सन म नया है? ÇB

फरीशियों में से मी दूवेमूस नाम एक मनुष्य या जो यहदियों का सरवार

था। २ उस ने रात को मीधु के पास धाकर उस से कहा है रम्मी हम जानते हैं कि दू परमेश्बर की झौर से गुरू हो कर धामा है

क्योंकि कोई इस जिन्हों को जो हु रिसाठा है. यदि परमेश्वर उसके साथ न हो हो नहीं विकासकता। ३ योगुमें उस की उत्तर विया कि मै तुम्ह से सम सम कहता हं यदि कोई। नये सिरे से न जन्मे तो परमेक्बर का राज्य देश नहीं सकता। ४ नीकुदेसूस में उस से कहा मनुष्य वर्ग बुढ़ा हो गया तो क्योकट जन्म में सकता ₹ ? क्या वह धपनी शाता के गर्म में दूस धैं बार प्रवेश करके जन्म में सकता है?

४. श्रीशुने उत्तर विया कि मैं तुम्ह से <del>प</del>व सच कहता हु जब दक कोई मनुष्य जल और बास्मा से न जन्मे हो वह परमेस्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता । ६ नयोकि जो सरीर से जन्मा है, वह सरीर है और को बारमा से जन्मा है, वह बारमा है। अवस्थान कर, कि मैं ने तुम्ह से कहाँ कि तुम्हें नये छिरे से जन्म सेना भवस्य है। व हवा जिवर पाहती है उपर पसवी है भीर व उसका सम्ब सनवा है, परन्तु नहीं भागता कि वह कहा से मादी मीर किक्र को बाती है ? जो कोई घात्मा से बन्मा है वह ऐसा ही है। १ भी कुदेम्स ने उस की

उत्तर दिया कि वे बातें क्योकर हो सकती है ? यह सुनकर योग ने उस से क्रा तु इलाएलियों का पुर हो कर भी नया इन वादो को नहीं समम्भवा। ११ में तुमः ते मन सन बहता हु कि हम जो जानते हैं वह वहते हैं और जिसे हम ने देला है उस की गवाही देवे ई और तुम इमारी गवाही बहुगानहीं वरते। १२ जब मैं ने तुम से पृथ्वी की कार्ते कही भीर तुम प्रतीति नहीं करते हो यदि में नुम से स्वर्ग की बार्ते कहुं हो फिर क्योकर प्रतीति करोगे ? १६ भीर कोई स्वर्ग पर नहीं यहा केत्रक वहीं थो स्वर्ग से उत्तरा प्रवर्षित मनुष्य का पुत्र को स्वर्ग में हैं। १४ भीर निस रौति से मुखा ने जगन में साथ को ऊर्षे पर बहाया उत्ती रीति से मनस्य हैं कि मनुष्य का पुत्र भी ऊर्षे पर बहाया लाए। १६ ताकि को कोई विस्वास करे उस में प्रतस्य बेदन पाए।।

१६ क्योंकि परमेक्बर ने जगत से ऐसा भेम रचा कि उस ने घपना एकसौदा पूत्र दे दिया शाकि को कोई उस पर विद्वास करे, वह नाश म हो परन्तु सनन्त जीवन पाए। १७ परमेश्वर ने भपने पुत्र को अगत में इसकिये नहीं भेजा कि जगत पर वड की भाजा दे परन्तु इसनिमें कि नगत उसके द्वारा उद्धार पाए। १० को उस पर विश्वास करता है उस पर दब की माज्ञा नहीं होती परन्तु को उस पर विस्वास नहीं करता वह दोवी ठहर चुका इस सिये कि उस ने परमेश्वर के एकसीते पूत्र के नाम पर विस्वास नहीं किया। १६ और दब की भाजा का नारख यह है कि क्योति बमत में बाई है और अनुष्यों ने अन्बकार को न्योति से प्रविक प्रिय जाना क्यांकि उन के काम बुरे थे। २० वयोकि जो कोई वराई करता है वह क्योंति से बैर रसता है और भ्योति के शिकट नहीं बाता ऐसान हो कि उसके कामी पर दोष कगाया जाए। **२१** परन्तुओ सच्चाई पर चसता है वह क्योंति के निकट द्याता है ताकि उसके काम प्रपट हो कि वह परनेस्वर की बोर से किए गए है।।

२२ इस के बाद सीघु भी र उसके चेले यहविया देश में साए और वह वहां उन के साम रहकर अपितस्मा देने भगा। २३ चौर यहन्ना भी सासेम् के निकट ऐनोन में बपविस्मा बेता था। स्योक्ति बहा बहुत जल या और लीग शालर वपितस्मा सेते थे । २४ क्योंकि यहचा उस समय हक जेसलाने में नहीं डालाययाचा। २६. वहायुहसाके चलो का किसी यहबी के साथ शब्दि के विषय में बाद-विवाद हुया। २६ और उन्हाने यहका के पास चाकर उस से कहा है रहती वो क्यक्ति यरदन के पार छेरे साथ था भौर जिस की तुन गवाही दी है नेक वह वपिंदसा देता है भीर सब उसक पास माते है। २७ यहमा ने उत्तर दिया जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाय तब तक वह कुछ नहीं पासकता। २८ तम तो भाप ही मेरे गवाह हो कि मै ने पहा में मसीह नहीं परन्तु उसके झागे मेजा गया ह। २९ विस की दुसहित है वही दूसहा है परन्तु कुन्हे का मिन जो नडा हमा उस की सुनता है बूस्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है अब मेरा यह हर्य पूरा हमा है। ३ अवस्य है कि वह बढ़े और में बद ॥

३१ जो करर से माता है यह सर्वोत्तम है जो पृष्णी से धाता है यह पृष्णी ना है और पृष्णी की ही बार्ज नहता है जो स्वर्ग से भाग है यह सब के करर है। ३२ जो नुख उस ने देखा और मुना है उसी की प्रवाही देशा है और काई उम की नाइह प्रहुण नहीं नरता। ३३ जिस ने उस नी गयाही पहुण कर ती उस ने इस बाज पर साप दे थी कि परमेस्वर मक्सा है। ३४ क्योंकि विसे परमेस्वर मक्सा है। इथ क्योंकि विसे परमेस्वर मक्सा है। मेबा कि तुकौत है<sup>?</sup> ए तो उस ने यह मान मिया और इन्कार नहीं किया परन्तुमान सिया कि मै मसीह नहीं है। २१ तब उन्हों ने उस से पूका तो फिर कौन है ? क्या तु एसिम्याह है ? उस ने कहा मैं नहीं है दो स्थात वह विश्यद बस्ता है <sup>7</sup> उस ने उक्तर दिया कि नहीं। **२२ तब उन्हों ने उस से पुरद्धा फिर तू** है कीन? ताकि हम चपने मेजनेवाको को उत्तर दे तुद्यपने विषय में क्या कहता है ? २३ उस ने कहा मैं जैसा मधामाह मविष्यदक्ता ने कहा है अञ्चल में एक पुकारनेवाले का शब्द हु कि तुम प्रमुका मार्गसीका करो । २४ वे करी सियों की झोर से मेजे नए वे। २५ उन्हों ने उस से यह प्रश्न पूछा कि यदि तुन मधीह है भौर न एकिस्पाह भौर न वह मनिप्यक्ष्मता है तो फिर बपतिस्मा क्यो देता है<sup>?</sup> २६ महस्राने उन को उत्तर दिया कि मै तो जन से के अपितस्मा देता ह परन्तुतुम्हारं बीच से एक व्यक्ति चरा है निखे दुम नही जानते। २७ मर्वात् मेरे बाद मानेवाला है जिस की बुवी का बन्ध में कांसने क बोग्य नहीं। २८ य बान सरहत के पार बैद्यनिस्वाह में हर्ष वहा यहना बपदिस्मा देखा ना।।

२६ दूसरे दिन उस ने मीलू को सपनी भीर भागे देकतर नहां देकों यह पर भरूवर का मेम्मा है को जनत का पाप उठा में जाता है। देन यह नहीं है जिस के निपस में में ने नहां ना कि एक पुरुप में पीखें साता है जो मुख्य हैं प्रत्य में पीखें साता है जो मुख्य हैं पर्ट हैं न्योनि नह नुष्क से पहिंचे ना। ३१ भीर में तो उसे पाहिसानता न ना

परन्तु इसिसेये में बस से वपितसा देता हुया धामा कि वह इसाएस पर प्रगट हो जाए। इस धौर मूहका ने मह पनाही बी कि में ने धारमा को न्यूटर ने कि से ने धारमा को न्यूटर वह उस पर ठहुर नया। इह धौर में तो उसे पहिचामता नहीं था परन्तु जिस ने मुख्ये जन्न से वपितसा देने को नेजा उसी में मुख्ये कहां कि जिस पर दू धारमा को उत्तरते की पर ठहुरते देने नहीं पतिक धारमा से जमतिस्मा देनेवाना है। इस धौर में ने देखा धौर गनाही बी हैं कि बही परसस्वर का पुत्र हैं॥

३६ इसरे दिन फिर मुहक्ता और उसके चेको में से दो वन अपने हुए में। ३६ और उस ने सीसुपर को भा 😎 या दृष्टि करके नहां देखों यह पर गैरवर का गेम्ला है। ३७ तब ने दोनी केन्द्रे उस की यह सुनकर यी शुक्ते पी से हो लिए। ३८ थीसू ने फिरकर मीर उन को पीचो भाते रेचकर उन से कहा पूर्न किस की बोब में डो रै उन्हों ने उस से कहा है रब्बी धर्मात् (हे नुर) दूक्हा यहता है। उस ने उन से कहा वनो तो देख भोने। ३६ तब उन्हों ने माकर उसके एउने का स्वान देखा भीर उस विश् उसी के शाव रहे और यह दसमें बटे के सगमन था। ४० उन दोनों में से जो युहचाकी बात सुनकर थोचुके पीछे हो तिए ने एक तो समीन पतरस का भाई धिश्वासास था। ४१ उस मे पहिले धपने सबे आई अभीत से भिनकर उस से कहा कि हम को विदुत्तस सर्वात् मधीह मिल यया। ४२ वह उसे बीगू के पास सामा मीसूने उत्तर पर दृष्टि करके नहां कि तू मूहफा का पुत्र गमीन है तू नेफा अमित् यनग्म नहमाएगा ॥

४३ दूसरे दिन यीघू ने गमीस का नाता वाहा और फिलिप्यूस से निसकर **रहा मेरे पीखे हा से। ४४ फिलिप्**युम नो प्रश्रियाम चौर पत्तरम के नगर बैतमैदा कानिकासी बा। ४%, फिलिप्यून न नक नएस से सिमकर उस संक्षा कि जिस ना नर्शन सूसा न अध्ययन्या में धीर मविप्यहरूलाचा न किया है वह हम का मिल गया वह यूनुफ का पुत्र यीशु नागरी है। ४६ नतनएस ने उस में कहा च्या कोई सक्छी बस्तु भी शासरत से तिक्ष भक्ती है ? फिलिप्युस न उस से पेंडा भनवार देखा सा ४७ योगू ने नतनएस की घपनी बोर बान देवकर वसके विषय में कहा देखा यह संबर्गण इनाएसी है इस में कपट नही। ४६ नेतनएत नं उस स वहा नू सूके <sup>क</sup>हा स जानना है ? बीगु ने उस की विदार निया जस से पहनी कि फिलिप्पूस ने इस्टबुलामा जब तूबजीर न येडुके वमें पा तब में ने तुम्के देखा था। ४६ तत्तनणमानं बस का उत्तर दिया कि हें उसी दूपण्यस्वर का पुत्र है तू इसाएन का महारावा है। ४० बीम् ने बस को बत्तर निया मैन जातुक स नहा निमे ने तुम समीर ने पेड क लग <sup>हे</sup>मा बया यू इसी निय विच्वास *करना* है? द्वेदसंग्यंबड बड वास बस्तयाः र्रापिर उस मक्हा मै तूम स सव मंत्र करताह कि तृष स्वय की अनुसा हुमा सीर परमध्यत्र न स्वर्गतूना की क्रमर बात भीर सनुष्य के पुत्र के उत्पर इन्हर्न दल्लाम् ।।

फिर तीसरे दिन गसीम के काना म किसी का स्थाह या भीर यी पृ का माता भी कहा थी। २ मीर यीघू और उसके चलामा अस स्याह म नेवत गए थ । ३ जब दाखरम घट गया ठो बीब् की माताने उस स कहा कि उन के लाग शाकरस नहीं रहा। ४ सागून उस गक्दा इत्यहिचामुक्त तुम्स न वया भाम<sup>?</sup> सभी मरा समय नहीं माया। ५ उस की मातान सबकास क्षा जा बुध्व बह सुग स करे करी करना। ६ बहायहवियाक शुद्ध करतंकी धीति क बनुसार पत्थार के छ। मटक घरे क जिन म दो दा तीन ठीन मन समाता था। ७ बीध्नै बन सक्ता मन्का में पानी भर नो साबको ने बन्हें मुहामुह भर दिया। इ. तुब उस में उन श कहा भव निकास र भोजके प्रधान के पान ने जायी। ६ वे ने या अब भाज के प्रचान ने बहु पानी कना को दासरस वन गया था और नही जानना का कि अह वहां संघामा है (परन्तु किन शंबकों ने वानी निकाला वा व बानव वे) तो मोज के प्रधान न दुन्ह को बुसाक्ट, **बस में कहा। १ ह**र एक **यनुष्म प**हिल श्रच्छा दालस्य दना है और बंद मोग वीक्ट छक जाने हैं तब सम्यम देना है परन्तुनुने भ्रच्छादासरम भव दन रम छ। इ. ११ थीगुन गलील क काला में चपना यह पहिला चिन्ह \* दिनाकर घपनी महिमा प्रगट भी भीए उसक चनो न उस पर बिद्धाम श्रिया ।।

१२ ४म व शाद वह धीर उम वी माना भीर उसके माई धीर उसके बस वस्तरनहम का गए भीर वहां कुछ रिन रहें।।

<sup>&</sup>quot; या बाह्यधीरम।

१३ यह दियों का फसह ना पर्ध्व निनट वा भौर यीशु शरूशसेम को सया। १४ भौर उस में मन्दिर में बैस भीर मेड भौर नवृक्षर के बेचनेवासा और सर्राको को बैठे हुए पाया । १५ और रम्सियो का कोडा बनाकर, सब मेडो और वैसी की मन्दिर है निकास दिया, बीर सर्राको के पैसे विचरा दिए, धौर पीढ़ो को उसट दिया। १६ और कबुतर बेचनेवालो से वहा इन्ह यहा से से बाबी मेरे पिता के भवन को स्थापार का घर मत बनाओं। १७ तब उसके बेलों को स्मरख माया कि लिखा है तैरे घर की घुन मुक्ते का अराएगी। १ म इस पर सहदियों ने जस से कहा तु भो यह करता है तो हमे कौन सा चिन्ह दिसाता है ? १६ मीख ने उन को उत्तर दिया कि इस मन्दिर को बादो और मै इसे दीन दिन में इतका कर दूगा। यह दियों ने कक्षा इस मन्त्रिर के बनाने में कियासीस वर्ष सबे है, और क्या तू उसे तीन दिन में चडाकर देगा? २१ परना उस ने धपनी देह के मन्दिर के विदय में कहाया। २२ सो जब वह नदीं में से जी का वो उसके बेही को स्मरण बाया कि उस ने यह कहा था और उन्हों ने पवित्र शास्त्र भीर उस बचन की जो बीश ने कडापा प्रतीति की ॥

15

२३ जन नह सङ्ख्यानेम में फलाह के समय पर्म्य में बादा बहुतों ने उन चिन्हों को औ वह दिलाता या देलकर उधके नाम पर विश्वास किया। २४ परन्तु यौद्य न अपने माप को उन के मरोस पर नहीं औड़ा स्थापि वह सब का जानता वा । २४ और उसे प्रयोजन न मा कि समस्य के विश्वस से नाई गवाही दे स्थाकि वह बाप ही जानता मा कि मनुष्य कमकास क्या है?

र्वे करीसिया में से नीकुरेमूस नाम एक मनुष्य मा जो यहूदियों का सरदार था। २ उसने रात को यौधु के पास माकर उस से कहा है रम्नी हम जानते हैं कि तु परमेदबर की मोर से गुरु हो कर भागा है श्योकि कोई इन भिन्हों को जो तु विकाता है यदि परमेश्वर उसके साम न हो हो नहीं दिल्लासम्बत्ता। ३ मीघूने इस को उत्तर दिया कि मैं तुम्ह से सम सम कहता हंबदि कोई नये सिरे से मजन्मे तो परमेश्वर का राज्य दे<del>स</del> नहीं सनता। ४ नीक्षेम्स ने उस से कहा मनुष्य बन बुढा हो यथा तो क्योकर जन्म से सकता हैं? क्या वह घपनी माता के गर्म में इसरी बार प्रदेश करके जन्म से मस्ता है? श्रीश्व ने बत्तर दिया कि मैं तुम्ह से सव संच कहता 🛚 वद तक कोई मनुष्य जन और धारमा से न जम्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ६ नदोकि जो सरीर से जन्मा है वह शरीर है भीर जो बाल्या से जन्मा है वह बाल्मा है। ७ बचम्बान कर, कि मैं ने तुस से वहां कि तम्हें नये सिरे से जन्म लेगा प्रवस्प है। व हवा विषर चाहतो है उपर चसदी है और तु असका सन्द सुनता है परन्तु नहीं जानता कि वह कहा से साती सौर कियर को जाती है ? जो कोई धारमा से बन्मा है बह ऐसा ही है। ६ नीक्बेमस ने उस की उत्तर दिया किये वार्ते क्योकर हो सकती है ? है यह सनकर बीस ने उस से कहा त इक्षाएतियों का यह हो कर भी तथा इन वातो को नहीं समझता। ११ में तुक्त से सम सम कहता ह कि इस जो जानते 🕻 बड़ कहते हैं और विसे हम वे देशा है उस की गवाड़ी बेते हैं और तुम इमारी गवाही बहुए। नहीं भरते। १२ जब मैं ने

तुम से पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते तो यकि में नुम से स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्योकर प्रतीति करोगें ? १६ चौर कोई स्वर्ग पर नहीं यहा केवन वहीं वो स्वर्ग में हैं। १४ चौर विस रीति से मूला ने जगन में साथ को ऊचे पर चहाया उसी रीति से मकस्य हैं कि मनुष्य का पुत्र भी ऊचे पर चहाया बाए। १४ ताकि को कोई विश्वसन करे उस में मनन्त्र जीवन पाए।

१६ क्योंकि परमेरबर ने अभव से ऐसा प्रेम रक्का कि उस ने बपना एक नौता पूर दे दिया ताकि को कोई उस पर विक्वास करे, वह नास न हो परन्तु धनन्त जीवन पाए: १७ परमेश्वर ने श्रपने पुत्र की चगत में इसिनये नहीं मेजा कि जगत पर दर की माजा दे परन्तु इसकिये कि जगत उसके द्वारा उदार पाए। १व जो उस पर विस्तास करता है, उस पर बढ़ की माज्ञा मही होती परन्तु को उद्य पर विश्वास मही करता वह दोनी ठहर चुका इस लिमे कि उस में परमेश्वर के ध्कनौते पूत्र के नाम पर विस्वास नहीं किया। १६ और बर की माजा का कारण यह है कि क्योति नगत में भाई है भौर मन्य्यो ने सम्बकार को न्योति से मधिक त्रिय बाना नयोकि उन के काम बुरे थे। २ क्योंकि वो कोई बुराई करता है वह क्योदि से बैर रखता है भीर भ्योति के निकट नहीं बाता ऐसा न हो कि उसके कामो पर दोव लगाया जाए। २१ परन्तुओ सच्चाई पर चसता है वह **ज्योति के निकट भावा है ताकि उसके** काम प्रगट हो कि वह परमेदवर की घोर से किए मए है।।

२२ इस कंबाद यी जुधौर उसके चे से यहदिया देशा में भ्राप् भौर वह वहां चन के साथ रहकर वपतिस्मा वेने सया। २३ और युहुन्ना भी शासेम् के निकट ऐनोन में बपविस्मा देवा था। स्योकि वहा बहुत वस वा भीर सोग भाकर वपविस्मा क्षेते ने । २४ क्योंकि यहना उस समय तक जेमलाने में नहीं बाला गया था। २५ वहा यहन्ना के बेमो का किसी यहदी के साब खुदि में विधय मं बाद-विवाद हुया। २६ और उन्हों ने बुहुआ के पास धाकर उस से कहा है रस्वी जो व्यक्ति गरदन के पार तेरे साम का भीर जिस की तुन मनाही दी है देख यह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास बाते है। २७ युहचाने उत्तर दिया जब तक मन्व्य को स्वर्ग से न दिया जाय तब तक वह कुछ नहीं पासकता। २० तुम तो बाप ही मेरे गवाह हो कि मैं ने कहा मे मसीह नहीं परन्तु उसके भागे मेना गया ह। २६ जिस की दूसहित है वही बूसहा है परन्तु दूनहे का मित्र जो बडा हुना उस की सुनता है, वूसहे के शब्द से बहुत इर्वित होता है अब मेरा यह हुए पूरा हुआ है। ३ अवस्य है कि यह बढ़े और मे

न्यू।।

३१ को उत्पर छे पाता है वह सर्वोत्तम
है जो पृष्णी से धाता है वह पृष्णी का है
धौर पृष्णी की ही वार्त कहरा है जो स्वर्ण से धाता है वह सब के उत्पर है। ३२ जा
मुख उस ने देखा धौर नृता है उसी की
पवाही देता है धौर नोई उस की पवाही
पहला नहीं वरता। ३३ जिस ने उस की
पवाही पहला कर सो उस ने सस नात पर
खाप है वी कि परमेदनर मक्या है।
इस करोनि सिसे परमेदनर ने मेसा है
वह परमेदनर की वार्त कहरा है वरोहि वह भारमा नाथ नापकर नहीं देता।
३५ पिता पुत्र संप्रेस रक्कता है और उस में
सब कर्युए उसके हाल में देशी है। ३६ जो
युत्र पर विश्वास करता है अपना जीवन उसका है परन्तु जो पुत्र की नहीं मात्रता वह अपना के परन्तु जो पुत्र की नहीं मात्रता वह भीवन को नहीं देशेना परन्तु परमेश्वर का क्षेत्र वस पर रहता है।।

8 फर बन नपु च प्रतिस्था मुहसा करीसियो ने सुना है कि बीधा यूहसा फिर वद प्रमुकी मासून हुमा कि से प्रविक जेले बनाता ग्रीर उन्हें बपतिस्मा दता है। २ (यद्यपि यीशु घाप नही बरन उसके चेले वपतिस्मा वेते वे)। ३ तव वह यहदिया की खोडकर फिर गसील को चमा गया। ४ और उस को सामरिया सं होत्रार जाना सनस्य था । ५ सो वह सूकार नाम सामरिया के एक जगर तक साथा जा उस भूमि ने पास है जिसे याकूब ने भ्रमन'पुत्र सुमुक्त को दिया था। ६ और यान्व का नुभाभी वही वा सो मी गुमार्ग का भना हुआ। जस कृष्ट गर बोही बैठ बया। भीर यह बात छटे वरुटे ने सगभग हुई। इतन म एक मामरी स्त्री जल गरने को मार्द सीगुनै उस से नहा मुक्ते पानी पिसा। व क्योकि उसके क्स दो नगर भ भोजन मास जन का गए थे। ६ उस मामरी स्त्री ने बस स कहा तू बहुदी हातर मुभ सामरी स्त्री स पानी क्या मागना है? (क्यांकि पहुंची सामन्त्रिया के साथ किसी प्रमार ना स्थमद्वार नहीं रामने)। १ मागृन उत्तर दिया यदि तूपरमञ्जूष मंबरदान का जानती धीर यह भी जानती 'न बर नौत है जो तुक्र स नहता है सुक्त प्तारिकातातू उन म नामती और वह – गचन नाजन बना। ११ स्त्रील न रहा उपन नरपास जस मरने का

तो कुछ है भी नहीं और कूमा गहिए हैं क्षो फिर वह जीवन का अस तेरे पास कहा से धाया रे १२ क्या तू हमारे पिता माकूब से बड़ाई जिस ने हमे यह कुमा दिया भौर भापही सपने सन्तान भौर भनने डोरो समेत उस मं ते पीया? १३ मीखुमें उस को उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा होगाः १४ परस्तु को कोई उस बस में से पीएमा जो में उसे बूबा बहु फिर अनन्तकाल तक नियासा न होना बरन को बस मै उसे दूगा वह उस मे एक सोठा बन बाएगा को धनन्त जीवन के सिये चमकता रहेगा। १५ स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु, वह बस मुक्ते दे ताकि मै पियासी न होऊ और न जल भरने को इतनी हुर बाऊ । १६ मीगुनै उस से कहा जा व्यपने पित को यहाबुसाला। १७ स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं मीधू ने बस से कहा तू ठीक वहती है कि मै विना पति की हु। १८ श्योकि तूपाप पति कर चुकी है भीर जिल के पास हू भव है वह भी तेरापति नहीं सह तूने सव नहाई। १६ स्नीने उस से कहा हममू मुक्ते बात होता है कि शू भविष्यद्वना है। हमारे बापदादों ने इसी पहाड पर मजन निया और शूम नहते हो कि वह जगह नहा मजन करना चाहिए वरूससेम में है। २१ बीगु ने अस स नहा हे नारी मेरी बात की प्रतीति कर कि बहु तस्य भाता है कि तुम न तो इस पहाड पर पिता का अजन करोय कथक्याले समा २२ तुम जिस नहीं जानने उसका भवन करते हो भौर हम जिसे जानते है उसका मजन गरते हैं। वर्षोणि चढार महस्या से में है। २३ परन्तु वह समय बाता है भरत घर भी है जिस संशब्द भदन पिना का भजन

भारता भीर सच्चाई में करण क्यांकि पिता भारते लिय एते ही मजा करणवाशी को दृढता है। २४ परमेदकर श्रात्मा है भीर भारत्म है कि उनके मजन करनेवाचे भारता भीर सच्चाई से भजन कर। २३ स्त्री न उम में कहा में जानती है कि मसीह जा कृंस्तुन कहसाता है भानेवाचा है जब बह भारता तो हम सब बाउ बना देगा। २६ योजू ने उस से कहा में जो नुक स वोल रहा हु वही है।

२७ इनने म उसके चल बागए बीर मचम्मा करने लगं वि बहस्त्री से बात कर रहा है जीभी विसीन न कहां कि तुनमा चाहता है? या निस निये उस से बार्ते करताहै। २० तब स्त्री अपना वडा खाइकर नगर म चली गई, और जीगा स **रइ**ने लगी। २६ प्राचा एव मन्ध्य की देला जिस ने सब भूछ बामै ने किया मुक्ते बता विया कही यही ता मसीह नही है? सो वे नगर से निकासकार उसके पास माने भने : ३१ इतने म उसके चेम यीदा में यह बिनती करने सग विके रव्या नुष्ठ चान। ३२ परन्तुतस न उन से नहा मरे पास लाने के लिये एमा भीवन है जिस पुन नहीं बानतः। ३३ तव चलाने धापन म पहा क्याकोई उसक सिय कुछ जान को सामा 🗗? ३४ ग्रीश न उन से कहा मेरा मोजन यह है कि अपने मजनेवाल की इच्छा ने धनुसार चनु और अनवा काम पूरा करू। इद्र क्या तुम नहीं कहत कि रंदनी होत म भव भी चार महीने पड है ? दको मैतूम स कहता हु अपनी धार्के उठाकर लानो पर दक्ति दासो कि वे कर्टनी न नियपक चुके हैं। ३६ और काटनवाना मजदूरी पाता और धनन्त ओबन के लिय फन बरोस्टा है हानि बानवासा धीर कारनेवाला बोना मिलकर धानत्य कर। ३७ क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक वैज्यों है कि बोनवाला भौर है धौर काटन वाला धौर। ३६ में ने पुन्ह वह कत कारने के लिय येजा विश्व मतुम परिभम नृति किया धौरा न परिभम किया धौर पुन उन के परिथम के कन में आगी हुए॥

है थीर उस नगर में बहुत सामरिया ने उस नगी के बहुत स जिस न सह ग़बाही री की कि उस न सब कुछ जा में न क्या है है मुक्त बता दिया विरवाम निया। ४० तब जब से मामरी उसक पान पाए तो उस से बिनती करन मग मि हमार यहार ह मी बह बहु। या दिन तक रहा। ४१ और उसके बचन न कारणा और भी बहुतनों ने विरवान किया। ४२ और उस हमी से बहा सब हम ठर कहन ही से बिदबाम नहीं क्यों क्यांति हमन साप ही भुन सिया और आनता है कि सह स्वमृत्व मुन साप की जानता है कि सह स्वमृत्व

४६ फिर उन दो दिना क बाद कह बहु। से कब करके गासीस का गाया । ४४ क्यांकि सीचा न जाग ही सामार्थी नि कि मिक्स्याक्का प्रयान दा म धावर नहीं गावा। ४५ क्यांके बहु गलील म धाया वा गर्नोली धानस्य के माथ उस से मिल वयाकि जितन काम उस म बर्चासम म पान के समय किए भ उस्मान उन सक का देखा था नयाकि के भी पार्व म गाए थे।।

भेद तब बह पिर नसील क काना में साया जहा उस ने पानी का नाउ रख सनाया वा सीर राजा-का एक कर्मचारी या जिस वा पूत्र कफरनहूम में बीजार था। ४० बहु यह नमक कि बीस यह दिया से गसील म सा गया के उसके पास मना चौर उस स विन्ती करने सना कि असकर मेरे पुत्र को चनाकर दे क्योकि वह भरने पर या। ४ द यी घुने उस से कहा अन तक तुम भिन्ह और सद्यत काम न बेलोगे तब तक करापि विकास न करोगे। ४६ राजा के कर्मभारी ने उस से कहा है असू मेरे वासक की मस्य होने से पहिले चल। ५ सीम ने वस से कहा जा तेरा पूत्र जीवित है जस मन्ध्य ने यीच्य की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। ५१ वह मार्गमे बाएडा वा कि उसने दास उस से बा मिले और कार्न लगे कि देश लक्का भी मित है। ४२ उछ ने जन से पूछा कि किस वडी वह सच्छा होने सभा? उन्हों ने उस से वहां कम सातुर्वे अपटे में उसका प्चर उत्तरगया। ५३ तब पिता जान सया कि यह उसी वडी हका जिस वडी बीचा ने उस से कहा तेरा पुत्र अधितत है और उस ने भौर उसके सारे घराने ने विक्वास किया। ४,४ यह इसरा बाब्चर्यकर्मणा जो यीका ने यहविया सं गणील में धाकर विश्वाया।।

इन वालों के पीको यहूदियों का एक पर्व्याङ्का और योज्य सक्यानेस

को गया ॥

द शबक्षण में मेड-फाटक की वास एक हुना है जो बहानी भागा में वेतहसस्य फारताना है चीर उसके पाण घोडारे हैं। है इन मंबदुत से बीमार, घनने कार्ड घीर मुखे घाजामं (शानी के हिनते की घामा मं) पड़े वहले थे। हैं (क्योंकि प्रमान मं) पड़े वहले थे। हैं (क्योंकि प्रमान सम्प्रेप एक्सक्स के स्वार्ड्डिय राज मं उतरबर पानी को हिलाबा करते र पानी दिला ही बो कोर्ड पहिले उतरता रूप चान हो गो। है बहु एक मनुष्य राजाना सामा जाता। है वह एक मनुष्य या जो प्रक्तीस वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ६ थीशु ने उस पड़ा हुया बैसकर सीर जानकर कि बहु बहुत रिनो से इस पड़ा म पड़ा है उस से पूछा क्या शु क्या होना से इस हो उस पड़ा क्या शु क्या होना बाहुता है? ७ उस बीमार ने उस हो उसर रिया कि है प्रमु, मेरे पास कोई ममुक्त नहीं कि जब पानी हिमाया बाए, मो मुक्ते कुएड में उसारे परन्तु मेरे पहुष्के पुत्रक्तं हुत्यर मुक्त से पहिने उसर पड़ा है। = थीशु ने उस से कहा उठ प्रथमी बाट उठाकर बस किए। १ वह मनुष्य जुरूक क्या हो यदा और स्वस्त्री काट उठाकर बस किए। १ वह मनुष्य उठाकर बसा हो यदा और स्वस्त्री काट उठाकर क्या हो पदा और स्वस्त्री काट

१ वहस्रकाका दिल्या। इसिनमे महबी उस से जो बया हमा बा कहने सने कि बाज तो सब्दा का दिन है तुन्हें बाद बठानी विश्वत मही। ११ वस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस में मुक्ते चना किया उसी ने मुक्त से नहा प्रपनी सात उठाकर जन फिर। १२ उन्हों ने उस से पूका बह कौन मन्त्र्य है जिस ने तुम्र से कहा बाट वठाकर चस फिर? १३ परन्त बो जगाहो नयाचा यह नहीं भानदा ना यह कौन है। नवोकि उस बगह में भीड होने के कारमा बीचु बहा हे हट गया बा : १४ इन बातों के बाद वह बीचू को मन्दिर में मिला \_ध्य उस ने उस से कहा देख नूती चना ही गया है फिर से पाप मत करना ऐसा न हो कि इस से कोई मारी विपक्ति सुम्ह पर भा परे। १६ उस यनुष्य ने जाकर अहरियों से कह दिशा कि बिस ने मध्ने बमा किया वह यीश् है। १६ इस कारण यहूरी बीच को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे नाम सन्त के दिन नरताथा। १७ इस पर यीगुने बन से कहा नि मेरा पिता धव तक काम करता है और मैं भी नाम

करता हू। १० इस कारण यहूदी और भी प्रिषक उसके मार्र डालने का प्रयत्न करने सम कि बहुन केवल सक्त के दिन की विभि को तोडवा परन्तु परमेश्वर को प्रयत्न पिता कह कर, अपने झाप को परमेश्वर के गुल्य ठहरता था।।

१९ इस पर मीम ने उन से कहा मै तुम से सब सब कहता हु पूत्र बाप से कुछ मही कर सकता केवल यह जो पिताको करने देशता है स्थाकि जिन जिन कामी को बह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति सं करता है। २० क्योंकि पिता पूत्र स प्रीति रक्षता है और जो जो काम वह माप करता है वह सब उसे दिखाता है। और बहु इन से मी बडे काम उसे विकाएगा ताकि तुम मचन्त्रा करो। २१ वयोकि जैसा पिता मरे हुमो को उठाता और जिनाशा है बैसा ही पुत्र भी जिन्हें काहता है उन्हें जिनाता है। २२ और पिता किसी का न्याय भी नहीं नरता परन्तु स्थाय करने का सब काम पुत्र को सींप दिया है। २३ इसिमिये कि सब भोग जैसे पिता का ग्राहर करते है वैसे ही पूत्र काभी बादर करें जो पूत्र का भादर नहीं करता वह पिताका निसंगे उसे भेजा है झावर नहीं करता। २४ मै तुम से सव सव कहता है जो नेरा बचन मुनकर मेरे मेजनैवाने की प्रतीति करता है मनन्त्र जीवन उसका है और उस पर **रव की भारत नहीं होती \*** परन्तू बह मृत्यू के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। २४. मै तुम से सच सच कहता 🛊 बह समय माता है भीर भव है, जिस में मृत्तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो मुनेंगे के जीएगे। एक क्योंकि जिस रौति स पिता पपन माप में जीवन रकता है,
उसी रीति से उस ने पुत्र का भी यह परिकार
दिया है कि मपने भाप में जीवन रहें।
२७ करन उस न्याय करने का भी मिकार
दिया है इससिय कि वह मनुम्म का पुत्र
है। २० इस से प्रवासमा मत करो क्योंकि
वह समय माता है कि जितने कहाँ में हैं
उसका सकता है कि जितने कहाँ में हैं
उसका स्वाद सुनकर निक्मों । २० किन्हों
ने मलाई की है वे जीवन के पुनरन्यान
के लिये मी उठने और जिम्हों में बुराई
की है वे दब के पुनरस्थान के लिये जी

३० में घपने घाप से कुछ नहीं कर वक्ता जैवा मुनता हु बैवा न्याम करता ह भौर मेरा स्थाय सं<del>च्या</del> है क्योंकि में भपनी इ**न्छा** नहीं परस्तु भपने मेजनेवासे की इच्छा चाहता है। ३१ मदि में माप हैं। अपनी गवाही वुंतो मेरी गवाही सच्ची नहीं। ३२ एक भीर है जा नेरी नवाडी देता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है नह स्वन्धी है। ३३ तुम ने मृहमा से पृक्षवाया और उस ने सच्चाई की गवाही ही है। ३४ परन्तु में भपने विषय में मनव्य की गवाही नहीं चाहता तौसी में ये बातें इससिये कहता हूं कि तुम्हें उद्घार मिसे। ३१ वह तो जनता और चनवता हथा दीपक्षा भीर तुम्हें कुछ देर तक उम की ज्योति में मगन होना भ्रमधा सगा। ३६ परन्तु मरे पास की गवाही है वह युहुका की गवाही से बढ़ी है क्योंकि जो काम पिता ने सुम्हे पूरा करने की सौंपा 🕏 शर्पात् यही नाम जो मै नत्ता है वे मरे यगाह है, कि पितात सुमें नेता है। ३७ और पिता जिस ने मुक्ते भेजा है उसी

में मेरी यदाही वी है तुम ने म कभी उसका सब्द सना और ग उनका रूप देखा है। ३८ भीग तसके अवन को मन म स्विर नहीं रकतं क्योंकि जिसे उस में भेजा उस की प्रतीति नहीं करते। ३६ तुम पवित्रशास्त्र में इंदर्ते हो \* क्योंकि समग्रते हो कि उस में धनन्त जीवन तम्हें मिनता है और यह वहीं है जो भरी गवाही देता है। ४ फिर भी तुम जीवन पाने के लिये मेरे पास झाना नहीं बाहते। ४१ में मनभ्यासं भावर नहीं भाइता। ४२ परन्त मै तुम्हे जानता हु कि तुम से परमेक्बर का प्रेम नहीं। ४३ में सपने पिता के नाम से भाया ह भौर तुम मुक्ते बहुए नही क्यते यवि कोई भीर भएने ही नाम से भाए, तो इसे प्रहराकर कोने। ४४ तुम जी एक इसरे संघादर चाहत हो भीर वह सादर को भौत परमंदकर की शोर से है नहीं बाहरी किस प्रकार विश्वास कर सकते हो ? ४५ यह न समझो कि मै पिता के साम्बर्न हुम पर दोष सशाउला तुम पर दोष शगानेबाचा दो है सबान् मुखा जिस पर तुम ने भरोना रना है। ४६ नयोग्नि यदि तूम मुमा की प्रकीति करता तो नेयै नी प्रतीति करते इसमिये कि उस ने गर विषय में सिसा है। ४७ परन्तू यदि तुम उस की किकी हुई बाला की प्रतीति नहीं रंग्न ना मेरी बाता की व्यापन प्रतीति 4 a fall 11

इन वार्या व बाद यीम् गलील की भाक प्रवर्गन् निविदियाम की मील के उस गया - २ और एक बची मीड उसक रा ला क्यांकि का सारवर्ष कमें है पारा पर दिलाता था के उन बा थेलते ने। ३ शब बीस पहाब पर भड़कर धपने पेणों के साथ बहा बैठा। ४ भीर यहरियों के फसह का मन्द्र निकट ना। ५ तब यीश ने भपनी भार्से उठाकर एक बड़ी भीड़ को भपने पास धाते देशा भीर फिलिप्पूस से कहा कि हम इन के मोजन के लिये वहां से रोटी मोम नाए ? ६ परन्तु उस ने यह बात उसे प्ररक्षने के लिये कही क्यों कि वह धाप जानता वा कि से क्या करूगा। ७ फिकिप्युस ने उस को उत्तर दिया कि दो सौ दीनाए " की रोटी उन के किये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक को बोडी बोडी मिल आए। द उसके बेली में से शमीन पतरस ने माई मन्द्रिमास ने उस से कहा। १ यहा एक सडका है जिस के पास जब की पाच रोटी और वो मक्कमिया ह परन्तु इतने शोधी के सिये वे नया है। १ यी शुने नहा कि सोगो को मैठा दो। उस जगह बहुत **मास भी द**न वे लोग जो गिनती में समभग पाच हजार के वे बैठ गए ११ तब सीमुने रोटिया सी और यन्यवाद अरके बैठनेवासों की बाट की भीर वैसे ही मछलियों में ने जितनी ने चाहते से बात विया। १२ जन ने जानर तुप्त हो गए हो यस में भपने नेसी सै कहा कि अबे हुए दुवडे बटोर मी वि क्षम प्या कि जाए। १३ सो उन्हों ने अनोरा भौग अब की पाच रोटियों के इस है जो लानेवामा से बच रहे व उन भी बारह टोवरिया गरी। १४ तब जा चारचर्य कर्म उस न कर विलाया उथ के लागू देखकर बहने सर्गे कि वह भविष्यप्रकृता जो जगत

व पानेवासा या निष्यम यही है।

बद्धां मधी रेट देवा रे सुराजा संज्ञाण।

१५ यीषु यह कालकर कि वे मुक्ते राजा बनाने के लिये भ्राक्त पक्कना लाहते हैं फिर पहाड पर भ्रकता लाला गया॥

२२ दूसरे दिन उस भीड ने जो स्कीम ने पार शबी भी यह वेला कि यहा एक नो सादकर और कोई छाटी नाव न बी भीर यीशु भपने कता क साव उस नाव पर न चडा परन्तु भवश समके असे वज गए था। २३ (तौमी और छाटी नाव विविरियास स जम जगह के निकट शाई नहा उन्हा ने प्रमु के बन्धवाद करन के बाद रोती साई थी)। २४ सा जब मीड ने <sup>ने</sup>का कि यहान सीणुई और न उसके भैमें तो ने भी छोटी छाटा नानो पर चड़ के यीध् को दुरत हुए कफलहुम का पहुंचे। रेथ भौर भीन न पार उस सं मिसकर <sup>क</sup>हा ह रक्की मुयहा वज बाया<sup>?</sup> २६ मीगुनं उन्हें उत्तर दिया कि से तूम से सच सम कहता हू तुम मुक्ते इसिनय नहीं दृहत हा कि तुम न संपर्मिश्त काम वेले परम्नु इसन्तिये कि तुम रोटिया न्वाकर तुप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के सिये परिश्रम न करो परन्तु उस भोजन के सिये जो धनन्त जीवन तक ठहरता है जिसे मन्ष्य का पुत्र तुम्हें देशा क्योकि पिता धर्मात् परमेश्वर ने उसी पर स्नाप कर दी है। २०० उन्हों ने उस से कहा परमेश्वर कं कार्य्य करने के सिये हम क्या करें? २१ मीच् ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का भार्य्य बहुई कि तूम उस पर जिसे उस ने मेजा है विस्वास करो। ३० तब उन्हों ने उस में वहा फिर सुकौन माचिन्ह दिसाता है कि हम उसे वेजकर नेरी प्रतीति कर, तुकीन मा काम दिलाना है? ३१ हमारे बापदाचा ने जगल में मन्ना \* साया जैसा मिला है कि उस ने उन्हें ब्बाने के लिये स्वर्ग म रोजी दी (े ६२ बीहा न उन से कहा मै तुम से सक सक कहता ह कि मुखा नै तुम्हें वह राटी स्वर्ग से न ही परन्तु मेरा पिता तुम्हें सच्ची राती स्वर्ग ने देता है। ३३ क्योंकि परमेक्टर की रोटी बही है जा स्वग से उतरकर जमत को जीवन देनी है। इक्ष्मित उन्हाने उस से कहा है प्रमु यह रौटी हमें सर्वदा विया कर। ३५ सीगृत उन स महा जीवत की रोटी में हु जो मरे पास **भाए**गा वह नभी भूलान होगा और बो सक्क पर बिश्वास करेगा वह कभी पियासा न होगा। ३६ परम्पुमे ने सुम स नहा कि सुम न मुभ देन भी लिया है दौनी विस्तान नहीं नरते। ३७ जो नुछ, पिता मुमः देता है बह सब मरे पास ग्राएगा ग्रीर जो नोई मरेपास बाण्या उस में क्मो क्र निकासगा। ३८ वयाति में धपनी इच्छा नहीं **बरन** धपन मजनवासे की इच्छा पूरी करने क

सिने स्वयं से उतरा हू। ३६ थीर मेरे
भीननेवारों को प्रकार यह है कि जो कुछ क उस में मुखे दिया है उस में से में कुछ क जो के परन्तु उसे धरित दिन फिर जिला उठाऊ। ४ क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि वो कोई पुत्र को देखें और उस पर विषयास करें, बहु सनका जीवन पाए सर्वे से उसे धरित दिन किर जिला उठाउडा।

४१ सो यहबी उस पर कुडकुडाने सगे इसिन में कि उस ने कहावा कि को रोटी स्वर्गे से उत्तरी वह मैं हा ४२ और उन्हो ने कहा क्या यह यस्फ का पूत्र बीचु नही जिस के भाता-पिक्षा को हम जानते है? तो वह स्योकर कहता है कि में स्वर्ण से उत्तराहु। ४३ मौशुने उन को उत्तर विवा कि सापस में मत कुबकुबासी। ४४ कोई मेरे पास नहीं या सकता जब तक पिता जिम ने मुभ्रे भेका है उसे कीच न से भीर मैं उस को स्रतिम दिन फिर निमा चठाउना। ४% भविष्यवन्तायो ने मेच्यों में यह लिखा है कि वे शव परमेक्वर की घोर से सिकाए हुए होने। विस्त किसी ने पिता से सना और सीका है वह मेरे पास माता है। ४६ यह नहीं कि किसी न पिताको देका परन्तु वो परनेक्वर की मोर संहै नेमल उसी ने पिता को देखा है। ४७ मै तूम से सच सच शहताह कि जो कोई विस्तास रूरता है शनन्त जीवन उसी का है। ४८ जीवन की दोटी मैं हा ४६ तुम्हारे बापदादी नं जगत में भक्षा नायां और मर मए। ५ यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उत्तरती है ताकि मनुष्य उस म संकाण भीर न मरे। ५१ जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उत्तरी में हा यदि कोई इस रोटी म से काए. तो सर्वेदा अधिक रहेगा धौर को रोटो में बगुध के जीवन के सिये दुगा वह येरा मास है।।

५२ इस पर यहवी यह नहकर म्रापस में भगड़ने समें कि यह मनुष्य स्मोकर हमें चपना मास भागे को दे सकता है? **१३ बीसून उन से कहा मैतुम से सं**च सच कहता हू जब ठक मनुष्य के पूत्र का मास न कामो बौर उसका कोहू न पीमो तुन मंजीदन नहीं। ५४ जो मेरा मास बाता और नेरा लोह पीता है भनाव जीवन उसी का है भीर मैं मतिम दिन फिर उसे जिला उठाउटगा। ३५ नयोनि मेरा मास बास्तव में काने की वस्त है सौर मेरा लोह बास्तव में पीने की बस्तु है। ४६ को मेरा सास <del>काला औ</del>र मेरा सोह पीता है वह भूक में स्विर बना एइसा है धौर मैं उस में। ४७ औसा जीवते पिता ने मुक्ते भेना भीर में पिता के कारण जीवित हुँ वैसा ही वह भी जो मुक्ते काएगा मेरे कारख जी वित रहेगा। ५ व जो रोटी स्वर्ग से उत्तरी यही है बापबाबों के समान नहीं कि जामा धौर मर यए वो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। **४६ में बातें उस ने कफरनहम के एक** बाराबनासय में उपदेख देते समय कहा।।

भाराजनात्रम न उपस्था देव समन क्या के हारों के इस्तरियं उनके बेलों में से बहुतों ने यह युगकर कहा कि यह सारत नाम्बार के है हसे कीन युग सकता है? दि सीधू में स्मारत में सुंख बात पर कुरकुमारे हैं, उन के पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर समती हैं? दर और बात पर मुन्य के पुत्र को नहीं वह पहिले या नहा ऊपर जाते देशों में तो क्या होगा? दह सारता तो जीवन

<sup>\*</sup> वा कडिन।

सासक है रापीर से कुछ लाम मही भी बात में ने नुम से कही है के सारमा है भीर जीवन भी है! ६४ परन्तु तुम में से कितने ऐसे है जो विश्वास नहीं करते स्वांकि मीचू तो पहिले ही से जानता जा कि जो विश्वास नहीं करते वे कीन है? भीर कीन मुस्टे पकडवाएगा। ६४ और उस में कहा इसी जिसे में नुम से कहा सह वरवान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं सा सकडा।।

६६ इस पर उसके चनो में से बहतेरे उल्टेफिर गए और उसके बाद उसके साम न चसे । ६७ तब बीस ने उन बारहो से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो ? ६० समीन पत्तरस ने उस को उत्तर दिया कि है प्रभ हम किस के पास जाए? बनन्त **नी**वन की बातें तो तेरे ही पास है। ६६ और हम ने विश्वास किया और जान गए है कि परमेश्वर का पवित्र जन तुही है। ७ यीमुने उन्हेउत्तर विया क्या मैं ने तुम बाउड़ों को नहीं चन सिया? वीमी तूम में से एक व्यक्ति सैदान \* है। भ१ यह उस ने श्रमीन इस्करियोती के पुत्र यहदाह के निषय में कहा नयोकि वहीं जो चन बारही में से बा उसे पकतवाने को च्या ॥

कि जो नाम तुकन्ता है उन्हे तेरे वेसे भी देखा ४ क्यांकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और स्मिक्ट काम करे यदि तु यह भाग भरता है तो अपने तई जगत पर प्रगट कर। ५ क्यों के उसके भाई भी उस पर विश्वाम नहीं करते थे। ६ तम गीशुने जन से कहा मेरा समय भगीतक नहीं भाषा परन्तुनुमहारे निये सब समय है। ७ जगत तुम से बैर नही कर सकता परन्तु वह मुक्त से बैर करता है क्योंकि में उसके विरोध म यह पवाही वेला ह कि उसके काम बुरे है। ब दुम पर्व्या में बाघों में धभी इस पर्व्या में नहीं जाता नयोकि सभी तक मेरा समम पूर्य मही हुमा। ६. थह जन से ये बाते कहकर गमील ही मं रह यया।।

१ परस्तु जब उसके भाई पर्का में ससे यए, तो बहु आप ही प्रगट में नहीं परापु मानों गुष्ठ होकर गया। ११ तो यहरी पर्का य उसे यह कर्डकर दूवने करें कि बहु कहा है। १२ सौर लोगा म सबसे क्विय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई कितने कहते ये बहु मला मनुष्य हैं मौर कितने कहते ये बहु मला मनुष्य हैं मौर कितने कहते ये बहु मला मनुष्य हैं मौर कितने कहते ये सह मला महाया के मार कराता है। १३ तोभी यहाँयों के मय के मारे कोई व्यक्तित सबसे विषय में सुनकर गरी बोसता था।

१४ और जब पत्ते में प्राय दिन बीत गए तो मीमु मन्दिर में जावर उपदेश करने सता। १४ तब यहिंदमी ने प्रवचना वर्षके कहा। ने इसे दिन पत्त विद्या की यहा गई? १६ मीमु ने जाई उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मरा मही परन्तु मरे मेवनेवासे का है। १७ मार्च कोई तम की इच्छा पर सताना बाहे तो वह इस उपदेश के विद्या म जान आगा कि वह इस उपदेश के विद्या से है या में भपनी घोर से कहता हूं। १० जो प्रपनी घोर से कुछ कहता है वह भ्रपनी ही **वडाई जा**हता है। परन्तुओ भ्रपने मेजनेवासे मीध्यदाई चाहता है वही सच्या है भौर उस में श्रममें नहीं। १६ क्या मूसाने तुम्हें व्यवस्थानही दी<sup>7</sup> तौसी तुम मंसे कोई व्यवस्था पर नही जलता। तुम क्यो मुक्ते मार बालना चाहते हो? २ नोगोने उत्तर विया कि तुकसर्मे बुब्रात्मा है कौन तुन्हे मार शासना चाहना है<sup>?</sup> २१ मीघुने उन को उत्तर विया कि मैं ने एक काम किया और तुम सब श्रवस्था करते हो। २२ इसी कारल मुझाने तुन्ह क्रतने की भाजा दी है (यह नहीं कि वह मूसा की घोर से है परन्तु वाय-बादो से चली माई है) भौर तुम सक्त ने टिन को सनुध्य का जतनाकरदे हो । २३ जब सब्त के दिन मनुष्य का सतना किया जाता है ताकि मुखा की व्यवस्था की प्राज्ञा टन न जाए, तो तुम मुम्ब पर क्या इससिये कोष करते हो कि मै नं सक्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति संचनाकिया। २४ मृद्ध देखकर स्थाय न चुकाम्रो परन्तु ठीक ठीक बाय चुकाम्रो ॥ २५ तब कितने यवकालेमी कहन छन

ŧ٧

क्यायह बढ़ी नहीं जिस के भार बालने की प्रयक्त किया जा ग्रहा है। २६, परस्तु ४ जो वह तो मुल्मममुल्लाबात करता है और नाई उस से नुस्र नहीं नहता नया सम्बन है कि सरवारा न सब सब जान जिया है। कि मही ससीह है। २७ इस की तो हम जानत हे कि यह कहा का है परस्तु मसीह बर प्राएगा क्षा काई न जानवा कि बहु कहा ना ≭ै। ≺⊏ तब सीशुनं मन्दिर म उपदेश रत प्रग्ने प्रकार के कहा तुथ सूक्ष जासते हो मां यह भी जानते हाकि सै कहा का ह ना भाग स नहीं भाषा परन्तु मरा भेजने वाका सच्या है उस को तुम नही जानते। २१ में उसे जानता हूं क्यों कि मैं उस की धोर से हुधौर उसी में मुक्ते मेजा है। इस पर उन्हों ने उस पश्चना भाहा त्तीभी किसी नं उस पर हाच न डामा क्यों कि उसका समय भव तक न भाषा भा। ३१ और भीड में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया भीर कहते लगे कि मसीह जब बाएना तो स्वा इस से प्रचिक्त मारवर्ग कर्ने दिलाएगा को इस ने दिलाए? ६२ फरीसिया ने सोगो को उसके विवय में बे बाते भूपके चुपके करते सुना मौर महायाजको भीर फरीसियो ने उसके पकरने को निपाही भेजे। ३३ इस पर सीघुने कहा मैं बोडी देरतक और तुम्हारे साम हू तब धपने मेजनेवासे के पास बना बाजना । ३४ तुस मुक्ते कृदोगे परन्तु नही पामोगे भौर बहार्म 🛛 वहातुम नहीं घासकते। ३५ सहवियों ने सापस मंकहा यह कहा जाएगा कि हम इसे न पाएगे क्या वह उन के पास जाएगा जो धूनानियों में तित्तर वितार होकर उहते हैं और युगानियों को भी उपवेश देगा? **३६ यह न्या वा**त है जो उस न कही कि तुम मुक्त हुदोगे परन्तु न पान्नोगे और जहां में हु बहा तुम नहीं भासकते<sup>?</sup>

३७ फिर पर्म्य के घतिम वित्र जो मुक्स दिन है मीश् खबा हुया और पुकार कर कहा यदि कोई पियासाही दो मेरे पास माकर पीए। ३८ को मु% पर विस्थास करेगा जैसा पवित्र बास्य में द्वाया है बसके हुषय \* में से जीवन के अस की मटिया वह निकसगी। १६ उस ने यह क्वन उस भारमा के विकास म कहा जिले उस प**र** 

विस्तास करनवाले पाने पर ये क्यांवि 
सारमा पत्र तक न उत्तरा वा क्योंकि सीशु 
धत्र तक प्राप्ती महिमा को न पहुणा था। 
४ तक भीत में से किसी किसी ने ये वाले 
धुन कर कहा सक्मुण यही वह भविष्यद्रक्ता 
है। ४१ औरों ने कहा यह सबीह हैं 
परन्तु किसी ने कहा क्यां विकास सबीह 
गमीन से सारमा १४६ क्यां पित्र हास्त्र 
में यह नहीं प्राप्ता कि मसीह बाज्य के क्यां 
छे और बैननहम गांव ने झाएमा जहां बाज्य 
रहता वा? ४३ सो उसके कारण लोगों 
मं पूर्ण पंत्री। ४४ उन में से कितने उसे 
पक्का वाहते के परन्तु किसी ने उस पर 
हाय न बाला।

४५ तब सिपाडी महायाजको धीर फरीखियों के पास बाए, और उन्हों में उन से कहा सम उसे क्यो नही आए<sup>?</sup> ४६ सिपाहियों ने उत्तर विया कि किसी मनुष्य ने कभी एसी बार्ते न की। ४७ फरी सियों ने उन को जत्तर विया भया दुन भी भरमाण गए हो? ४८ क्या सरवारी या फिरीसियाम से किसीने भी उस पर निश्वास किया है? ४<u>६ परस्तु</u> ये सोग में श्यवस्था नहीं जानते स्वापित है। मौनूबेम्स ने (को पहिल उसके पास माया वाँ भौर उन न से एक बा) उन से नहा। ५१ क्या हमाची व्यवस्था किसी म्यन्ति का अब तक पहिले उस की सुनकर बान म से कि बहब्या करता है दोपी ठहराती है<sup>7</sup> ५२ उन्हों भ उसे उत्तर िया क्या भूभी गलीश का है दूद और देस कि गमीम से कोई अविध्यवस्ता प्रयट गही होते ना। ५३ [तव \* सब कोई भपने भपन चर को गए।।

🗲 परन्तु मीशू जैतून कं पहाड पर गया। २ और भारका फिर मन्दिर मं माया चौर सब सोग उसक पास भाए भीर वह भैत्वर उन्हें सपदेख देने मगा। तब गास्त्री और फरीसी एक स्त्रों को साए, जो व्यक्तिचार म परब्री गई भी भौर उस को बीच में कही करके मीश से कहा। ४ हे युरु यह स्त्री स्पनिचार करन ही पकडी गई है। ४. व्यवस्थान मुखान हम घाडा थी है कि एसी स्त्रियों का पत्थरबाह करें सो तूइस स्वी के विषय मक्या कहता है ? ६ उन्हों ने उस को परस्रत के सिय यह बात कही ताकि उस पर दाव सगाने के सिये कोई बात पाए, परन्तु थीश अकर र उपनी से भूमि पर जिलाने नगाः ७ अव वे उस से पुक्ते श्री एहे तो उस ने सीघे हाकर उन से कहा कि तूम में आर्थ निष्याप हो। वही पहिसे उसकी पत्पर मारे। द भौर फिर भक्तकर भूमि पर उगमी सं सिखन सर्गा ६ परन्तु व यह सुनकर बडा से सकर खाटो तक एक एक करके निकल गए, भौर यीम भक्ता रह गया भौर स्त्री बही बीच में खबी रह गई। १ यीम ने सीचे होकर बस संभइत है नारी वे कहा गए? क्या किसी ने सुम्ह पर दढ की माजा न मी : ११: उस ने क्ला हे प्रमुक्ति से नहीं मीधुने कहा में भी तुक्त पर दड की भाजा नहीं देता जा और फिर पाप न

करना]।।

१२ तब योगुन फिर सोगा सं नहा

वस्त की क्योंनि में हु जो मेरे पीछे हो
सेगा बहु सम्बद्धार में न कसना पान्तु जीवन की ज्योंति पार्गा। १३ फरीमिया ने उस से नहा मुख्यनी गयाती सार देना है तसी गयाती और नहीं। १४ मंग्री ने उस को उसर रिया कि सर्गि में प्रपत्ती गवाती

४१ से = ११ तक का बावय श्रवसद पुराने बन्तलकों में नहीं मिलना।

धार्पे देता है तौनी सेरी मबाही ठीक है क्यांकि मैं बानता है कि मैं कहा से बाया इ भौर नहांको जाता है ? परन्त सुस नहीं वामते कि मैं कहा से झाता हूं या कहा की भाता है। १५ तुम छरीर के बकुतार न्याय करते हो में किसी का स्थाय नहीं करता। १६ चौर यदि में स्थाव नकंभी तो मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि में चकेचा नहीं परन्तु में ह भीर पिता है जिस ने मुक्ते मेजा। १७ धौर तुम्हारी स्पनस्या में भी निजा है कि दो जनों की यदाद्वी भिक्तकर ठीक होती है। १८ एक तो मैं भाप भपनी गवाही देवा ह भीर बुसरा पिता मेरी नवाही देता है बिस ने मन्द्रे मेजा। १६ उन्हों ने उस से कहा देशा फिलाकड़ा है। बीख ने उत्तर दिया किन तुम मुक्के जानते हो न मेरे पिनाको वदि मुक्ते जानते तो नेरे पिताको भी बानते । २० वे वार्ते उस न मन्दिर में उपदेश देते इए भएकार चर में कड़ी और किसी ने उसे न पकड़ा न्योकि उसका समय सब तक नही बासा

ना।

२१ उस ने फिर बन से कहा में बाता

११ उस ने फिर बन से कहा में बाता

ह मीर तुम मुखे दुकोये और समने पाप में

मरोगे जहा में बाता हूँ वहा नुन नहीं भा

सकते। २२ इस पर स्कृतियों ने कहा क्या
वह पगने सार को मार बानेगा जो कहा।

ह कि नहा में बाता हूँ वहा तुम नहीं था

सता? २३ उस ने उन से कहा तुम नहीं था

सता? २३ उस ने उन से कहा तुम नहीं था

सता? इस उस ने उन से कहा तुम नहीं था

सता? इस उस पाने पापों में मरोगे

सार का नहीं। २४ इसकिये में ने तुम

स का कि मीर नुम दिस्तास क करोगे कि में

वर्गा हूँ मीर पुन दिस्तास क करोगे कि में

वर्ग ह नुम सत्य पापों में मरोगे।

२४ उनहां न इस से कहा स कीन है?

बीधुने उन से कहा **वड़ी \*** हजो प्रारम्भ से तुम से कहता बाया है। २६ दम्हारे विषय में मुक्ते बहुत कुछ कहना और निर्हान करना है परन्तु मेरा भेजनेवामा सच्चा है बौर जो में ने उस से सना 🗓 वही बगत से कहता हैं। २७ वे न समन्दे कि इस से पिता के नियम में कहता है। २० तब मीच में भड़ा कि बब तुम मन्द्र्य के एवं की उचि पर चढामोगे शो जानोगे कि मैं नद्दी हैं बॉर बपने बाप से कुछ नहीं करता परन्तु वैसे मेरे पिता ने सम्बे सिकासा वैसे ही दे वार्ते कहता हु । २६ और मेरा मेजनेवाला मेरेसाम 🖁 उस ने मुख्डे बड़ेसा नहीं बोड़ा क्योंकि में सर्वदा वहीं काम करता ह जिस से बहुप्रसम्भ होता है। ३० वह में वार्ते कह ही रहा था कि बहुतेरी ने उस पर विकास किया ।। ३१ तब मीख ने उन यहदियों से जिन्ही

ने उन की प्रतीति की बी कहा यदि तुम मेरे बचन में बने रहीये तो सचम्च मेरे चेले ठहरीये। ३२ और सस्य को बानीने भौर छत्य तुम्हें स्वतव करेशा। ३६ उन्हो ने उस को उत्तर दिया कि इस तो इबाही स के वस से है और कभी किसी के बास नहीं हुए फिरतू क्योकर कड़ता है कि तुम स्वतत्र हो जाघोते ? ३४ वीध ने उन को उत्तर दिया मै तुम से सच सच भड़ताह कि को कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। ३६ और बास सदा चर में नही रहता पुत्र सवारक्ता है। ३६ सो यदि पूत्र तुन्हें स्वतत्र करेगा तो सचमूच तुम स्वतत्र हो जाबोगे। ३७ में जानता इ. हि तुम इवाहीय के वस से हो। शौभी मेरा वचन ना नद्द क्या बात है कि मैं तुस से वार्षे

तुम्हारे हुदय \* में जगह नही पाता इससिये तुम मुफ्ते मार डाशना चाहते हो । ३६८ मै वही बहुता हु जो धपन पिता के यहा देखा है भौर तुस वही करते रहते हो जो तुसने घपने पिता सं सुना है। ३६ उन्हों ने उन को उत्तर निया कि हमारा पिता तो इता हीम है मीज़ ने उन से कहा यदि तुम इबाहीम की सन्तान होते ता इबाहीम के समान काम करता। ४ परन्तु सव तुम मुक्त ऐसे मनुष्य को मार डाखना चाहते हो जिस ने तुम्हें बहु सत्य वचन बताया जो परमेश्वर स मुना यह तो इब्राहीय ने नही किया था। ४ १ तुम घपने पिताके समान काम करते हो। उन्हों ने उछ से वहां हम व्यक्तिभार से नहीं अन्ते हमारा एक पिता है मर्बाद परमेदबर। ४२ मीगुने उन से कहा यदि परमेक्षर तुम्हारा पिता होता ठो तुम मुमः से प्रेम रइनते क्योकिं मै परमेश्वर में से निकल कर बाबाह मै भाप से नहीं भाषा परम्तु उसी न मुके मेवा। ४३ तुम मेरी बात क्यो नही समम्बदे ? इसलिये कि मेरा वचन सुन नही सक्ते। ४४ तुम सपने पिता सैतान 🕆 से हो भौर भपने पिठा की साससाओं को पूछ करना चाहते हो। वह दो धारम्भ से इत्पास है और छत्य पर स्मिर न रहा म्भोकि सत्य उस में है ही नहीं जब बह भूठ बोमता तो प्रपने स्वमाव ही से बोसता 🐧 म्योकि यह भूठा है वरन भूठ का पिता है। ४६ परन्तुमै जो सच बोमताह इसी सिये तुम मेरी प्रतीति नही करता। ४६ तुम में से कौन मुम्हे पापी ठहराता 🖁 ? श्रीर यदि मैं सब बोकता 🛛 को तुम मेरी प्रतीति क्यो नहीं करते? ४७ जो परमेक्बर से होता वा वडने पाता।

है वह परमेश्वर की बात सुनता है भीर तुम इसमिये नहीं सुनते कि परमेश्वर की धार संनद्वी हो । ४० यह सून यह दियों न उस स कहा क्याहम ठीक नहीं कहते कि तूसामरी है भीर तुकम दुष्टारमा है? ४६ योखुने उत्तर दिया कि मुक्त मे बूष्टारमा नहीं परस्तु मै धपन पिता का बादर करता हु भीर तुम मेरा निरादर करत हो। १० परन्तु में मपनी प्रविष्ठा नहीं चाहता हा एक तो है जो चाहता है बौर न्याय करता है। ५१ में तुम से सक सच कहता हु कि यदि नोई व्यक्ति मेरे बदन पर पर्सेगाताबह धननानास तक मृत्युको न देखेगा। ५२ यहदियाने उस संकहा कि सब हम ने जान सिया कि तुक्त में बुध्नात्मा है इवाहीम मर गया भीर मिक्यद्रक्ता भी भर गए है भीर तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा हो बह धनन्त काल तक मृत्यु का स्वाद न चक्रेगा। १६ हमारा पिठा इब्राहीन वी मर गया क्या दूउस से बडा है<sup>?</sup> और भविष्यद्वक्ता भी बर गए, 🛮 घपने घाप को क्या ठहराता है। ६४ यीगुने उत्तर दिया यदि मैं घाप घपनी महिना करू हो। मेरी महिमा कुछ नहीं परन्तु मेरी महिमा करनेवाला मेरा पिता है जिसे तुम शहते हो कि वह हमारा परमध्वर है। प्रेप्ट मौर तुम ने तो उसे नहीं जाना परन्तु मैं उसे जानता हु धौर यदि चहु कि मैं उसे नहीं जानता को मैं तुम्हारी नाई मूठा ठहरूया परम्तु में उसे जानता और उसके बचन पर चनता हूं। ५६ तुम्हारा पिता इशाहीम मेरा दिन देकने की घाषा से बहुत मगन का और उस ने देखा और भानन्य किया। ४७ यहदियों ने उस से नहा भव सक **तु** पचास वर्षे का नहीं फिर भी तूने इचाही स

<sup>†</sup> यू शर्मासः

को देवा है? ४८ थीचुने उन से कहा में तुम से सच मच कहता हू वि पहिले इसके कि इवाहीम उत्पन्न हुमा में हू। ४१ तब उन्हों में उसे मारने के सिये परूर उठाए, परन्तु मीचु विशकर मन्दिर से पिकम गया।

फिर जाते हुए उस ने एक मनुष्य को देशा को जन्म का ग्रन्था जा। २ भीर उसके केलों ने उस से पूछा है रजी किस ने पाप किया था कि यह ग्रामा जमा इस मनुष्य ने या उसके माता-पिता ने ? ३ बीगुने उत्तर दिया कि न तो इस में पाप किया था न इस के माता-पिता ने परन्तु यह इससिये हमा कि परमेश्वर के काम उस में प्रमट हो। ४ जिस ने सके मजा है इसे चसके काम दिन ही दिन में करना प्रबन्ध है वह रात भानेवासी है निस में कोई कान नहीं कर सकता। **६ जब त**क मैं जगत संह तब तक असत नी ज्योति **इ: ६** यह कहकर उस ने भूमि पर बका और उस भूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस धन्वे की बाको पर सगाकर। ७ उस से कहा जा धीलोह के क्रूएड में थी में (जिस का वर्ष भेडा हुआ है) सो उस ने बाकर बोमा और देखता हुमा औट मामा। म तब पडोसी भीर जिल्हा ने पहिसे उस भील मानते देखा का कहने समें क्या यह वही नहीं जो बैठा मीक माना करता था? कितनो ने कहा यह बही है भीरो ने महा नही परम्यु इसके समाम है उस ने नहा मैं नहीं हु। १ तब वे उस से पूछने तग तरी धान क्योकर **सून गई** ? ११ उस न उत्तर रिया कि बीध नाम एक व्यक्ति न ामना सानी और मरी बालो पर सदाहर मन संकाति योलाहम जाकर को स

सो मैं गया और भोकर देखने सगा। १२ उन्हों ने उस से पूछा बहु कहा है?

उस ने कहा मै नहीं भानता॥ १३ सोग उसे को पहिस मन्या या फरीसियों के पास से गए। १४ जिस दिन मौण ने मिट्टी सातकर उस की माने सोनी **जी बह सका का जिन बा: १३** फिर फरीसियों ने भी उस से प्रसा देरी भान किस रीति सं इस गई ? उस ने उन सं कहा उस ने मेरी बालों पर मिट्टी नगाई. फिर मैं ने घो लिया और शब देलता हू। १६ इस पर कई फरीसी कहते सर्गे वह मनुष्य परमेक्बर की और से नहीं क्योंकि बहु सब्द का दिन नहीं भानदा। सीये ने कहा पापी मनुब्ध क्योकर ऐसे विन्ह दिसा सकता है? सो उन में फूट पड़ी। १७ उन्हों ने उस धन्ये से फिर कहा उस ने जो देरी बार्से कोली तु उसके विषय में क्या कहता है ? उस ने कहा वह भविष्यदन्ता है। १० परन्तु यहदियों को विश्वास न हमा कि यह मन्त्रा का भीर मन देसता है बब एक उन्हों ने उसके भाषा-पिवा की बिस की बाखें सल गई वी बसाकर। १६ उन से न प्रश्ना कि क्या यह तुम्हारा प्रज्ञ है जिसे तुम भहते हो कि श्रन्था जन्मा था? फिर भव बह नयोकर देखता 🛊 ? २ उसके माता-पिता ने उत्तर दिया हम वो बानवे है कि यह हमारा पूत्र है और अन्या जन्मा **बा। २१** परन्तु हम यह नहीं जानते हैं कि श्रव क्योकर देखता है भीर म यह जानते हैं कि किस में उस की बाबे कोसी वह समाना है उसी से पूछ को वह प्रपने विषय में बाप कह देगा। २२ में बात उसके माता-पिता ने इसिवये नहीं न्योति वे महविया से करते थे। नदानि महरी एका कर वरे वे कि यदि कार्म कहे जि वह मसीह

है तो भाराभनासय से निकासा जाए। २३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा कि वह सयाना है उसी से पूछा सो। २४ तब उन्हों ने उस मनुष्य को जो बन्धा मा दूसरी बार बुनाकर उस से कहा परमेदवर की स्तृति कर हम तो जानते है कि बहुमनुष्य पापी है। २३, उस ने उत्तर दिया में नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं मै एक बात जानता ह कि मै धन्या माभौर भव देवता हु। २६ उन्हाने उस चे फिरकड़ा कि उस ने तेरे साथ क्या किया? भीर किस तरह तेरी भावों कोसी? २७ उस ने बन से कहा में तो तम से कड़ चुका भौर तुम ने न सुना अब दूसरी बार क्यो सुनना बाहते हो ? क्या त्म भी उसके चैने होता चाहते हो ? २≈ सब वे उसे मुख मना भहकर दोसे तुही उसका चेला हैं इस तो मूला के चेले है। २ ८ इस नानते है कि परमेश्वर में ससा से बाते की परन्तु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहा का है। ३ उस ने उन को उत्तर विया मह तो भक्तमें की बात है कि तून नहीं बानते कि कहा का है तौशी उस ने मेरी मास स्रोस दी: ३१ इस आनते हैं कि परमेक्बर पापियों की नहीं मुनता परन्तु यदि कोई परमेस्बर का भक्त हो और उस की रच्या पर चनता है तो वह उस की सुनता है। १२ वनत के धारम्य से यह कमी भुतने में नहीं बाया कि किसी ने भी जन्म के मन्त्रे की भाजें जोशी हो। ३३ यदि यह व्यक्ति परमेरकर की स्रोर से न होता षो हुस भी नहीं कर सकता। ३४ उन्हों ने चस को उत्तर दिया कि तूतो विसकुत पापो में जन्मा है तूहमें क्या सिकाला <sup>‡े</sup> भौर उन्हों ने उसे बाहर निकास रिया ॥

**१**%, बीधू ने सुना कि उन्हों ने उसे **बाह**र निकाल दिया है और जब उस से मेंट हुई तो कहा कि क्या तुपरमेश्वर के पूत्र पर विश्वास करता है<sup>?</sup> ३६ उस ने उत्तर दिया कि हे प्रमु वह कौन है कि मै उस पर विद्वास करू? ३७ मीम ने उस से कहा तुने उसे देखा भी है और जो तरे साम बातें कर रहा है वही है। ३० उस ने कहा हेप्रभूमें विश्वास करताह और उसे दडबत किया। ३१ तब यीम ने कहा मै इस अनत मंन्याय के लिये याया हु ताकि जो नहीं देसते वे देसे और जो देसते हैं वे धन्ये हो काए। ४ जो फरीसी उसक साथ वे उन्हों ने ये बार्ते शुन कर उस से क्हा क्या हम भी सन्दे हैं<sup>?</sup> ४१ सीम् ने उन से कहा यदि तुम मन्य होते तो पापीन ठहरते परन्तु सब कहते हो कि हम देखते हैं इससियं तुम्हारा पाप बना रहता 食田

के तुम सं सच वच कहता है

कि जो कोई हार से नक्यासा में

प्रवेश नहीं करता परन्तु सौर निस्ती मीर

से चढ आता है वह चौर मीर हाक है।

२ परन्तु जो हार से मीठर प्रवेश करता है

वह मेडो का चरवाहा है। ३ उसके निमे

हारमाल हार जोल केता है और मेडे उसके निमे

हारमाल हार जोल केता है और मेडे उसके

नाम से जेकर बुमाता है भौर वाहर में बाता

है। ४ धौर जब वह पपनी सब मेडी को

बाहर निमाल चुकता है भौर जो के भागे

साथ चलता है भौर मेडें उसके रीखे पीछे

हो लेती है थयोनि व जसका सकर

पहचानती है। ४ परन्तु वे पराये के पीछे

मही वाएगी परन्तु उस से मार्गी। क्योंक

व पराये ना सक्त नहीं परमानिश्वी

भी मीशुने उन से यह वृष्टान्त कहा परन्तु वे न सममे कि ये क्या बाठें हैं जो कह हम से कहता है।।

७ तब यीखुने उन ने फिरकहा मैतुम से सम सम कहता ह कि मेडो का द्वार मै ह। इ. जितने सम्स से पहिसे बाए वे सब शोर धौर डाक् है परम्तु मेडो ने उन की न सनी। ६ द्वार में ह यदि कोई मेरे द्वारा मीतर प्रवेस करे तो उद्घार पाएगा धौर भीतर बाहर माया जावा करेगा चौर जारा पाएगा। १ कोर किसी और काम के लिये नहीं परस्तु केवस चौरी करने ग्रीद बाद करने और नष्ट करने को बाता है। मैं इसमिये आया कि वे बीवन पाए, और बहतायत से पाए। ११ सम्बद्धा चरवाडा मैं हे सच्छा चरवाहा सेबो के खिसे सपना प्राण देता है। १२ सजदूर जो न चरवाडा है भौर न भेडो का साहिक है भेडिए को माते हुए देल भेडो को खोडकर भाग बाता है और मेडिया चन्हें पनवता भौर वित्तर वित्तर कर बेता है। १३ वह इस्रसिये भाग भाता है कि वह मजदूर है और उस को मेडो की चिन्छा नहीं। १४ शक्का चरबाहा में ह जिस दरह पिता सुम्हे जानता है भौर में पिता को जानता ह। १%, इसी तरह में भ्रमनी मेको को जानता इ और मेरी भेड़ें सुभे जानती हैं बौर में भेड़ो क निये भपना प्राण देखा हूं। १६ और नेपी भौर भी भेडें हैं जो इस मेडवाला की नहीं मुभ्के उन काभी सानाग्रथस्य 🕏 वे मेरा शब्द सनेगी तब एक ही भग्नद बीर एक ही परवाहा होया। १७ पिता इसकिये मऋ स प्रम रक्तता है कि में धपका प्राण देखा ह क्ति उस फिरसे जू। १८ कोई उसे सुफस धीनना नहीं बरन में उसे बाप ही देता हू मभ उसके देन का भी स्थिकार है और

उसे फिर सेने का भी धिमकार है यह धाका मेरे पिता से मुफे निमी हैं।। १६ इन बाता के कारएा यहाँदियों में फिरफूट पढ़ी। २ उस में से बहुतेरे कहते के उस की क्यों सुलारना है धीर वह पारेरों ने कहा ये बाते ऐसे मनचा की मही जिस में

वृष्टात्मा हो क्या बुष्टात्मा प्रत्यो की

ग्रामें सोस सक्ती है<sup>?</sup> २२ यक्त्राक्षेत्र में स्वापन-पर्स्न हुआ बीर बाडे की ऋतु थी। २३ और गीगू मन्दिर में भूसैमान के घोसारे में टहुस रहा बा। २४ तब यहुवियों ने उसे घा वेख भौर पूछा तुहुमारे मन को कब तक दुनिया में रेंचेगा? यदि त मसीह है तो इस से साफ कह दे। २३ योश ने उन्हें उत्तर विया कि मैं ने तुस संकड़ दिया भीर दुम प्रतीति करते ही नहीं को काम में प्रपने पिता के नाम से करता ह वे ही मेरे गवाह है। २६ परन्त तुम इससिये प्रतीति नहीं करते कि नेरी नेडो में से नहीं हो। २७ मेरी मेंडे मच सब्द सनती है, बीर में उन्हें जानता हु भीर वे मेरे पीछे पीछे चलती है। २८ घीर मै चन्हें घनन्तु जीवन देता ह और देक्सी नाद्य न होगी और को है उन्हें थेरे हाच से आधीन न मेवा। २६ मेरा पिता जिस ने उन्हें मफ को विसा है सब से बढ़ा है भीर कोई उन्हें पिता के क्षंप संक्षीन नहीं सकता: **३** में भीर पिता एक है। ३१ यह दियो में उसे पत्नारबाह करने को फिर पत्कर उठाए। ३२ इस पर शीखू ने उन से कहा कि मैं ने तुम्हं धपने पिता की धोर से बहुत से मने नाम दिखाए है उन में से किस काम के सिमे तुम मके पत्चरशाह करते हो? 💵 यहरियों ने उस को उत्तर दिया कि

मने भाम के सिये हम तुम्हे पत्परबाह नहीं करते परन्तु परमध्यर की निन्दा के कारए। भौर इसमिये कि तू मनुष्य होकर भपन भाप को परमेदवर बनाता है। ६४ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी व्यवस्था में मही जिल्ला है कि मैं न कहा दूस ईश्वर हो ? ३ ५ यदि उस न उन्हें ईरवर कहा जिन के पास परमेश्वर का बचन पहुचा (भीर पवित्र शास्त्र की बात सोप नहीं हो सकती) ३६ तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर अगत में भेजा है तुम उस से कहते हो कि तुनिन्दा करता है इष्टलिये कि मै ने नहां में परमेश्वर का प्रवृह । ३७ यदि में भपने पिता के काम नहीं करता तो मंदी प्रतीति न करा। ३० परन्तु यदि मै करता हु दा बाहे मेरी प्रतीति न भी करो परन्तु उन कामो की दो प्रदीति करो ताकि तुम वानां भीर समकी कि पिता मुक्त में हैं भौर मैं पिता में हु। ३९ तब उन्हों ने फिर उसे पकरने का प्रयत्न किया परन्तु वह उन के हाथ से निकस गया ॥

४० फिर बहु यरवन के पार उछ स्वान पर बना प्रमा बहु पृहुका पहिले बपिटन्या विया करता वा बौर बहुँ। दहा । ४ के बि बहुँदेरे उछके पाछ यान न कहते वा कि पृहुद्या में दो कोई बिन्हु नहीं विकासा परन्तु को कुछ मुहुद्या ने हुए के किया में नहा चा वह धर छव था। ४२ और बहु। बहुदेरों में उछ पर विश्वास क्या।

११ मरियम और उस की बहित मरमा के गाव बैतितमाह का साजर नाम एक मनुष्य बीमार था। १ यह वही मरियम भी जिस ने प्रमुपर इन बास कर उसके पावा की सपन बासो से पोछा का स्वी का माई साबर बीसार था। ३ सा

उस की बहिनों न उसे कहना मेजा कि है प्रमु, देख जिस से तू प्रीति रकता है, वह बीमार है। ४ यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परन्तु परमेश्वर की महिमा के सिये हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर के पूत्र की महिमा हा। १ भौर योधु गरमा भौर उस की बहुन भौर लाजर संप्रेय रचलावा। ६ सो अव उस ने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह बा बहा दो दिन भीर ठहर गया। ७ फिर इस के बाद उस ने वेको स कहा कि सामा हम फिर यहदियाको चर्से। इ. चेसाने उस से कहा है रच्यी भभी तो यहरी तुम पत्करबाह करना चाइते वे भीर न्या तू फिरभी वही काता है? ६ सीगृन उत्तर दिया रूपा निन के बारह परे नहीं होते? यदि कोई दिन को चसे दा ठोकर मही सादा नगरिक इस जगत का जवासा देखता है। १० परन्तु यदि नोई रात को चने ता ठोकर जाता है, स्योकि उस में प्रकास नहीं। ११ उस ने में बार्दे कही और इस क बाद उन से कहने सर्गा कि हमारा मित्र मात्रर सो गया है परन्तु मैं उस जगाने जाता ह। १२ तन चलान उम संक्षा है प्रसुपदि वह नागमा है तो बच जायगा। १३ योश् ने तो उस की मृत्यु के निषय में कहा था परन्तु व समके कि उस ने तीत स सो जाने के विषय में कहा। १४ तब योग न उन्हा साफ वह दिया कि साजर मर गया है। १५ और में तुम्हारे कारण भानन्दित ह नि मैं बहा न या जिस स तूम विश्वास न रो परन्तु सब भाभी हम उसके पास चर्से। १६ तब योगा न जो दितुमुम भएनाता है प्रपने साम के चेसो से कहा ग्रामा हम भी जसके माथ गरन का वर्से ॥

t७ सो यीसुको बाकर यह मा**न्**म हमा कि उसे कब में रखे भार दिन हो चके है। १८ वैतनिय्याह यक्काभेम के समीप कोई दो मील नी दूरी पर वा। १६ और बहुत से यहदी मरका और मरियम के पास उन के भाई के विषय में खान्ति देने के लिये भ्राए वे। २: सो मरवायीक्ष के भाने का समाचार सुनकर उस से भेट करने को गई परन्तु मरियम वर मं बैठी रही। २१ भरवा नै योगू से कहा हे प्रमृयदि तुमहा होता हो मेरा भाई क्यापिन नयता। २२ धीर भव भी मैं बानती है कि वो कुछ तु परमेश्वर से मागेगा परमेश्वर तुन्हें देगा। २३ बीचू ने उस से कहा तेरा माई जी चठेगा। २४ मरकाने उस से कड़ा मैं बानती ह कि चन्तिम दिन में प्रवस्त्वान \* के समय बह जी उठेगा। २५ मीश ने उस से कहा पुनस्त्वान † और जीवन में ही 🛭 जो कोई मुक्त पर विश्वास करता है वह यदि मर भी काए, तौकी जीएगा। २६ और जो कोई जीवता है, चौर मुक्त पर विद्यास करता है वह सनन्तकाल हक न गरेगा न्या श्रू इस नात पर विस्तास करती है? २७ उस ने उस छ कहा हा हे प्रमुप्त विश्वास कर बुकी है कि परनेश्वर का पुत्र मसीह जो बयत में भ्रानेवाला या वह तु ही है। २० यह क्लकर वह चन्नी गई और भपनी बहित मरियम को चुपके से बुकाकर कड़ा गुरू यही है भीर तुन्हें व्चाता है। २१ वह सुनते ही तुरम्त उठकर उसके पास भाइँ। ३ (बीच मनी गात्र में नहीं पहुचाथा परन्तु इसी न्यान मंत्रा जहा मरभाने उस से भेट की जी)। ३१ तब जो यहूदी उग्रन साथ चर में वे बौर उसे

कुञी बढम में। बा कृतकीत्वान में। 'युजी बढना।

शान्ति देरहे वं यह देवकर कि मरियम तुरन्त उठके बाहुए गई है भी र यह सममकर कि बह कब पर रोगे को आही है उसके पीछे हो लिए। ३२ जब मरियम वहा पहुंची बहा दीशुवा तो उसे देवते ही उसके पाबो पर सिर के कहा हे प्रमु, यदि तू यहा होताता मेराभाई न मस्ता। ३३ जन यीखु ने उस को धीर उन यहदियों को जो उसके साम प्राए वे रोत हुए देशा तो बारमा में बहुत ही जवास हुमा और परच कर<sup>क</sup> कहा तूम ने उसे कहा रक्ताई? ६४ उन्हों ने उस से कहा, है प्रमु, वलकर देख ले। ३४ बीच के मास बहने लये। ३६ तक बहुदी कहते लगे देलो यह उस से कैसी प्रौति रचता था। ३७ परन्तु उन मे संकितनो ने कहा क्यायह जिस ने भन्ने की घार्खें कोसी यह मीन कर सका कि बह मनुष्य न मरता? १०० मीसुमन में फिर बहुत ही उवास होकर क्य पर ग्रामा बहुएक गुक्त वी और दक्त प्रत्यर उस पर वराबा। ३६ यौज ने कहा पत्वर को उठाओं उस गरे हुए की बहिन गरवा उस से नइने लगी है प्रभुतस में से भव तो ब्राँच बाती है स्योकि वसे मरे चार दिन हो गए। ४० बीचूने उस से कहा क्यानै ने तुम्क से न कहा था कि यदि तुबिश्वास नरेगी तो परमेश्वर की महिमा की वैजेगी। ४१ तब उन्हों ने बस पत्वर को इटावा भिर बीधुने भागें बढाकर कहा हे पिता में तरा क्याबाद करता हू कि तूने मेरी सून भी है। ४९ और मै जानता भा कि तूसदा मेरी सुनता है परन्तुओं भीड बास पास कडी है उन के नारल में ने मह कहा जिस से कि वे विश्वास गरें, कि तू

नुः अपने भावनो देवैन करके।

ने मुक्त भवा है। ४३ यह नहकर उस ने बढे धर्म से पुनारा नि हे साबर, निकस गा। ४४ जो सर गया था नह नपन से हाव पाव बच्चे हुए निक्स भागा और उसका मुह भगोस्त्रे से निपटा हुमा चा पीगु ने उन स वहा उसे क्लोसकर जाने को।।

४५ तब जो सहुदी मरियम के पाछ छाए वे और उत्तरायह कान देखाया उन में वे बहुती ने उत्त पर विस्तात दिया। ४६ परन्तु उन में से क्तिताने फरीसियो ने पाछ जाकर बीसु ने नामां का समाचार दिया।

४७ इस पर महायाजको भीर कंरीसियो में मुरुष समा \* के लोगों का इनद्वा करने कहां हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिकाता है। ४० यदि हम उसे बोही छोड़ दें तो सब उस पर विद्वास ने भाएमें भीर रोमी भागर हमारी जगह भीर जानि दोनों पर धविकार कर लेंगे। ४६ दव उन में से नाइफा नाम एन स्पन्ति नै जो उस वर्षका महाबाजक का उन स नहातुम कुछ नहीं जानते। ५ और न यह नौपते हो नि नुम्हारै लिये यह भना है कि हमारे सोयों के शिवे एक जनव्य गरे. मौर न यह विभागी जानि नाग हा। X१ यह बाग उस ने धपनी शोर स न नहीं परन्यु उस वर्ष का महायाजक होकर मनिष्यद्वाणी की कि बीगुउस जाति क निवे मरेगा। ४२ और न नेवन उस भानि ने निय बन्न इसनिये भी नि परनेश्वर को नित्तर-विताद मन्ताना को एक कर दे। ५३ सो उसी जिन से वे उसके नार शतने की लम्बनि काने नय।।

फिर यीगुफ्सक स छ न्त्र १२ पहिले बैननिय्याह् म घाया जहा नावर या जिसे बीशुन मर झ्या में स जिमायाचा। २ वहाउन्हान उसके दिये आजन तैय्यार शिया और मरथा सवा अर रही वी धौर साबर उन म स एक था जो उसके साथ भोजन करन के निये बैठ वे । 🤋 तब मरियम ने बटामानी का प्राप्त नर बहनोल इन लेकर थीग के पादा पर डाना भीर भपने बाना स उसके दीव पाछे. धौर इत्र की ज्यम म घर भूगन्यित हो गया । ४ परम्यु उसके श्रमा में स यहना इसा रियोगी नाम एक चना जो उस प्रकार पर या कहने लगा। ५, यह इत्र तीन सौ दीनार <sup>के</sup> में बचकर कगाली का क्यों न दिया गया ? ६ उस न यह बात इसलिय म कही वि उसे बगाला भी भिन्ता यी परम्नु इस निये कि बह बार था और उसके पान उन वी वैनी रान्तीयी और उस में जो <del>दुस</del>

बासा जाता था बहु निकास सेता था। ७ मीघू में बहुए उसे मेरे साबे जाने के दिन के सिमें रहने दे। ६ क्योंकि क्याम को तुरहारे साथ सदा रहते हैं परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदा म रहुगा।। १ यहदियों म से साथारण लाग जान

गए कि वह वहा है और वेन केवल यीशुके

कारण बाए परन्तु इससिये भी कि साजर

को देले जिसे उस में मरे हुआ। में से जिलाया भा। १० तब महायाजको ने साजर को भी मार डासने की सम्मति की। ११ स्योकि उसके कारण बहुत से यहबी मले गए और योगुपर विश्वास निया।। १२ दूसरे दिन वहत से लोगों ने जो पर्व्य में भाए में यह मुनकर, कि बीच् यरूखसेम में प्रांता है। १३ वजुर की बालिया सी भौर उस से मेंट करने की निक्से भौर पुकारते सगे कि होधाना धन्य इसाएस का राजा जो प्रभु के नाम से माता है। १४ जब सीम को एक गवहे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा। १५ जैसा तिका है कि है मिय्योग की बेटी यह कर देल तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढा हमा चला माता है। १६ उसके वेसे ये वाते पहिलो न समकेथे परल्तु जब सीझ् की महिमा प्रगट हुई हो धन को स्मरश माया कि में बाते उसके विकास में सिकी 8ई भी भौर सोगो ने छस से इस प्रकार का स्पोहार किया था। १७ तम भीड के नोगों न जो उस समय प्रसके साथ वे यह गयाही दी कि उस ने साजर को कब में से बुसाकर मरंहुको में से जिलायाथा। रैप इसी कारण लाग उस से मेट करने को भाए वे नयों कि उन्हों ने मुताबा कि उस ने यह बारवर्षेक्से विकास है। १६ तुब

फरासिया ने भाषम में वहा कोची दो सही

ति तुम से कुछ नहीं बन पक्रका देलों ससार उसके पीछों हो चनाई।।

२० भो सोग प्रस पर्म्म में भजन करने षाए थे उन में से कई यूनानी थ । २१ उन्हों ने गमीस के बैतर्मदा के रहनवासे फिसिप्पूस के पास धाकर उस संविमती की कि श्रीमान् हम यीश् से भेंट करना बाहते है। २२ फिलिप्युस ने घाकर धन्त्रियास सं नहा तन चनिद्रयास भीर फिलिप्युस ने गीणुसे कहा। २३ इस पर बीख ने उन से कहा वह समय भागवाहै कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो । २४ मैं तुम से सच सब कहता है कि जब तक यह का दाना मुमि में पक्कर सर मही जाता वह प्रकेला यहता है परन्तु अब मर जाता है तो बहुत फन चाता है। २ %, भो भपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे को देता है भीर को इस जगत में घपने प्रात्ता को भ्रमिम भागता है वह धनन्त भीवन के लिये उस की एसा करेगा। २६ यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे पीखे हो से घौर जहा मैं ह वहा मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे. तो पिता उसका श्रावर करेगा। २७ अब गेरा जी व्याकुल हो रहा है। इससिये अब मैं क्या कहु? हे पिता मुक्ते इस नडी से बचा? परस्तु में इसी कारण इस मजी को पहचाहु। २० हे पिठा घपन नाम की महिमा कर तब यह भाकाखनाशी हुई कि मै ने उस की महिमा नी है और फिरमी करना। २६ तव को सोग अपने हुए सुन रहे थे उन्हों ने अहा कि नादस गरजा भौरों ने कहा कोई स्वर्ग दूर उस से बोला। ३ इस पर गीशुने कहा यह सब्द मेरे लिये नहीं परन्त हुम्हारे सिये घाया है। ३१ धन इस जमत का न्याय होता है अब इस वगत का सरवार

निकाल दिया जाएगा। ३२ और मै यदि पृथ्वी पर से ऊचे पर चढाया जाऊ जा तो सब को घपने पास की चगर। ३३ ऐसा कहकर उस में यह प्रगट कर दिया कि **वह** नैसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस पर सोगों ने उस से वहा कि हम ने व्यवस्था की यह बात मुनी है कि मसीह सबेंदा रहेवा फिर तु क्यों कहता है कि मन्द्य के पूत्र को ऊचे पर चढाया जाना सबस्य है? ३५ यह मन्ष्य का पुत्र कौन है ? बील ने उन से कहा ज्योति अब बोडी देर तक तुम्हारे बीच में है जब तक ज्योति तुम्हारे साय है तव तक वसे बसी ऐसान हो कि संबकार तुम्हें भा परे जो भ्रम्भकार में चलता है वह नहीं जानता कि किथर जाता है। ३६ जब तन ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विस्थास करो कि तुम ज्योति के सन्तान होमी ॥

ये बार्टे महक्तर बीच चना गया और बन से फ़िपाएडा। ३७° घीर उस ने उन के साम्हने इतने चिन्ह दिलाए, तौभी उन्हों ने उस पर विश्वास न विया। ३०० ताकि मेगायाह मिक्पिइक्ता ना नचन पूरा हो **वो उस ने नहा कि हे प्रमृहमारे समाचार** की किस ने प्रतीति की हैं? और प्रमुका भुजबस किम पर प्रगट हवा? ३६ इस नारण वे विस्वास म कर सक क्योंकि मगायाहरू पिरसी वहा। ४ कि उस ने उन की मार्थे मन्धी भीर जन का मन कठोर विया है वही एसा नहीं विवेधाना से देन भीर मन ने नमभ धौर कि दें भीर मैं उन्हें चना कथा ४३ बनाबाह ने से बान इमसिये वहीं कि उस के उस की महिमारणी भीर उन न उसके विषय थ गर्ने भी। ४२ तीशी मन्दारों में मंत्री बन्ता ने उन पर विदेशम विद्या परम्पू फरीलिया के कारण प्रगट में मही मानते से एसा न हो नि धाराधनासम म से निकासे जाए। ४३ क्योंकि मनुष्यों की प्रशसा उन को पन्येश्वर की प्रशंसा से घरिक प्रिय सगती थी।।

४४ बीख् ने पुकारकर कहा जो मुक्त पर विस्वास करता है वह मुम्ह पर नहीं बरन मेरे भेजनेवाले पर विस्थान करता है। ¥¥ और जो मक्ते देलता है वह मेरे भेजनेशाले को देनता है। ४६ मे जगत में ज्योति होकर भाषा हु ताकि जो कोई मुक्त पर विद्वास करे वह अन्यकार में न रहे। ४७ यदि कोई मरी बार्ने मुनकर न माने तो मैं उसे दोपी नही ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के सिये नहीं परम्त जगत का उद्घार करने के मिथे ग्रामा हूं। ४८ जो सके तुच्छ जानता है और मेरी बातें शहरते नहीं करता है उस की दापी ठहरानेवासा तो एक है धर्मान जो बयन मै ने कहा है वही पिछले दिन में जम दोपी ठहराएगा । ४६ स्यानि में न धपनी धोर से बार्ने मही की परन्तु पिता जिस ने मुफ्ते भेजा है उसी ने मुक्ते चाना दी है कि नयानयानह<sup>9</sup> और नयानयानीम्<sup>9</sup> ५ और मैं जाननाह कि उस की भाजा धनना जीवन है इमतिये में जा बामता हूं वह जैना पिता ने मुम्द में वहा है बैमा ही बोनना हु ॥

१३ भगह ने भवों में पहिल जब सीमू ने जान लिया कि मरी कह सबी सा पहुची है कि जगन साहदर रिला के साता, नो सरने सोगों में जो जगन में स जैसा जैस कह रमना या सन्त नव नैमा ही प्रेस रुपना नका १ सीर जब मैनात रामीन के पुत्र यहूदा इस्करिमोती के मन में महत्राम भूका था कि उसे पक्रमगण तो मोजन के समय। १ यी शुने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरै हाय मे कर दिया है और ये परमेक्बर के पास से मामा हूं भौर परमेश्वर के पास जाता हु। ४ भोजन पर से चठकर भपने कपड़े उतार विए, भौर भगोद्धा भेकर भएनी कमर बाल्बी। ५ तब अरतम म पानी भरकर बेसो के पाब बोने भीर जिस मगोचे से उस की कमर कथी थी उसी से पोसलो कथा। ६ जब बह शबीन पतरस के पास भाषा तब उस ने उस से कक्का हं प्रमु 🗢 नया तू मेरे यात्र घोता है<sup>?</sup> मीस् ने उस को उत्तर दिया कि जो में करता हू तू सब नही जानता परन्तु इस के बाद सम्भोगा। ६ पतरन ने उस से कहा तूमेरे शौच कभी न वोने पाएगा बहुसुनकर यी भूग उस से वहा याँव मै तुर्भेत बाक छामेरे सम्ब देश कुछ भी साम्य नहीं। ६ शमीन पतरस ने उस सं कहा है प्रमुद्धों मेरे पाव ही नहीं अरन प्राच भौर सिंद भी भो है। १ भी सुने उस में कहा जो नहा चुका है उसे पाम के सिंवा और कुद्ध योग का प्रयोजन नहीं परल्यु वह विसमुक्त शुद्ध है। धौर तुस शुद्ध हो परम्पुसम के सम नहीं। ११ महतो प्रपत्ने पश्राचनम्बान का जानसा वा इसी शिम उस ने कहा तुम सब के सब गुक्क मही ।)

१२ जब बह उन के पाव थी चुका धीर धानन बचड पतिनक हिंद बैठ नथा ता उन स कहन नथा मुस्स समझे हैं म न नुम्हार सांव बया किया है है तुम सभ गढ़ भीर प्रभु कहत हो थीर असा हन हा बवार्किम बही है। १४ घटि में र पम दौर मुद्र होकर तुम्हारे पाव वीए

शो नुम्हे भी एक वूसरे के पाब मोना चाहिए। १४, क्योंकि में ने सुम्हें नमुना दिका विमा 🖡 कि जैसामें ने सुम्हारे साथ किया 🎉 तुम भी वैसाही किया करो । १६ मैं तुम से सम सम नहता हू बास प्रपन स्वामी से अका नहीं धौर न मेजा द्वया \* मपने भैजनेवासे से। १७ तुम को ये बाते जानते हो और यदि उन पर भनो तो घर्म हो। १ व मै तूस सब के विचय में नहीं कहता बिन्हें मैं में चून सिया है उन्हें में जानता हू परन्तु यह इस्रसिये हैं कि पनित्र सास्त्र का बह बचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी बाता 🗜 चस ने मुक्त पर सात उठाई । १६ सब मैं उसके होने से पहिले तुम्हे जताए देता ह कि जब हो आए दो तुम विश्वास करो कि मैं बही हूं। २. मैं तुन से सच सच कहता है, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुख्य बहुस करता है और जो भुक्ते ब्रह्ण करता है वह मेरे भेजनेवाने को

११ ये बार्ड कहरूर सीमू धारमा म स्थापुत हुमा धीर यह नवाही ही कि मैं सुर क्षेत्र प्रकार हुए कि तुम में छे एन मुखे पक्त बाएगा। १२ की यह सबेह करते हुए, कि बहु किछ ने विषय में कहता है एक इसरे की सोर देवन सरी। १३ बाकरे केती में छे एक जिस से थीए भूग हमा बैठा है था। २४ तब समीन पत्ररात ने जस नी धार हैन करने पूछा हि स्थापा कर कर केती तरह सीमू में का तो यह कि के किएय में कन्ना है? १४ तक जस ने जसी तरह सीमू में हा सीम है भीमू ने जसर दिया जिस में यह रोगें

बहुल ऋरता है।।

<sup>\*</sup> या प्रेरितः 🗦 भू सेटाः।

का दुक्का दक्षेकर दूगा वही हैं। २६ और उस न दुक्का दरोकर एमीन के पुत्र यहुवा इस्तिग्यारी को दिया। २७ और दुक्का मठे ही सैनान उस में समा गया तक सीए म उस स कहा जो तू करता है तुरस्त कर। २६ परम्तु बैटनवामा के में से निसी न न जाना कि उस न यह बात उस से किस सिथ कहीं। २६ यहूदा के पास सैनी दुक्ती थी इसमिय किसी निसी न समक्षा कि थीनु उस स कहता है कि जो कुछ हुएँ एक्से के निय बाहिए वह माम से या यह कि कामा को हुछ दे। ३० नव वह दुक्का सेवर मण्य था।

दे१ वद बहु बाहुर पाना गया ठो थीगू मै बहा फव मतुत्य क पुत्र को महिना हुए में धीर परमेरकर में बहुन उस में हुई। दे१ भीर परमेरकर मी बहन में हुई। दे१ भीर परमेरकर मी बहन में उस की महिना करेगा बरन तुरुल करेगा। दे१ ह बामका में और पाड़ी देर तुरुहारे पास हु फिर दुम मुक्त बुढ़ांग और बैसा मैंन महुदियों छ बहा कि जहां में आत तुर्का करा पुन नहीं था मक्त बैसा हो मैं घढ़ तुम से भी करता हु। इस में तुन्में एक नहीं धाता देता हूं कि एक दूसरे स प्रेम रखी सैना में मैं तुम स प्रमा मा देश मिंद धाराय महान ता हुंगी स सब वार्तम कि पारम महान ता हुंगी स सब वार्तम कि पुन मेरे पम हा।

वैद्दं समीत पतरम न उस खंबहा है प्रमुद्दं बड़ा जाता है ? यीगुम उत्तर दिया विज्ञा में जाता हु बड़ा तू सब भर पीछ मा तड़ी महता | परस्तु इस वे बाद भरे पीछ पाएगा। ३७ पत्रस्त न उस ह बड़ा है प्रमुषभी में तेरे पीछं क्या नहीं सा सक्ता? में तो तेरे सिय सपना प्राएा दूगा। देस यीजूने उत्तर दिया त्या तू भरे सिय धपना प्राएा देशा? में तुफ संसक् सक्ताहूं कि मूर्गवान के साभ सकत क तूरीन कार मरा हल्कार न कर मेगा॥

१८ तुम्हारा मन स्थापुल न हो तुम परमस्वर पर विश्वास रक्षते हो \* मुम्हेपर मी विद्वास रत्ना। २ मरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं यदि न हाते ता मैं तुम से नह देता नयोनि मै तुम्हार सिये जयह तैयार करने जाना ह। ३ और यति मै आकर तुम्हारे सिय अगहतीयार रू≭ ताफिर मानर तुम्हें धपन वहां से आऊगा कि जहां में रहें बहा तृत भी रहो। ४ और जहा में जाता ह तुम बहा का मार्ग जानने हो । ५ मो मा ने उस में कहा है प्रमुहम नहीं जानने कि नु कहा जाना है? ता मार्ग कैमे जानें? ६ थील् न उस से कहा मार्गमीर स<del>ज्याई</del> धौर श्रीवन सही ह विना मेरे द्वारा नोई पिता ने पास नहीं पहच सकता। ७ मदि तुम ने मुक्त जाना होता दा मेरे पिता को भी जानते और भव उम जानत हा भौर उसे देखा भी है। ६ फिनिप्पून न चन से वहा हे प्रमुपिना का हमें दिला दे यही हमार निय बहुत है। ६ योगुने उस स वहां हे फिलिएयुम में इनने दिन स सुस्कारे साय हु भीर क्या शू सुभः नहीं जानता? जिस न सुभ्र देशाई उस न पिताको दला है तुब्या रहता है वि पिता का हम ल्ला। १ क्यालुप्रतीति नहीं करता विश्व पितास हुसीर पितासभासें ≱१ य दात जो मैं तुम हैं वहता है पपनी धार

को उत्तर दिया यदि कोई मुक्क से प्रेम रजें

से नहीं कहता परन्तु पिता सुक्त से रहकर मपने भाग करना है। ११ मेरी ही प्रतीति करो किमै पिता में हु चौर पिता मुक्स में है नहीं वो कामो ही के कारण मेरी प्रतीवि करो । १२ मै तुम से सव सव कहताह कि जो मुक्त पर विश्वास रक्तता है ये काम जो मैं करता ह वह भी करेगा बरन इन से भी बड़े काम करेवा क्योकि मै पिता के पास जाता हु। १३ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मागोगे वही में करूबा कि पूत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। १४ वर्षि सुम मुम्ह से मेरे नाम से कुछ मागोगे तो मै उस ररूमा। १३, यदि तुम मुक्त से प्रेम रइसते हो तो गरी भाजाओं को मानोगे। १६ बौर मै पितासे विनती करूगा और वह तुम्हें एक भीर सहायक देशा कि वह सर्वेदा तुम्हारे साम रहे। १७ ग्रर्वात् सत्य का भारमा जिसे ससार बहुए नहीं कर सकता म्योकि वह न उमे देखता है और न उसे जातना है तुस उसे जानने हो क्योनि वह तुम्हारे साथ पड़ता है और वह धूम में होगा। १६ में तुम्ह बनाय न खोडगा मै नुम्हारे पास झाता हू। १६ और बीडी देर रह गई है कि फिर ससार मुखे न देनेगा परन्तु तुम मुक्ते देलोगे इसलिये कि मै मीनित ह तुम भी मीनित उहोगे। २. उस दिन तुम जानीग कि मै भ्रपने पिता मे ह भौरतूम सक्त में धौर सैतूस से । २१ जिस में पास मरी भाजा है भीर बहु उन्ह मानता है वहीं सक्त संप्रस रज्जना है और जो सक म प्रमारचना है उस संसंग पिता प्रेम रचना भीर मैं उस से प्रेस रच्या भीर भपने भाग को उस पर प्रगट कल्या। ४२ उस सहदान जो इस्करियोगी न बा उस स दहा ह प्रभ क्या ह्या कि तु शपने पाप का क्रम पर प्रगर किया चाहना है

तो बह मेरे बचन को मानेगा चौर मेरा पिता उस से प्रेम रहोगा भौर हम उसके वास बाएने और उसके साथ बास करेंने। २४ जो मुक्त से प्रेम नही रजता वह मेरे बचन नहीं मानता और जो बचन दुम सुनते हो वह मेरा नहीं बरन पिता का है जिस ने मुक्ते भेजा।। २४ ये बातें मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कही। २६ परन्तुसहायक भर्नात् पवित्र बाहमा बिसे पिता भेरे नाम से मेबेमा वह तुम्हें सब बाते सिचाएगा भौर जो हुच मैं ने तुम से नहा है वह सब दुम्हे स्मरण कराएवा। २७ मै तुम्हें शन्ति विए बाता ह बपनी सान्ति तुम्हें देता हूं वैसे ससार . देता है मै दुम्हे नहीं देता दुम्हारा मन म मबराए धौरन डरे। २⊏ तुम ने सुना कि मैनेतुम से कहा कि मै आता हु मौरतुमहारे पास फिर बाता ह यदि तुम मुक्त से प्रेम रसते तो इस बात से मानन्दित होते कि मै पिता के पास जाता हु स्वोकि पिता मुक से बड़ा है। २३ सीर मैं ने सब इस के होने से पहिसे तुम से कड़ दिया है कि जब वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३ मै बन से तुम्हारे शाम और बहुत नातें न क्षमा न्योकि इस ससार का सरबार भागा है और यक्त में उसका कुछ नहीं। ३१ परन्तु यह इससिये होता है कि ससार जाने कि मैं पिता से प्रेम र**चता हु धौ**र जिस तरह पिता ने भूमें भाजा **रो**ं में **वै**से ही करताहु उठी यहासे वर्मे॥ १प् सम्मीदासमताने ह घौर मेरा पिता किमान है। २ जो

डाली मुफ्ट में है और नही फमती उस वह

नाट शासता है भीर जो फसती है उसे वह

षांटता है साकि चौर फसे। ३ सुम सो उस बचन के कारए। जो मैं में शुप्त में कहा है सुद्र हो। ४ हुन मुक्त में बने रही चौर मै तुम में औस डासी यदि वाससता मे यनीन रहे सो भ्रपने भ्राप संनहीं फला सक्टी वैसे ही तुम भी यदि मुक्त मे बने न **रहो तो नहीं फस सकते। ५ म दावसता** हूँ तुम डालिया हो जो मुक्त में बना एहता है भीर मैं उस में वह बहुत फल फलता है क्यांकि सक्त से चन्नग होकर सूम 📆 संभी नहीं कर सकते। ६ यति कोई मुक्त में बनान रहेतो वह शक्षो की नाई फेक दिया जाता और सूल जाता है और सोग उन्हें बटारकर धाग में भाक देते हैं भौर वे अन जाती है। ७ यदि तुम सुक्त मे वन रहो भीर मेरी बात तुम में बनी रहें तो नो चाहो मागो भीर वह तुम्हारे सिय हो जाएगा। व मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि नुस बहुत साफन साम्रो तव ही तुम मेरे थने ठहरोगे। ६ जैसा पिताने मुक्क से प्रेम रला जैलाही में ने पुम में प्रेम रता मेरे प्रम में बने रही। यदि तुम येरी झालायो को मालोने नों मेरे प्रमॉम बने रहोते जैना कि मैं ने घरने दिना की बाजाबी को बाना है और रुमने प्रमासे बनारहताहु। ११ में ने से बानें तुम से इससिय बही है कि मेरा धानन्य पुम में बना रहे भीर तुम्हारा बावन्द पूरा हो जाए। १२ मेरी चाता यह है कि वैमार्यने तुम संप्रम रूपा वैमाही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखा। १३ इस म वडाप्रेम किमी वानहीं कि वार सपने मित्रा वे लिये ग्रपना प्राग्त दे। १४ औ पूष में तुम्ह माता देता हु धदि उस वरो नानुम मरे मित्र हो । १५ सथ स मैं नुस्ह

दास न कहुगा श्योकि दाम नही जानता कि उसका स्वामी क्या करता है परम् मैं ने तुम्हें मित्र कहा है क्यों कि मैं ने जो बातें प्रपने पिता से सुनी वे सब दुम्ह बता थी। १६ तुम ने मुक्ते नही चुना परन्तु में ने तुम्ह चुना है भीर तुम्हें उहरावा वाकि तुम आकर फस बाबो और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता मे मागो वह तुम्हेद। १७ इन बातो नी बाह्य में तुम्ह इसलिये देता हू कि तुम एक दूसरे से प्रेम रक्तो। १८ यदि ससार तुम से बैर रक्षता है तो तुम अपनते हो कि उम<sup>े</sup>ने तुम से पहिले मुम्ड से भी बैर रका। १६ यदि तुम ससार क होते तो ससार प्रपनो मे प्रीति रस्तता परन्तु इस कारए। कि तुम ससार के नहीं बरने में ने तुम्ह समार में में चुन लिया है इसी खिये संसार तुम से बैर रज्ञता है। २० जो बाद मैं ने तुम से कही थी कि दास प्रपने स्वामी से बडा नहीं होता उसको बाद रखी बदि उन्हान मुफ्रे स्वामा तौ तुम्हे भी स्वाएगे यदि बन्हों ने मेरी बाद मानी हो तुम्हारी भी मानेंग। २१ परन्तु यह सब क्रुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे नयानि न मरे मेजनेवाचे को नहा जानते। २२ यदि में न माना भीर उन से बान न करना ता के पापी न ठकरत परन्तु श्रव उन्हें उन के पाप के लिय काई बहाना नहीं। २३ जो भूफ स बैर रलना है बह मर पिना स भी बैर रणना है। २४ यटि में पन में वे काम न करता जाधौर किसी ने नहीं विए ता व पापी नहीं ठहरत परस्तु शब ता बन्हा न मुक्त घाँर मरे दिना दाता को नेता धीर बाना स बैर किया। २४ घीर यह इमसिय झ्या विवह वचन पूराहा आ उन भी व्यवस्था य लिला है कि उन्हां ने

मुफ से व्यर्प बैर किया। २६ परस्तु जब बहु सहायक पाएमा जिसे में पुन्हारे पास पिता की घोर से मेजूना धपरि सरप का पारमा जो पिता की घोर से निकसता है तो बहु मेरी पताहों बेगा। २७ घोर तुम भी गबाह हो बरोकि तुम घारम्भ से मेरे साब रहे हो।।

१६ में बाते में ने तुम से इस्रतिये कही कि तुम ठोकर न चार्यो। २ वे तुन्हें भारायनाभयों में से निकास वेंगे बरन वह समय घाता है, कि जो कोई तुन्हें भार डासेया वह समस्त्रेगा कि मै परमेरवर की सेवा करता ह। ३ और वह वे इसमिये करेंने कि उन्हां ने न पिता को बाता है भीर न मुझे बानवे है। ४ परन्तु ये बातें मैं ने इसिस्ये तूम से कही कि अब **उन का समय प्राए हो तुम्हें श्मरण प्रा जाए.** कि मै ने तुम से पहिले ही कह दिया वा भौर में ने भारतम में हम से मे बादे इसलिये नहीं कही स्वोकि में तुम्हारे शाय बा। ५ भव मै भपनै भेजनेवाले के पास जाता ह भीर तुम में से कोई मफ से नहीं पुस्ता कि गुक्त बाता है? ६ परन्त मै ने जो य बार्चे तुम से १९६१ ፟ इसिंहमे तुम्हारा शन मोर से भर यया । ७ तीमी मै तुम से सम कहता ह कि मेरा आजा तुम्हारे सिबे सच्छा है स्पोक्ति यदि मै न बाऊ तो वह सहायक पुम्हारे पास म ब्राएगा परम्यु यदि मै बाऊना तो उसे तुम्हारे पास मेज दगा। म भीर वह माकर संसार को पाप भीर वार्मिकता भीर त्याय के विषय में निक्तर \* करेगा। १ पाप के जिल्हा में इसलिये कि वं सभः पर विक्वास नहीं करते । १ और पार्मिकता के विवय में इसकिये कि मै पिता

के पास जाता हूं ११ और तुम मुम्हे किर न देशीये न्याय के विधय में इसिमी कि ससार का सरवार दोवी ठहराया गया है। १२ मम्हेशम से बौर श्री बहुत सी बातें कहनी है परन्तु धमी तुम उन्हें सह मही सकते। १३ परन्त वय यह सर्पात सस्य का बात्मा बाएगा तो तम्हें सब सत्म का नार्व बताएवा स्वोकि वह भपनी भोर से न कहेगा परन्त को कुछ धनेगा वही कहेगा भीर मानेवासी वार्ते तुम्हें बताएना। १४ वह मेरी महिमा करेना नयोकि वह मेरी बातों में से सेकर तम्हें बताएगा। १५ जो कुछ पिता काई, वह सब नेराई इसकिये में ने कहा कि वह मेरी वार्तों में से नेकर तुम्हें बताएगा। १६ मोड़ी देर में तुम मन्द्रेन देलोगे चीर फिर थोडी देर में मुक्ते देखोगे। १७ तब उसने कितने नेनी ने बापस में कहा यह क्या है जो बढ़ हम से कबता है कि बोबी देर में तुम मफेत देलोगे और फिर बोड़ी देर में मुक्ते देलोगे ? भीर यह इसलिये कि मैं पिता के पास बाता हु? १८ तव उन्हों ने कहा यह बोडी देर नो वह कहता है क्या शत है? हम नहीं भानते कि नया कड़ता है। १६ मीचू ने यह जानकर, कि वे मुम्ह से पुस्ता चाहते हैं उन संक्षा क्या तुम भापस में नेरी इस शत के विषय में पूछ पाझ करते हो कि थोडी देर में तुम मुके न देखोंने और फिर थौडी देर में सभे देखोंसे। २ मै तुम से सच सच कडताह कि हम रोमोये मौर विकाप करोगे परन्तु ससार मानन्द करेगा तुम्हें शोक होया परन्तु तुम्हारा शोक शानन्त बन जाएगा। २१ जब स्त्री जनने समग्री है तो उस को सोक होता है क्वोकि उस की दुख की जडी बायहुची परस्तुनद मह

बालक जन्म चुकी थी इस मानन्य से नि

बात से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ उत्त सकट को फिर स्मरण नहीं करती। २२ भीर जुस् भी प्रव हो शोक है, परण्तु में तुम से फिर मिमुमा कै भीर नुस्तुरों मन में मानस्य होगा और तुम्हाण मानन कोई तुम सं जीन न सेना। २३ उत्त पिन तुम मुक्त सं कुछ न पूछोंगे में तुम सं सभ्य स्थ कहार हु मदि पिता से कुछ मानोने तो बह मरे नाम से तुम्हें देगा। २४ धव तक तुम न मेरे नाम से कुछ नहीं माना। मानो तो पासीये वाकि तुम्हारा मानस्य पूच हो साए।।

२ इ. मै मे मे बातें तुम से दुष्टान्तों में नदी है, परन्तु वह समय प्राता है कि मै तुम से दृष्टान्तों संबोर फिर नहीं वहुगा परन्तु कोलकर तुम्ह पिठा के विषय में बनाउना। २६ उस दिन तूम मरे नाम सं मागोने धौर में तूम से यह नहीं वहता वि में तुम्हारे लिये पिता से मिनती करूगा। रि स्थानि पिठा वो भाप ही तुम से प्रीति रवता है इसलिय कि तुम ने मूक से प्रांति रसी है भीर यह मी प्रतीति की है कि मै फिला की बार से निक्क बासा: २० मे पिता से निकलकर जयत में बाया ह फिर नमत को धावनर पिता के पास जाता है। २६ उसके घलाने कहा देश अब दो तु कोसपर पहला है और नोई कृप्तान्त नही नहता। ६ सवहम बानगर, नित् सब कुछ जानता है और तुमे प्रयाजन नहीं कि कोई तुम्ह से पूछे, इस संह्रम प्रतीति करते हैं कि सु परमेशनर से निकसा है। ११ यह मून यीशु ने जन से बहा बया तुम भव मतीति नण्ते हो? ३२ दको वह मंत्री माती है बरन मा पहुंची कि तुम सब तिसर विसर हाकर धपना धपना मार्ग सीरे भीर मुझे प्रकेश छोड दोग ठौनी मैं प्रकेश नहीं क्यांक फिता मेरे साम है। 18 में ने य बान नुम से स्वतिस कही हैं कि तुन्हें कुमेश होता है परस्तु जतम सामे में में समार का जीन विसा है।

१७ यीघुन ये बात नहीं और सपनी साजें साताय की मार उठाकर कहा ह पिठा वह घडी धा पहची घपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तरी महिमा करे। २ व्यानितृत उसको सब प्राणिया पर बसिकार दिया कि जिन्हें तून उस को दिया है जन सब को वह धनना आवत दे। ३ चौर घनन्त जीवन यह है कि वे तुक्त बर्डत सच्च परमश्चर का भीर मीशू मसीह को जिस तुने भेजा है आपनें। ४ जो काम नुत सुक्क करने का दिया का उस पूरा करके मैं तपुरुषी परतरी महिमा की है। ५ और बर्क ह पिठा तु घपने माम मरी महिमा उस महिमा सं कर को जगत के होने स पश्चिमे मेरी तरे साम थी। ६ मैन तरा नाम उन मनुष्या पर प्रयट निया जिन्हें तु ने जगत न संयुक्त दिया देतरे संगीर तुन उन्हें मुक्त दिया और उन्हों ने देरे बचन की मान सिया है। ७ घन ने भान गए है कि जो कुछ द न मन्हे विया है सब क्या और स ह। ६ क्यांकि जो शार्देतुन सफ पहचा दी मैं ने उन्हें उनकी पत्रचा दिया भीर उन्हों न उन को प्रहुए किया सौर स्वर्थ सच जान तिया है वि में वरी बोर स निक्ता 🦹 भीर प्रतिति कर भी 🕏 कि तु ही ने मुक्त मेजा। 🐔 मैं उन व लिय दिनहीं करता हु सरार के निय बिनती नहीं भारता ह परम्यू उन्हीं के सिय जिन्हें हू ने मुक्त दिया

बू हुन्दें फिर बंब्या।

111

वह मेरा है भीर इन से मेरी महिमा प्रगट हई है। ११ में झागे की जगत में न रहगा परन्तुमे जगत मे रहमे भीर मै तेरे पास पाता ह है पवित्र पिता भपने उस नाम से जो दुने मुक्ते दिया है उन की रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। १२ जब मै उन के साब पा दो मैं ने तेरै उस नाम से जो त न मुम्हे दिया है उन की रकाकी मैं ने उन की भौकसी नी धौर विनाद के पुत्र को खोड उन में से कोई नाथ न हुया इससिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। १३ परम्द सब में देरे पास साता ह सीर ये बाते जगद से कहता हूं कि वे मेरा बानन्द द्मपने मे पुरापाए । १४ में ने देशा वचन उन्हेपहचा दिया है भीर संसार ने उन से बैर किया क्योंकि जैसा में खखार का नहीं वैसे ही वे भी ससार के नहीं। १४ मैं यह बिनदी नहीं करता कि तू उन्हें बगत से वठा से परन्तु यह कि तु उन्हें उस शुष्ट \* से बचाए रका। १६ जैसे मैं ससार का नकी बैसे की वेभी ससार के नहीं। १७ सस्य के द्वारा उन्हें पश्चिम कर देशा बचन सस्य है। १८ और स ने जगत मे मुक्ते भेजा वैसे ही भै ने भी उन्हें अगत से भवा। १६ और उन के सिये में अपने

माप को पवित्र करता ह ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए बाए। २ मैं केवल इन्ही के सिये विकटी नहीं करता परस्तु उन के निये भी जो इन के श्वन के हारा मुक्त पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। २१ जैसा तू हे पिता सुभः मे है धौर मै तूक में हैं वैसे ही वे भी हम में हो इसकिये कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुक्ते भेजा। २२ और वह महिमाओं तूने मुकेदी मैं से उन्हरी है कि वे बैसे ही एक हो वैसे कि हम एक है। २३ मै उन में भौर तु मुक्त में कि वे सिख होकर एक हो जाए, भीर जगत जाने कि तूही ने मुक्तें मेजा थीर जैसातुने मुक्त से प्रेम रका नैसाही उन से प्रेम रक्ता। २४ हे पिता मैं पाहता ह कि जिल्हें तुने मुक्ते दिया है, जहां मै ह वहा वे भी भेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुक्ते दी हैं श्योकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिसे यक से प्रेम रक्ता। २५ हे घार्मिक पिता संसार ने मुक्ते नहीं जाना परन्तु मैं ने दुके जाना और इन्हों ने भी जाना कि वू ही ने मुक्ते नेजा। २६ और मैं ने देख नाम उन को बताया भीर बताता रहना कि की प्रेम तुमः को मुक्त से वा वह उन में खे भौर में चन में यह।।

१८ वीसूये बाते कहकर भगने वेस्रो केसाय किस्रोन केनासे के पार गया वहा**एक वारी की विस** में **वह** भीर उसके बेसे गए। २ और उसका पक्रकानेवासा बहुदा भी वह बगह जानता या क्यांकि यीश घपने चन्नों के साथ वहां जामा करता था। ३ तब बहुदा पसटन को भीर महायात्रको भीर फरीसियो की भीर से प्यादी को अकर दीपको भीर मधाली भौर हमियारो को लिए हुए नहा भाया। ¥ तब बीख उन सब बातों को जो उस पर धानेवासी भी जानकर निकसा धीर उन से वहने समा किसे बुढते हो ? ४, उन्हों ने वस का उत्तर दिया बीखू कासरी को भी सुने उन से वहा भे ही हु धीर उसका पकडवानेवाला यहवा भी उन के साब बड़ा

या। ६ उसके यह कहते ही कि मैं ह वे पीछे हटकर मृजि पर गिर पडे। 😉 तब उस ने फिर उन से पूछा तुम किस को दूबर्वहो। द वे बोसे मीचुनासरी को। बीयुन उत्तर दिया मैं दो तुम से कह चुका हु कि मैं ही हु यदि मुम्हे बुबते हो तो इन्हें वाने दो। ६ यह इसिया हुआ कि वह ववन पूर्य हो यो उस ने कहा था कि विन्हें तूने मुक्ते दिया उन में से मैं ने एक को भी न कोया: १० शामीन पतरस ने दसबार, को उसके पास की कीकी और महासाजक के वास पर चमान र उसका दहिना कान उड़ा निया उस दास का नाम मस्बुत था। ११ तक बीघुने पतरस से <sup>क</sup>हा भगनी बलबार काठी स रक्ता जो कटोरा पिता ने मुक्ते दिया है क्या मै उसे न पीळं?

१२ तम डिणाडिया और उन के सुबेदार सौर सहिंदयों के प्यादों में श्रीकृ को एककर न सौर सहिंदयों के प्यादों में श्रीकृ को एककर न के गांव के गांव क्योंकि वह उस वर्ष के महाराजक काइफा का संसुद्धा । १४ यह वहीं काफा या जिस ने सहिंदयों को स्काह सैंदी किए हमारे सोगों के तिये एक पुरुष का मरंगा प्रकाह हैं।।

१५ रामीन पतरस और एक और वेका भी बीधू के पीछे हो सिए यह वेका मेहायाजन का बाता पहलामा था भीर बीधू के साम महायाजन के धानन में गया। १६ परन्तु पतरस बाहर हार पर खाब रहा तव बहु इसरा चेका जो महायाजक का जा पहलाग था बाहर निकला चीर होगा विकास के नहार पारस्य को भीतर के धाया। १७ चस साकी ने जो सरपालिन पाया। १७ चस साकी ने जो सरपालिन भी पठरस ने कहा नया हु भी इस मनुष्य के भी म से हैं? उस ने बहा में नहीं हु। १८ दास भीर प्यादे जाई न कारण कोएले षभनाकर नडे साथ रहे थे भीर पठरस भी उन के साथ लडा ताप रहा था।। १८ तब महासाबक ने सीसु सं उसके

नेसी के विषय में भीर उसके उपदश के विषय में पूछा। २० यी सने उसको उत्तर दिया कि मैं में जगत से कोलकर बाते की में ने समायो भीर बाराधनासय में अहा सब यहबी इकट्टे हुआ करते है सवा उपदेश किया और गुप्त में कुछ, मी नहीं कहा। २१ तूमुक्त से क्या पूछता है? सुननेवाकी से पूछः कि मैं ने उन से क्या कहा? देखा ने अवामते हैं कि मैं ने क्या क्या कहा? २२ जब उस ने यह नहां तो प्यादी में सं एक ने जो पास लडा या बीशुको वप्पड मारकर कहा थ्या तुमहामाञ्चक को इस प्रकार उत्तर देवा है। २३ मीशुने उस उत्तर दिया यदि मैं ने दुराकहा तो उस बुराई पर गवाही दे परन्तु यदि भसा कहा तो मुक्के क्यो मारता है <sup>?</sup> २४ हमाने उसे

विया।

२५ समीन पतरस जडा हुमा ताप रहा
सा। तब उन्हों ने उस से नहा क्या हुमा ताप रहा
भा। तब उन्हों ने उस से नहा क्या हुमा
भी उसके जेसो में से हैं? उस ने क्नार
करने कहा में नहीं हूं। २६ महायाकर
ने साओ में से एक जा उसके मुद्दाक में से
भा किमान नाम पतरस में केना द्वारा मा
भोसा क्या में ने तुन्धे उसने साथ बारी में
न देखा बा? २७ पतरस फिर क्ष्मार
कर गया और तुन्छत मुर्ग न बाग दी।।
२६ और ने मीचू को नाक्षा के पास
से किसे को ले गए और भार का ममय या
परस्तु के आप किसे के भीतर न गए शारि
साइत उस के पास बाहर निकर माम

बन्धे हुए काइफा महायाबक के पास भैज

11

भीर कहा तुन इस मनुष्य पर किछ बात की नासिक करते हो " श - उन्हों ने उस को उत्तर दिया कि यदि वह कुनमीं न होठा तीहम उन्हें देरे होण म ग्रीपटे। ११ थीला नुस ने उन से कहा तुम ही इसे से बाकर प्रमानी स्थवस्या के मनुसार उसका स्थाय करो यहूदियों ने उस से कहा हमे प्रक्तिगर नहीं कि किसी का प्रास्त से। १२ यह इसिये हुआ कि थीला की बहु कही की कि उसका मराग कै। होगा।

३३ तब पौनातुस फिर किने के मीतर गया भौर यीशुको दुलाकर उस से पूका क्या तू प्रष्टुदियों का राज्या है ? ३४ यी जूने उत्तर दिमा क्या तू यह बात अपनी घोर से क्हता है या भौरों ने मरे निचय में तुक से कही<sup>?</sup> ३५ पीनातुस ने उत्तर दिया नया में यहदी ह<sup>9</sup> तेची ही आर्ति और महा याजको ने तुन्हें मेरे हाब छौपा तू ने क्या किया है<sup>?</sup> ३६ मीसुने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस अनत का नहीं यदि मेरा राज्य इस अगत का होता तो मेरे सेवक मडते कि मै यहदियों के हाथ सौपा न बाता परन्तु सब मेरा राज्य शहा का नहीं। ३७ पीलातुस ने इस संबद्धा तो क्यातूराजाहै<sup>?</sup> सीसृश उत्तर दिया कि नुशहता है क्योकि मैं सबाह में ने इस निय अन्य निया और इनलिये अनुत में भाषा 🛚 वि सत्य पर गजाही 👣 जो कोई मरम का है वह मेरा शब्द सुनदा है। ¥ द पौतातुस त उस से कहा सस्य क्या

धीर यह बहुबर बहु फिर यहूदियों है गम निवम गया धीर उन से बहु। में तो उस म बुछ दाव नारी बाता। क्रेड पर रम्मारी यह गीति हैं वि से पसह स बुम्हारे सिये एक व्यक्ति को खोड दूधो क्या तुम चाहते हो कि में तुम्हारे सिये महियो के राजा को खोड दू? ४० तब उन्हों में फिर विस्ताहर कहां बसे मही परन्तु हमारे सिये वरसाब्बा को छोड दे मीर वरसम्बा बाक बां।

१६ इस पर पीतातुस ने यीगू को लेकर कोडे समबाए। २ मीर सिपाहिया ने काटो का मुक्टूट मूमकर उसके सिर पर रक्ता बौर उसे दैवनी दस्त्र पहिनाथा। ३ भीर उसके पास मा माकर कहने जये हे यहबिया के राजा प्रखान ! भौर उसे बप्पड़ भी भारे। ४ तब पीसातुस ने फिर बाहर निक्तकर सोगो से कहा देखों भै उसे तुम्हारे पास पिर बाहर नावा 🛮 ताकि तुर्यजानों कि मैं कुछ मी दोव नहीं पांचा। ५ तम यीशु कादा का मुदुर भीर बैजनी बस्त्र पहिने हुए बाहर निकता ग्रीर पीलातुस ने उन से वहा देशों यह पुरुष : ६ वद महामाजको ग्रीर प्यादा नै उस देका तो चिस्लाकर वहा वि उसे कूस पर वडा कूस पर थी मातूस ने उन स कहा तूम ही उसे लेक्ट क्य पर चढामी क्योंकि मैं उस म दोच नहीं पाता। 😉 मह दियो न उस का उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है बीर उब व्यवस्था के धनुसार वह भारे जाने के योग्य है क्यांकि उस ने ग्रपने ब्राप को परमस्वर का पूत्र बनाया। ८ अब पीसातुस न यह बात सुनी तो घीर भी कर गया ३ ६ और फिर किसे के भीतर नयाधीर यीघु से नहा पूनहाना है 🧗 परम्यू थीशु ने उस बुख भी उसर न दिया। पीसातुस ने उस स वहा मुद्र से न्या नहीं शासता? त्या तुनहीं जानता नि तुओं छोट देने का यथिकार मुझे हैं और तुमें

क्ष पर चढाने का भी मुक्ते ब्रविकार है। ११ यीशु में उत्तर विया कि सदि तुम्हे अभर से न दिया जाता तो तेरा मुक्त पर कुछ प्रभिकार न होटा इससिये जिस ने मुक्ते तेरे हाच पकडवाया 🖁 छसका थाप पपिक है। १२ इस से पौकातूस ने उसे छोड देना चाहा परन्तु यहदियों ने जिल्ला जिल्लाकर कहा यदि तुइस को छोड देगा तो वेरी मक्ति कैसर की स्रोर नहीं जो कोई धपने धाप को राजा बनाता है वह कैंसर का साम्ह्रमा कळा है। ११ ये बार्ते सुनकर पीनातुस बीखुको बाहर काया भौर उस बयह एक बबुतरा था को इन्नानी में गम्बता कहसाता है, चीर न्याय-घासन पर बैठा। १४ यह फ़सह की तैयारी का दिन या भीर छुटे बटे के लगभग वा तब उस ने यहदियों से कहा देखों यही है तुम्हारा राजा ! १६ परन्तु वे विस्साए, नि से बा! से बा! उसे कुछ पर चढा पीसातुस मंचन से कहा क्या मै तुम्हारे राजा को कूस पर चढाऊ ? महायाजको ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा धीर कोई राजा नहीं। १६ तब उस ने उसे उन के हाथ सौप दिया वाकि वह कुस पर चढाया आए।

१७ तब वे सीयुको ने गए। धीर वह सपना मून उठाए हुए उठ स्वान तक बाहर प्या को बोच्या ना स्थान नहसाता है भीर दशानी में गुनमुता। १७ बहा उन्हों ने उदे धीर उत्तके दाल भीर दो मनुष्यों को मुख पर वडाया एन ने दशर और एक नी वसर, धीर दोन में भीयुक्ते। १९ और पीसानुत ने एक दोव-नक निकार कूम पर सार दिया और उन्हों में सह हिमा या पीछा नासरी यह दियों का राजा। २ यह साम-नव सहुत सहदेवी ने पता

स्योकि वह स्थान जहां यीचु कूस पर कराया गया था नगर के पास था धौर पक इकानी धौर सतीनी धौर मूनाली में सिखा हुया था। २१ तब यहूचियों के महायानकों में पीतातुस से कहा यहूबियों का राजा मत तिक परस्तु यह कि उस ने कहा में यहूबियों का राजा हूँ। २२ पीसातुस ने उत्तर विसा कि में ने जो निस्त दिया वह विका दिया।

**२३ जब सिपाही यीधुको कृन पर चडा** बुके तो उसके भपडे लेकर बार माग किए, हर खिपाही के लिये एक माग और कुरसा मी सिया परन्तु कृत्ता विन सीमन ऊपर से नीचे तक बुनाह्मचाथा इससिये उन्हो ने बापस में वहा हम इस का न कार्डे परन्तु इस पर चिट्टी बार्से कि वह किस का होगा। २४ यह इसलिये हुआ कि पवित्र सास्य की बात पूरी हो कि उन्हों ने मेरे कपडे मापस में बाट सिए भीर मेर बस्न पर विद्री डानी सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। २%, परन्तु थीता कें कृत के पांस उस की भाता और उस की माता की बहिन मरियम क्लोपास की पत्नी और मरियम मयदसीनी लडी थी। २६ मीचु में भपनी माता भौर उस चेसे को जिस से चहुप्रम रज्ञदाचा पास आपने देशकर घपनी माता से शहा हे नारी \* वेक यह देश पूत्र है। २७ दव उस चेमे से कहा यह तेपी माठा है और बसी समय से वह भेशा जमे प्रपते चर में गया ॥

२८ इस ने बाद थीयू मं यह जाननर कि सब सब कुछ हो चुना इसिन्दे कि पवित्र शास्त्र नी बात पूरी हो नहा में पियास हूं। एक बहा एक मिरके से भरा हुमा बर्तन पराया सो उन्हों ने मिरके में भिगोप हुए इस्तज का जूमे पर रत्नकर उसने मृह से समाया। ३० जब सीसुने वह सिरमा सिया तो वहा पूराहुमा और पिर मुकाकर प्रास्त स्थान दिए॥

३१ और इमिमें नि वह तैयारी का दिन या यहदिया न पीलातम ने बिनती भी कि उन की टाए तोड़ वी जाए चौर वे उतार जाए ताकि सब्त के दिन वे कमा पर न एक. क्योंकि का सब्त का विज बड़ा दिन था। ३२ सो सिपाहियों ने बाकर पश्चिमें की टार्गे तोड़ी तब इसरे की मी जो उसके साथ कृतो पर चढाए वए थे। ३३ परन्तु जब यीसु के पास झाकर देखा कि बह मर चना है तो उस की टायेंन बोडी। ३४ परन्त्र सिपाडियो में से एक ने बरके संउमका पजर वेवा और उस में से हरन नाह भौर पानी निक्ता। ३४ जिस में महदेना जमीन गवाड़ी वी है और उस की गवाही सच्ची है और वह जानता है कि सब बहुता है कि तुम भी बिदबान भरो। ३६ ये बार्वे इमलिये हुई कि प्रवित्र धारत की यह बात पूरी हो कि उस की कोई हारी दादी न जाएनी। ३७ फिर एक भौगस्मान पर यह निस्ता 🗞 कि जिसे उन्हों न वैभा है उस पर दृष्टि नरेंगे॥

हे= इन बाठा व बाद घरमितवाह के मूमुग ने बा भीगुवा चेका चा (परन्तु प्रारंघाव इंटर च इस बात का दियाए राजा था) पीनाजूम में बिनती वी हमें सागृवा नाथ का का और चीनाजूम ने मंका दिनती मुनी और बहु साकर तम को नाथ मंत्राभा है है निषुदेमुन भी

र्याटल यागु वं पास रात को सेया था सम सर व समझय शिक्षा हुया गर्याटस लव्य व योगा ४ तक उक्हा ने

ध्य ॥

यीतृ की सोच को किया चौर यहूदियों के माकृते की रीति के मतुसार उसे मुम्ल प्रस्क के साम कच्छन में सपेटा! ४१ उस स्थान पर जहां यीतु कूछ र र बड़ाया गया था एन बारी थी और उस बारी में एक नर्द कब भी जिस में बभी कोई न रक्षा गया या! ४२ सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्हों ने यीसु को उसी में रका स्वीके बह कुझ निकट थी!!

२० सप्ताह के पहिने दिन मरियम मयदमीनी भार को सबेरा पहें ही कब पर बाई, धौर पत्वर को नव से हराह्यादमा। २ तव वह दौड़ी भीर गमीन फरस भीर उस इसरे चेने के पास विस से भीराधम रचता या प्राकर नहा वे प्रभूको क्यामें से निकास से मए हैं। और हम नहीं जाननी कि उसे नहारल विया है। ३ तब पत्तरस और वह दूसरा वेशा निकसकर कड की मोर<sup>े</sup> से। ४ और दोना साथ साथ दौर यहे में परन्त इसरा चना पनरस से बाने बहरूर १४ पर पहिले पहचा। ६ और मुक्कर नपके पड़े देने तौभी वह भीतर भ समा। ६ तव समीन पनरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और नज के भीवर गया और नमने पडे देन। ७ घीर वह घरोछा वो उसके सिर स बन्दा हुया था चपड़ा के साम पड़ा हुधा नहीं परन्तु बसर्ग एक अगह सपेटा हमादेशा। = तब दूमरा पता भी जो <del>रद्र पर पहिने पट्टचा या भीतर गया</del> धीर देलकर विस्ताम किया। ह ने धी धब तक पश्चित्र शास्त्र की बहु बात न समस्पे य कि उमें मरे हुद्दों में गनी बटना हावा। १० तब में चेने बाने पर मीर

११ परन्तु भरियम रोती हुई कब के पास ही बाहर खडी रही और रोत रोते कब की बोर मूलकर, १२ दो स्वर्गदूतों को उज्ज्यस रूपड पहिने इए एक को निरहाने भौर दूसरे को पैठाने बैठे बेला जहा सीध् की कोण पत्री थी। १३ उन्हों ने उस से भहा हे नारी तुभ्यो रोती है? उस ने उन से कहा वे मेरै प्रमुको उठा के गए भीर मैं नहीं जानती कि उसे कहा रका है। १४ यह कहकर वह पीखे फिरी भीर यीख को खड़े देला और न पहचाना कि यह यीश् है। १५ योगुने उस से कहा है नारी तू क्यो रोती है। किस को दूबती है? उस ने मानी समग्रकर उस से कहा है महाराज यदि तुने उसे उठा निया है तो मुक्त से कह कि उसे कहारका 🌡 बौर मै चसे में बाळगी। १६ योश ने उस संकहा मरियम । उस ने पीश्चे फिरकर उस से इकानी में कहा रज्यूनी सर्वाद हे गुद। t७ सीघुने उस से वहा मुक्केमत खु<sup>≉</sup>

१७ सीयु ने उन से नहा सुके मठ क्षृ क क्यों के से यह तक पिता के पास उमर नहां नया परन्तु मेरे माहयों के गास आकर उन छे कह वे कि में पपने पिता और दुम्हारे पिता और धरने परमेक्यर और तुम्हारे परमेक्यर के पास उमर जाता हु। १० मरियम मायक्षीनी ने जाकर केलों को नदाया कि में ने प्रभु को वेब्बा और उस में मुक्त से ये बार्ज कहीं।

११ नसी दिन को सप्ताह का पहिला दिन या सक्या के समय वब नहा के डार बहा भने वे पहुरियों के डर के मारे बन ये तब मीमु झाया और बीव में कहा होकर बन से कहा तुन्हें सानित मिमे। २० और यह नहकर उस ने समना हाय और यमन पबर उन को दिलाए सब चेने प्रमुको देखकर धानियत हुए। २१ प्रीमुने फिर उन से कहा पुन्हें शानित मिले जैसे पिठा ने मुसे मेबा है बैसे ही में भी पुन्हें मेजता हूं। २२ यह कहकर उस ने उन पर फूरा और उन से कहा पिबक सारमा सी। २६ बिन के पाप तुम झामा करो ने उन के विश्व समा किए। एहं जिन के पुम क्लो ने एहे गए हैं जन के पुम क्लो ने एहे गए हैं जन के पुम क्लो ने एहे गए हैं।

२४ परसु नारहा में से एक व्यक्ति पर्यात् पोमा को पिड्रमुख के कहनावा है कब सीसु धाया तो उन के साम क बा। ११ अब धीर जेन उस से कहने क्ये कि हम ने प्रमुक्त रेखा है तब उस ने उन से कहा वब उक में उस के हाथों में कीका के खेद म देख कु, धीर किसो के खदों में यमनी उसकी म बात कू धीर उसके प्रमु में प्रमा हाव न बात कू धीर उसके प्रमु में प्रमा हाव न बात कु, तब उक में प्रचीति नहीं कड़मा।

यीगु में कौर भी बहुत चिम्ह चेसी
 कं साम्हने विकाए, जो इस पुम्तक में तिके

<sup>•</sup> वा सत परने रहा।

या लाम वा बुदुवा।

मही गए। ६१ परस्तु वे इसिमये सिखे गए हैं, कि तुम विद्यास करों कि वीचु ही परमेश्वर का पूत्र मसीह है और विद्यास करके उसके नाम से जीवन पाओं।

इन बातों के बाद बीख़ु ने झपने साप को टिकिरियास अक्रीस के किनारे <del>नेनो</del> पर प्रगट किया चौर इस रीति क्षे प्रगट किया। २ धनीन पतरस भीर कोमा को विद्रुमुख कहसाता 🛊 और गजील के कामा नगर का नश्तरपत्त और वनवी के पूत्र और उसके जेको में से दो धीर जन इक्ट्रे थे। ३ शमीन क्लरस ने उन से कहा में मस्त्रमी पकडते की चाता है उन्हों ने वस से कहा इस भी तेरे साम चनते है धो ने निकसकर नान पर नहे, परन्तु उस रात फुक्क न पक्रका। ४ भोर डोते डी मौध किनारे पर कडा हवा बीजी वेसो ने न पहचाना कि यह बीखू है। इ. तम बीचु ने बन से कहा है बानको क्या तुम्हारे पास कुछ साने को है ? अन्हों ने उत्तर विया कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा नाद की बहिनी भीर जान करनी तो पाधीने तब वन्हों ने जास डासा और यब गळ्डांसवी की बहुदाक्त के कारल उसे सीच न सके। इस्तिये उस चेले ने जिस से बीक् प्रेन रचता वा पत्रस से कहा यह दी प्रश्न है खमीन पतरस ने सङ्ग सुनकर कि प्रमु 🕏 कमर में धगरका कर किया वनोकि वह तया वा भौर भीज में कृद पड़ा। परन्तु भौर चंत्रे डागी पर मळ्लायो से मरा हुआ। जास कीचते हुए बाए, क्योंकि वे किसारे से भविक दूर नहीं कोई वो सी हाच पर थे। ६ अब किमारे पर उसरे ता उन्हों ने कोएसे की बाय और उत्त पर मझमी रसी हुई, भीर रोटी देखी।

१० थीसु ने धन से कहा जो मझसियां
पुप में धनी पकरी हैं धन में से हुन सामी।
११ धनीन पतरस ने बेंगी पर चड़कर
एक सी तिर्पन बड़ी मझसियां से मण हुना
जात किनारे पर सीचा धीर हुना
मन्द्रियां होने से भी जात न फटा।
१२ थीनु ने उन से कहा कि धामो भोनन
करो खीर चेनों में हैं किसी को हिरान
न हुसा कि उस से पूछे कि हो न हो हैं हैं
अनु ही हैं। १३ थीनु सामा धीर रोटी
लेकर उनहें की चीर से हैं ही महसी भी।
१४ यह दीसि नार है हि धीए ने मरे
से में से बीर उनने के बाद चेनो को सर्वन
विरा में से भी उनने के बाद चेनो को सर्वन
विरा

१५ मोजन करने के बाद मीसू ने धर्मीन प्रवर्ष से कहा है समीन मृह्या के पूत्र क्यात इत से इसकर मुम्स से प्रेम रचला 🕯 रिस ने उस से कहा हा प्रमु शु तो जानता है, कि मै तुम्ह से प्रीति रहता उस ने उस से कका मेरे नेमनों की चर्यः १६ उसने फिरवूसकी बार उस से कहा है समीन यूहका के पुत्र क्या तू मुख छे प्रेम रकता है। उस नै बन से कहा हा प्रमृत् बानवा 🕏 कि मैं तुम्ह से प्रौति रस्ता ड़ उस ने उस से कका मेरी मेडों की रवामानी कर। १७ इस ने तीसरी बार वस से कहा है धरीन युद्धा के पुत्र क्या स मुक्त से भीति रखता 🛊 ? क्वरस स्वास हमा कि उन्ह ने उन्ह दीस टीबार ऐसा कहा कि क्या तुनुभक्त से मौति रखता है ? धीर उस से कहा है प्रमु, तूतो सब कुच जानता है तुनह जानता है कि मै तुम्ह छै शौति रचताह योचुने उस से कहा मेरी भेटी को चरा। १० में तुम्ह से सच सच कहता हु जब तुबबान वा तो धपनी कमर

बालकर नहीं चाहवा या बहा फिरवा या परनु कब तू बृढ़ा होगा तो अपने हाथ मन्ये करेगा चीर इस होगा तो अपने हाथ मन्ये करेगा चीर इस होगा तो अपने हाथ कहा तू न चाहिगा बहा चुके ने चाएगा। १९ उस ने इन नायों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यू से परसेक्वर की महिमा करेगा और यह कहकर, उस से कहा मेरे पीखे हो से। २० पतरस ने फिरकर उस चेल के को पीखे माने बेला जिस से मीधू प्रेम एकता या चौर जिस ने भीवन के समय उस की सात की कि सम कर के समय कर के सात की कि सम है र पर उसे बेककर पत्रस ने मीधू से कहा है समू, इस का कम हाल होगा? पर भीखू न उम से कहा महिस हो मीह कि वह मेरे पी सु के कहा महिस हो मीह कि वह मेरे पी सु के कहा मिर्ट भी हो है अपने कहा महिस हो मीह कि वह मेरे

धाने तक वहुत रहे, तो तुम्हे क्या ? तू मेरे पीखे हो से। २३ इससिये भाइयो में यह बात फैल गई, कि बहु चेला न मरेगा तौभी बीचू ने उत्त से यह नहीं कहा कि यह न मरेगा परन्तु यह कि यदि में बातूं कि यह मेरे धाने तक वहुत्त रहे तो तुम्हें इस से क्या?

एक यह नहीं चेला है जो इन बातों की गवाही चेता है और जिस ने इन बातों को लिखा है और इस अपनेत ह कि उस की

गवाही सच्ची है॥

२४ और भी बहुत से काम है, जो सीसु में किए यदि से एक एक करके विश्वे जाते तो में समस्ता हूं कि पुस्तक जो निकी जाती वे जयत में भी न समाती।

## प्रेरितों के कामों का वर्णन

ह सियुण्जिन्स में ने पहिली पूरितका उत्त सब बातों के विषय में मिर्स को मीसू में मारक्य में किया मीर करता और सिकाता रहा। र उस दिन तक बन बह उन मेरिकों को निन्हें उस ने चुना वा पविन मारबा के मार माजा देकर ऊपर उठाया न गया। र मीर उस ने पुक्त उठाने के बाद बहुत रे पक्के प्रमाणों के मपने माप को उन्हें जीवित विकासा भीर चालीत दिन तक यह उन्हें दिलाई देता रहा। प्रभीर कराय की नार्त करता रहा। प्रभीर व से सिककर उन्हें साक्ष दी कि यक-पनेस में न म्लों से परमू पता की उस प्रतिक्षा के पूरे होंगे की बाट बोहने रहो। बिस की चर्चा पुल मुक्त से मुन चुके हा। १ क्योंकि पूहका ने तो पानी में बपतिस्मा विया है परन्तु थोडे निनो के बाद तुम पविकारमा से <sup>क</sup> बपतिस्मा पामोरे।।

क तो उन्हों ने इन्हें होकर उन से पूछा कि है प्रमु, नया दू हरी समय इस्ताएन को राज्य फेर देगा? ७ उस ने उन से नहां उन नमर्यों या कार्तों की जानमा जिन को पिना ने घनने की समितार में रसा है तुम्हारा काम नहीं। इस परन्तु जब पश्चित घारमा तुम पर सार्गा जब तुम सामर्थ पासोंमें सीर

<sup>•</sup> सु में।

यस्थालेम धीर खारे सहूविया धीर सामरिया में धीर पूम्बी की खीर तक मेरे गलाह होंगे। है स्क कहरूर बहु कर कर देखते देखते कपर उठा निया गला धीर बादम ने उसे उन की घालों से जिसा मिया। १ धीर उसके जाने समय जब में भाकाय की घीर ठाक रहे में दो देखों दो पुरूप क्षेत्र करूर पहिने हुए उन ने पास घा लड़े हुए। ११ धीर कहे स्वर्ग के पास घा लड़े हुए। ११ धीर कहे स्वर्ग की घोर देखा रहे हों भही यीषु को तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा निया गया है जिस रीति से तुम ने उसे कर पास्या।

१२ तब वे जेंदून नाम के पहाड ते की महमानेम के निजट एक तक के कि? की दूरी पर है यह एक तक के कि? १३ मीर जब बहा पहुचे तो वे वर्ध भटारी पर गए, बहा पठरख और यूहका भीर माकूब भीर स्तिकास और फिलिप्युश मोन मा भीर बर्युक्तमाई और स्वतीन भीर हमक्के का पुत्र याकूब भीर स्वतीन मेनोठेस भीर याकूब का पुत्र के यहूबा एकने थे। १४ में सब कई रिजयों और भीगू की माता मरियम और उसके मारवा के साम एक चित्त होकर प्रार्थना में भी सो साम पर्का चित्त होर प्रार्थना में भी सह साम प्रकाषित होर प्रार्थना में

११ और उन्हीं दिनों से प्यारस माइसी में बीम से जो एक ही बीहा व्यक्ति के नगमग इक्टू वे सबा होकर कहने बता । १६ हे भाइसी ध्रयस्य या कि पनिम गान्त्र ना बहु सेल पूरा हो जो पनिम पान्मा ने वाऊर के मुख सहुदा के विषय में जो बीधु के पकडनेवालों का प्रयुवा या पहिसे से कही थी। १७ स्योकि वह तो हम में गिना गया भीर इस रोबकाई में सहमागी हुया। १८ (उस मे श्रममं की कमाई से एक बेट मोस निया धीर सिर के बस गिरा धीर उसका पेट फट गया और उस की सब बन्तविया निकल पत्नी। १७ और इस बाद को यक्त्रासेय के सब रहनेवासे जान गए, यहातक कि उस श्रेत का नाम उन की माना में हकसदमा बर्चाद नोह का लेव पड़ गया।) २ वयोकि भजन सहिता में भिका है कि उसका **कर उनड़ बाए**, बीर उस में कोई न बसे बीर उसका पव कोई इसरा से से। २१ इसमिने जितने दिन तक प्रभू बीखु हमारे साम बाता काता रहा बर्चात् मृहमा के बपविस्मा से सेकर उसके हमारे पास से उठाए बाने वक नो शोग बराबर इमारे साम छो। २२ उचित है कि उन में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके भी उठने का गमाह हो बाए। २३ तब उन्हों ने दो को खबा किया एक यूसुफ को जो बर-धवा कहकाता है जिस का उपनाम बसत्त्व है इसरा मित्रक्याह को। २४ भीर वह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रमुद् को सब के मन कामता है यह मगट कर कि इन दोनों में से तूने किस की जनाहै। २५ कि वह इस सेवकाई मीर प्रेरिताई का पद से जिसे यहना स्रोड कर धपने स्थान को गया। २६ तब उन्हो ने बन के बारे में चिद्रिया बासी मौर चिट्टी मित्रयाह के शाम पर निक्सी सो बह्न उन स्थारह प्रेरितो के साथ गिना

मया ॥

भव भिनेकुस्त वा विन धाया तो वे यत एक जगह हक्ट्रे वे। २ भीर एकाएक सामधा से वही धाणी की सी मनसनाहर वा दाव्य हुआ धीर उस से गारा घर जहां वे बैठे थे पूब यया। ३ भीर उन्हें धाग की सी जीनें फटरी हुई दिकाई वी। धीर उन में से हुर एक पर धा ठहरी। ४ धीर वे सक पवित्र धारसा से सर गए, धीर विश्व प्रकार धारसा से नम्ह बोलने की मामसे दी वे सम्बाद मारमा बोलने सव।।

**६ और** प्राकास के नीच की हर एक जाति में से भक्त बहुदी यरूपलेम में उठ्ते मे। ६ जब मह शब्द हुना दा मीड सम गई. और लोग घररा गए. क्योंकि हर एक को यही मुनाई वैता या कि ये मेरी ही भाषा में बोन रहे है। भीर वे सब चिकत और शबस्मित ड्रोकर नहने लगे देको येजी बाल रहे है नपासव मनीली नहीं? इ. काफिर क्यांहम में से हर एक बपनी बपनी भरम भूमि की भाषा सूनता है ? **१ ह**म को पारमी और मेटी और एकामी शीम भीर मिसुपुराभिया और बहुदिया और कप्पदूरियां और पुलुन और भासिया। भौर मृगिया भौर पमकृतिया भौर मिसर भीर सिद्धा देश को कुरेने के पास पास है इन सब बेखों के खुनेवासे भौर रोमी प्रवासी नया महती नया महदी मत बारल करनेवाले जेटी और घरवी मी है। ११ परन्तु भपनी भपनी मापा में उन से परमेरकर के बड़े बड़े नामो नी चर्चामुनते हैं। १२ और वेशव चरित हुए, और वबरावर एक दूसरे संकहत समे कि यह क्या हवा चाइना है<sup>?</sup>

१३ परन्तु भौरा न न्द्रा करके कहा कि वे तो नई मंदिराक नदो मुहु॥

१४ पतरम उन ग्याय्ड के माप ना हुया और अभे धन्त से कहत समा कि हं यह विया भीर हे यक ग्रसम के सब रहनेवामो यह जान सा धौर कान लगाकर मेरी बार्जे सुना। १६ जैमा तुम नमक खेहा यें क्या में नहीं क्याकि धनी तो पहर ही दिन चडा है। १६ परन्त्र यह वह बात है जो योएन भविष्यद्रक्ता कं डारा कही वई है। १७ कि परमस्तर कहता है कि घल्त के दिना में ऐसा होगा कि मैं घपना चात्मा सब मनुष्यो पर उडेन्सा क भौर तुन्हारे केने भौत तुम्हारी बेटिया मनिष्यद्वाणी करेंगी मौर तुम्हारे जवान वर्णन वर्लेंगे झीर नुस्हार पुरनिए स्वय्न देखेंगे। १८ वरन में भूपने वासो **भौ**र भूपनी वानियो पर भी बन दिनों में घपन धारना में स उडेनुगा मं भौर वे अविध्यद्वाणी करेंगे। १६ घीर मैं अपर मानाम में मदम्त नाम और गीचे चरती पर चिन्ह सर्मान् नोह भीर भाग भीर मूए का बादस विखासनाः २० प्रमुके महान और प्रसिद्ध दिन के जाने से पहिसे सूर्य प्रभेश और चान्द सोह हो जाएगा। २१ और को नोई प्रभुका नाम सेगा वही उद्घार पाएगा। २२ है इस्राएसियों से बातें भूमो कि सीम् नामरी एक सनुष्य सा जिस का परमेरकर की घोर से होने का प्रमाख उन सामर्थ के नामो और भारवर्थ के कामो और चिनहों से प्रगर है जा परमेश्वर में गुम्हारे भीच उसके द्वारा कर विलमाए जिसे तुम भाग ही जानत

हो। २३ उसी को अब वह परमेक्बर की ठहराई हुई मनशा भीर होनहार के भाग के अनुसार पकड़वामा गया दो तुम ने भवर्षियों के हान से उसे क्या पर पदवाकर मार डाला। २४ परन्त उसी को परमेशकर ने मृत्यु के बन्धनों \* से छडाकर जिलाया स्योकि यह अनहीना यों कि **वह** उसके वश्च में छहता। २५ स्योकि शब्द उसके विषय मे कहता है कि मैं प्रमुक्तो शर्वदा सपने साम्हने देखता रहा क्योंकि वह मेरी इहिनी धोर है *ता*कि में दिय न जाऊ। २६ इसी कारण मेरा मन बानन्द हुया भीर गरी भीम गमन हुई वरन मेरा ग्राप्टर भी भाषा में वसा छोगा। २७ स्थोकि तुमेरे प्राणी को अयोगोक र्में न क्षोबेगा और शब्दने पवित्र जन को सबने ही देगा! २८ इ. में मुन्दे कीनन का भाग क्लाया है जू मुक्ते सपने बर्धन के द्वारा भानन्य से भर देगा। १६ हे भाइयों में उस कूलपति दाऊ द के विषय में दूस से साहस के साथ कह सदता ह कि वह तो गर नया और गाबा मी गया और उस की कम धान तंत हमारे महा वर्तमान है। ३ सी भविष्यद्वन्ता होकर ग्रीर यह जानकर कि परमेश्वर में मुक्त से श्रपण लाई है कि मैं तेरे बग में से एक अपबित की तेरे मिप्रामन पर दैठाऊला। ३१ चस ने होन हार नौ पहिने ही से देखकर मसीह के त्री उठन के विषय में भविष्यहाली की रिन ना जसका प्राप्त ध्रमीसोक में धाद्या गया भीर न उस की देह सबने गाई। ३२ इसी बीशु को वरमेस्बर के

विकाया विस के हुन सक नवाह है।

\$ इ इस प्रकार परमेण्यर के बहिने हान

से सर्वोच्च पर पाकर, और पिता से

बहु पवित्र साल्या गायर करके जिस की

प्रतिका की गई की उस ने यह उंडेक के

दिया है को तुम देकते और सुनते हो।

इर्थ क्यों कि बाउज तो स्वर्म पर मही

वा परन्तु वह साप कहता है कि

प्रमु ने मेरे प्रमु से कहा है है मेरे

सहिन के जब तक कि में देरे बैर्जियों को

सेरे पावो तक की की की न कर दू।

\$ से सो अब इकाएन का सार्य क्याना

विचय बान के पर परमेशन वती

प्रवास की ने के प्रमुख पर कहाया

प्रमु मी उहुएया सीर मसीह भी।

३७ तथ सुननेपालों के ह्रदम किय नए, बार ने पतरस और सेन प्रेरिकों से पुछले लगे कि हे माइसी हम क्या करें? इ. विरस ने उन से कहा मन कि**रा**मा और तुम में से हर एक अपने अपने पापी की शरा के लिये बीचु मधीह के नाम है बपितस्मा से को धुम पवित्र धारमा का वान पामोपे। ३६ श्योकि यह प्रविना तुम और तुम्हारी सन्तानों, भीर उन सब इर दूर के लोगों के सिमे भी है जिनको अभू हमाख परमेशकर भपने पास बुकाएगा। ४० उस ने बहुत भौर वातो से भी शवाही वे वेक्ट समम्माग कि बपने बाप को इस देशी जाति † से वचाधी। ४१ सो जिल्हों ने उसका बचन बहुछ किया उन्हों ने अपितस्मा शिया और उसी दिन तीन हवार मनुष्यों ने सबभय उन में मिल गए। ४० चौर वे प्रेरिकों से धिला पाने मौर

सगित रसने में भीर रोटी तीड़ने \* में भीर प्रार्थना करने में सीसीन रहे।।

४३ और सब सोगो पर मय ह्या गया भीर बहुत से भ्रदुमुत काम और चिन्ह प्रेरितो के द्वारा प्रवट होते थे। ४४ और ने सब विश्वास करनेवाले इकट्टे रहते ये भौर उन की सब वस्तुएं साम्हेकी थी। ४% चौर के चपनी चपनी सम्पत्ति चौर सामान बेच बेचकर प्रीती जिस की मानस्यकता होती वी बाट विवा करते मे। ४६ और वे प्रति दिन एक मन होकर मन्दिर में इक्ट्रे होते वे और वर **घर रोटी ठोडते \* इए शानन्त और मन** की सीवाई से मोजन किया करते थे। ४७ मौर परमेस्वर की स्तुति करते वे भौर सब कोय उन से प्रसन्त वे भौर जो उद्धार पाते थे चनको प्रभ प्रति दिन चन में मिसाबेलाका।

प्रतरस और मृहका तीयरे पहर प्राप्ता के समय मनिवर में का रहे ये। य और सौय एक जम्म के समढ़ को सा रहे थे जिल को के प्रति हिन मनिवर के उस डार पर जो मुन्दर कहनाता है बैठा देते थे कि बहु मनिवर में जाने बातों से मीक माये। ३ जब उस ने पदस्स और मुहुमा को मनिवर में जाते केंद्रा तो जन से भीक भागी। ४ पतस्स ने मृहका के साम उस की और स्थान से देवा तो उन से भीक भागी। ४ पतस्स ने मुहुमा के साम उस की और स्थान से देवा तो उन से भीक भागी। ४ सतस्स मह उन से हुस पाने की सामा र स्वते दूप उन की भीर तावने नगा। ६ तब पदस्त ने वहा चान्यों और सोना से मेर पास है नहीं। परमु जो मेरे पास है बह त्में देता हैं बीझ मसीह नासरी के नाम से चल फिरा ७ मीर उस ने उसका दक्षिना हाथ पकड़ के उसे उठाया घौर तरन्त उसके पांचों घौर टक्का में वल या गया। य भीर वह उछसकर चढ़ा हो गया भीर चलने फिरने समा भीर चलता भीर कृतता भीर परमेश्वर की स्तृति करता हुमा उन के साव मन्दिर में पया। इ. सब कोगों ने उसे बलते फिरते चौर परमेश्वर की स्तृति करते देखकर। १० उस को पहचान शिया कि यह बड़ी है की मन्दिर के सुन्दर फाटक पर बैठ कर भीख मागा करता या भीर उस घटना से जो उसके साम हुई थी ने बहुत श्रचनित्रत मीर चर्कित हए ॥

११ जब वह पठरस और यहका को पक्के हुए या ठी सब सोम बहुत सबस्भा करते हुए उस घोसारे में जो सुसैमान का कहमाता है, उन के पास दौड़े भाए। १२ यह देलकर पतरस ने सोगों से कहा है इक्राएसियो तुम इस मनुष्य पर क्यो अचम्भा करते हो और हमारी भोर क्यो इस प्रकार देश रहे हो कि मानो हम ही ने बपनी सामर्थया मस्ति से इस चलवा-फिरवा कर विया। १३ इवाहीम और इसहाक और याक्ष के परमेहबर, हमारे आपदाचों के परमेरबर ने भ्रपने सेवक योज की महिमाकी जिसे तुम ने पकडवा दिया और जब पीसानुस ने उसे छोड देने का विचार किया तब तुम ने उसके साम्हरे उसका क्रकार किया। १४ तम ने उस पवित्र भीर वर्मीका इन्दार विया और विननी की कि एक हत्यारे को सुन्हारे सिये छोड़ दिया जाए। १४ और तुम ने जीवन के कर्ता को मा

<sup>\*</sup> मधी १६ १६ और इस पुराक के १ अर • परको देखी।

डासा निसे परमेदबर ने मरे हचा में स जिसाया भौर इस बात के हम बनाह है। १६ भीर उसी के नाम में उस बिखास के शास को उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देलते हो धौर जानते भी हो सामर्थ दी है और निश्चय उसी विश्वास ने को उसके द्वारा है. इस को तुम सब के साम्हने विकक्त मना चमा कर दिया है। १७ और अब हे भाइयों मैं अपनता ह कि यह कान तुम ने प्रकानवा से किया और वैसा ही तुम्हारे मरवारौ ने भी किया। १० परन्त विन बानों को परमेश्वर ने सब महिप्यद वक्तामी के मुक्त से पहिले ही बताया या कि वसका मसीह दुक उठाएगा उन्हें चस ने इस रीति संपूरी किया। १९ इस तिये मन फिएफो और **लौ**ट बाबो कि तुम्हारे पाप मिटाए आए, जिस से प्रमु के सम्मुक्त सं विकानित के दिन आए। २ भौर वह उस मसीह बीखू को शेवे को तुम्हारे निये पहिले ही से ठहराया गमा है। २१ घनस्य है कि वहस्वर्गमें उस समय तक रहे \* बाद तक कि बाह सम्बातों का सुकार न कर ने बिस की चर्चा परमेस्वर ने अपने पत्रित्र शक्तिमान् वक्तामी के मुख से की है, जो जगत की उत्पन्ति सं होते भाए है। २२ वीक्षा कि मुसाने कहा प्रमुपच्येक्टर तुम्हारे भाइमो मंसे तुम्हारे सिमे मुक्त सा एक भविष्यक्ष्मता उठाएगा जो कुछ वह तुम से नके संधानी मुतना। २३, परन्तु प्रत्येक मनुष्य वो उस महिष्यद्ववता की व सुने मोगो म से नाग किया आपना । २४ और मामान से तेकर उसके बाद वासी तक जितने प्रक्रिया स्तापो ने बात नहीं उन सब में इन बिना का सन्नेग्र दिया है। २१ तुम प्रक्रिया इन्साम की सन्तान भीर उस बाबा के पानी हो जो परोक्सर ने सुक्तारे बापवास से बान्यों जब उस ने स्वाधिन से कहा कि तेरे बन के बारा पूर्वी के सारे चराने साक्षीय पारंगे। २६ परोक्सर ने धरने सेवक को उठावर पहिले तुम्हारे पास भेवा कि तुम में से स्वाधिय है। यह की बुरास्यों से फेररर साविय है।

श्रिक वे कोगों से मह कह रहे के तो सावक और मिनर के सरवार और सहकी जन पर कर आए। २ क्यांकि वे बहुत कोषित हुए कि वे कोगों को सिकाति से और मीगु का उवाहरूल के दे कर कि मरे हुआे के जी उठने 7 का मजार करते से। इ और उन्हों ने उन्हें पक्रवकर तुसरे दिन तक हमानात में रखा क्योंकि सम्बाग हो यह सी। ४ परमु वचन के सुननेवामों में से बहुतों ने विस्वात दिन्या और उन की मिनती पान हवार

पुरुषों के सामाय हो गई।।

१ बृतरे दिन रोगा हुआ कि उन के
सरकार घोर पुरनिये और भारती।
१ और महायावक हुआ घोर कैछा घोर
मृह्ता घोर विकल्पर घोर वितने महा
सामा के वराने के ये यस सरकार कर्डे करहे हुए। ७ घोर गई बीच में बाग करते पुरुषों को कि तुस ने यह काम वित सामाय के सामाय किंद्र सामाय के सरवारों घोर पुरनियां सह दुवेंम के सरवारों घोर पुरनियां सह दुवेंम मनुष्म के साथ जो मनाई की गई है
यदि भाज हम से उसके जिक्य में पूछ
पाद की वाती है, कि वह क्यांकर प्रका
हुमा। १० डी दुम सक पीर सारे हलाएकी
सोग जान से कि भोगू मसीह नासरी
के नाम से जिसे तुम ने कृस पर कदाया
पीर पर्यस्कर ने मरे हुमों में से जिलाया
वह ननुष्य पुन्तुर साहने मना क्या
वह ननुष्य पुन्तुर साहने मना क्या
वह नहे देश यह नहीं पत्यर है निसे
दुम राजानिहरूयों ने जुक्क जाना और
वह कोने के सिरे का पत्यर हो गया।
१२ भीर किसी दूसरे के हारा जजार
नहीं कोफि क्यां के नीच मनुष्यों में
पीर कोई दूसरा नाम नहीं दिया पया
जिस के द्वारा हम उद्यार साह भी।

१३ जब उन्हों ने पत्तरस और यूहका का हियान देखा और यह जाना कि ये भनपढ भीर साबारण मनुष्य है तो भवन्मा किया फिर उन को पहचाना किये योज के साथ रहे है। १४ और चस मनुष्य को को भ्रम्बद्धा हुसाथा उन के साय खडे देसकर के विरोध में कुछ न कह सके। १३ परन्तु उन्हें समा के बाहर जाने की बाहा वेकट, वे बापस में विचार करने सगे १६ कि हम इन मनुष्यों के शाम क्या करें? क्योकि यह-सभेम के सब रहनेवालो पर प्रगट 🕏 कि इन के बारा एक प्रतिद्ध विकास भया है भीर हम उसका इसकार नहीं कर सकते। १७ परन्तु इस्रमिये कि यह बाद कोमो में धौर स्विक फैल न जाए. हम उन्हें बमकाए, कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। १८ तव उन्हें बुसाया और चितीनी देकर यह कहा कि यौगुके नाम से कुछ भी न

बोलना भौर न सिस्तसाना। ११ परस्तु परस्तु परस्तु परस्तु परस्तु परस्तु परस्तु परस्तु परस्तु के उत्तर कि उत्तर कि तुम हो स्थाय करों कि क्या यह परमेक्वर के निकट मला है कि हम परमेक्वर की बात से बडकर तुम्हारी बात माने। १० क्यों कि हम ते हेता भौर हुन है वह न कहें। ११ ठक उन्हों ने उन को भौर बमकाकर खोड़ दिया क्योंकि कोमों के कारण उन्द्र वएड देने का कोई वाब नहीं मिला इसिस्य कि नो बना कि वी उत्तर कारण वह नोम परमेक्वर की बडाई करते से। १२ क्योंकि वह मनुष्य जिस्त पर यह चमा करने का किन्दु दिखाया गया वा बासीस वर्ष से दिसाया गया वा बासीस वर्ष से

मधिक मान का वा॥ २६ वे छुटकर धपने साथियों के पास घाए, भौर वो कुछ महायाजको भौर पूरिनयों ने बन से कहा वा बनको सुना विया। १४ यह सुनकर, उन्हों ने एक जिल होकर जेंचे शब्द से परमेश्वर से कहा है स्वामी तुबही है जिस ने स्वर्ग भीर पृथ्वी भीर समुद्र भीर जो कुछ उन में है बनाया। २६ तूने पवित्र धारमा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाळद के मुख से कहा कि बन्य जातियों ने हल्लड़ नयो भवाया? और देश के सोगो ने क्यो व्यर्ववार्ते सोकी ? २६ प्रमुधौर उसके मसीह के विरोध में पच्ची के राजा सबे हुए, भीर हाकिम एक शाय इकट्रे हो गए। २७ क्योंकि सचमुत्र हैरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे दू ने समिपेक किया हेर्देवेस भीर पुन्तियस पीमातस भी भन्य जातियों भीर इसाएमियों के साथ इस नगर में इक्ट्ठे हुए। २० कि जो कुछ

पहिसे से तेरी सामर्थ \* बौर मति से ठहरा या नहीं करें। २६ मत हे प्रमु, जन की समिक्सो को देख जी राग करने बात है प्रमु, जन की समिक्सो को देख जी राग करने बात है प्रमु, को त्या करने के सिसे तू पाना हाल बहा कि भिन्द की प्रमुत्त काम ठी स्विक सीख् के नाम से किया पार्ट भी हिस सीख् के नाम से किया पार्ट । इह बात के प्रमुत्त काम ठी किया बार्ट । इह बात के प्रमुत्त काम ठी किया बार्ट । इह बात बाहा के प्रमुत्त कर चुके तो वह स्थान बाहा के प्रमुत्त कर चुके तो वह स्थान बाहा के प्रमुत्त कर चुके तो वह स्थान बाहा के प्रमुत्त पर्ट परिच्छा हो पर्ट और राज्य परिकास का क्या है बात सीखा के प्रमुत्त रहे।

हेर और विषया करलेवाली की मएवली एक विश्व और एक मन के ये वहा तक कि कोई जी घरणी सम्पत्ति घरणी नहीं नहरा वा परस्तु उन कुछ साके का ला। इह और मेर स्वी सामने से प्रमु मीसू के जी उठने की गवाही बेरे रहे भीर उन यह पर बड़ा ध्रमुख वा। इस भीर उन में कोई भी विष्य न वा स्वीठि विम के पास मूनि या वर से वे उन को वेच वेचकर, विकी हुई बस्तुको का बात साते भीर उसे मीरियों के पांची पर रखते ने। इस भीर वीची जिसे सामस्यक्ता होती वी उचके ध्रमुखार हर एक को बार विसा करते थे।

६६ और मृतुक नाम क्रुपुत का एक सेनी या विसका नाम प्रेरिको ने बर-नवा प्रवर्ष्ट् (सारित का पुत्र) रखा था। ६७ उस की कुछ मृति वी किसैं सक ने बेचा भीर साम के स्पन्ने लाकर प्रेरिको के पानो पर रख दिए।।

भीर हमस्याह शाम एक मनुष्य भीर उस की पत्नी सफीरा में कुछ भूमि वेणी। २ और उसके दाम में से फूक रस ओड़ा और यह बाव उस की पत्नी भी जानती जी कौर उसका एक भाग शाकर प्रेरिको के पानों के द्वागे रख दिया। ३ परन्त पत्तरस ने कहा है हनस्यात ! धीतान ने तेरे मन में यह बात क्यों बाली है कि ल पवित्र भारमा से भुठ बोलों धौर भूमि के बाम में से कुछ रका खोड़े ? ४ जब तक वड तेरे गांध रशी क्या तेरी न भी ? और वन दिक गई को क्या तेरे क्या में न की? दूने यह बाद धपने यन में क्यों विकासी? त मनव्यों से शबी परन्त परमेक्बर से भूठ बोला । ५ वे बार्वे सुनते ही इनन्याह गिर पड़ा और प्राण चौड़ दिए भीर सब सुननेवाको पर बड़ा सब छा समा। ६ फिर बवानों ने धठकर उसकी सर्वी बनाई धीर बाहर से बाकर पांड दिया ।। संगमन तील बंदे के बाद उस की पत्नी जो ऋक ह्या वान जानकर, भीतर आहे। व तब पतरस ने पस से क्टा भूके क्लाक्या दूस ने बह मूमि इतने ही में बेची भी? उस ने कहा हा इतने ही में। ६ पतरस ने उस से भटा यह क्या बात है, कि दुन दोनों ने प्रम के भारमा की परीक्षा के निये एका किया विका तेरे पति के पावनेवाने हार ही पर कड़े है, और तुमें भी बाहर से चाएंगे। १० तब वह तुरस्त उसके थानो पर गिर पढ़ी और प्रास्त खोड विष् ग्रीर अन्तनो ने भीतर प्राकर जेसे मरा गामा **थौर बाहर से जा**कर **ब**यके पित के पास गांक दिया। ११ और सारी कसीसिया पर बीर इन वातो के सब

स्तनेवाली पर, बधा भय छा नया ॥

**क्रुतेरा दाव।** 

१२ भीर प्रेरिको के हार्थों से बहुत चिन्ह भीर भद्भुत काम लोगों के बीच में दिसाए जाते वे (और वे सब एक वित्त होकर सूलैमान के बौसारे में इकट्टे हुमा करदे यें। हु≣ परस्तु औरों में से किसी को यह हियाब न होता था कि उन में जा मिसे हौ भी जीन उन की बड़ाई करते ये 🖟 १४ और विकास करने बामें बहुदेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभ की क्लीसिया में भीर भी भविक बाकर मिन्नते रहे।) १५ वहां तक कि लोग बीमारों को सबको पर सा साकर काटो भीर बटोसों पर सिटा बेले थे कि जब पवरस माए, तो उस की झावा ही उन में से किसी पर पड़ आगए। १६ कौर मक्खनेन के बास वास के शगरों से भी बहुद सोग बीमारा चौर चसुब बाल्याओं के सवाए हभीं को ना नाकर, इकट्टे होते में घार सब सम्बो कर विए जाते

१७ वर महापालक और उसके सब सामी जो सबुक्तियों के पथ के वे बाह से भर कर बठे। १० और प्रेरितों को पंकरकर बन्दीमह में बन्द कर दिया। १६ परन्तु रात को प्रमु के एक स्वयंद्रत ने बन्दीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर माकर पद्धा। २० कि बाबी मन्दिर में करे होकर, इस जीवम की सब बातें भोयों को सुनामों। २१ वे यह सुनकर मौर होते ही मन्दिर में जाकर उपवेश **रे**ने लगे परन्तु महायाजक और उसके सामियों ने भाकर बहासना को धौर इसाएमिया के सब पुरिनयी की इक्ट्रे पिया भीर बन्दीगृह में कहला नेजा कि वर्षे माए। २२ परन<u>ु</u> व्यादो ने वहा पहुचकर उन्हें बन्दीयह में जपाया और

भौटकर संवेश दिया। २३ कि हम मे बन्दीपृह को बड़ी कौकसी से बन्द किया हुमा भीर पहरेवाओं को बाहर द्वारों पर सके हुए पासा परन्तु जब स्रोसा ठी भीतर कोई न मिला। २४ अब मन्दिर के सरवार और महामानकों ने ये बातें सूनी हो उन के विषय में मारी पिन्ता में पड़ गए कि यह क्या हुमा चाहता है? २४. इतने में किसी ने घाकर उन्हें बताया कि वैच्यो जिल्हें तुम ने अन्दीगृह में बन्द रका था वे मनुष्य मन्दिर में साड़े हुए मोगो को उपदेख दे रहे है। २६ तब शरदार, प्यादों के साथ जाकर, उन्हें से माया परन्तु **बरबस नही स्थोकि है** कोगो से करते वे कि हमें पत्यरवाह न करें। २७ उन्हों ने उन्हें फिर माकर महासमा के साम्बने बड़ा कर दिया और महाया करू ने उन से पूछा। २६ क्या हम ने तुम्हें चिताकर मात्रा न दी बी कि तम इस नाम से उपदेश न करना? तीमी देकी तुम ने सारे मरूशनेम की भपने उपवेश से भर विमा है भीर उस व्यक्ति का भोड़ हमारी गर्दन पर साना चाहते हो। २६ तब पतरस चौर, चौर बेरिकों ने उत्तर दिया कि मनव्यों की भाजा से बढकर परनेश्वर की भाजा का पासन करना ही क्लंब्य कर्म है। ३० हमारे वापवादों के परमेस्वर ने सीश को जिलाया जिसे तुम ने कुम पर सटका कर बार कामा था। ३१ उसी को परमेश्वर ने अम् चीर खदारक ठहराकर. धपने वहिने हाय से सर्वोच्च कर रिया कि वह इसाएतियों को मन फिराब की शक्ति और पापों की समा प्रदान करे। **३२ चौर इम इन वार्जो के प्रवाह है,** धौर पश्चिम चारमा मी जिसे <del>परवेशकर</del>

नै उन्हें दिया है जो उस की भाजा मानते हैं॥

३३ यह सुनकर वे जस गए,\* भीर उन्हें मार डासना भाहा। ३४ परन्तु गमसीएम नाम एक फरीसी मे जो भ्यवस्थापक भौर सक कोगा में माननीय चा स्थायासय में चडे होकर प्रेरिती की घोडी देर के लिये बाहर कर देने की याज्ञा दी। ३५ तव उस ने कहा है इस्राएसियों को कुछ इन मनुष्यों से किया बाहते हो सोब समक्ष के करना। ३६ क्योंकि इन दिनों से पहले थियुवास यह कहता हुमा उठा कि मैं भी कुछ। ह भौर कोई चार सी मनुष्य उसके . साम हो लिए, परन्दु वह सारा गया भीर जितने जोग उसे मानते ये सब वित्तर वित्तर हुए और मिट गए। ३७ वसके बाद नाम सिखाई के दिनों में यहरा गमीमी उठा और कुछ मोग अपनी भौर कर निए यह भी नाच हो गया भौर जितने सीम उसे मानते के सब विक्तर निकर हो गए। ३० इसमिये पन मै तुम से कहता हु इन मनच्यो से दूर ही रही भौर उन संकुल काम न रखी न्योकि यदि यह वर्ष या काम मनुष्यो की भार से हा तब दो मिट बाएना। ३३ परन्त यदि परमेश्वर की भीर से है, वो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकीये कही ऐसान हो कि तुम परमेक्बर से भी महनेवाले ठहरो। ¥ तव उन्हाने उस की बात मान की भीर प्रेरितो को कुसाकर पिटवासा भीर सह साजा वेकर छोड विया कि यीच्यु के नाम से फिर बादी म करना। ४१ वे इस बात से बामन्दित

होकर महासभा के साम्हर्ने से चिर्म गए, कि हम उसके साम के मिसे निप्पर होने के थोम्प दो ठहरे। ४२ मीर मित दिन मिनर में भीर चर चर में उपदेश करने भीर इस बात का सुसमाचार मुताने से कि यीचू हो मसीह है न रहे।।

मुनाने से कि बीचू ही मसीह है न रके। है उन दिनों में जब वेले बहुत होते बाते में तो सूनानी मापा बोसनेवाले इवानियों पर कुडकुड़ाने समे कि प्रति दिन की सेवकाई में हमारी विववाओं की सुम्बि मही भी काली। २ तब उन बारको ने चेलों की मरहली को घपने पास बुताकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेरबर का वचन छोडकर खिसाने पिनाने की सेवा में एहें। १ इसकिये है भाइमी धपने में से सात सुनाम पुरूपो को जो पनित्र ग्राहमा भौर बुढि छे परिपूर्ण हो पून सो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा है। ४ परन्तु हुम दो आर्थना में और बचन की सेवा में नमें **पहुंचे। ५ यह बात सारी मयुक्ती को** शक्की समी और चन्हों ने स्विफनुस नाम एक पूरन को वो विश्वास और पनित्र भारमा से परिपूर्ण वा भौर फिनिप्पुस भौर प्रमुख्य भौर नीकानोर भौर वीमोन भौर परिमनास भौर चन्त्राकीवाला भीड़ माजस को जो यहरी मह में द्या गया था चुन सिया। ६ और इन्हें प्रेरितों के साम्हने सबा किया और उन्हों में शार्वना करके उन पर हाम रखे।।

७ और परमेश्वर का बचन फैसठा गया और सक्खसेस में चेक्तो की तिनठी बहुठ बढ़ित गई और साबको का एक बड़ा समाब इस मत के सामीन ही समा।

द स्तिपन्त्स धनुष्रह भीर सामर्थ से परिपूर्ण होकर भोगों म बड़े बड़े घद्भुत काम भौर चिन्द्र विकास करता चा। क्ष उस ग्राराधनासय में से जो निविस्तीनो की कहसाठी वी और कूरेनी भौर सिक्न्बरिया भौर निमिक्तिया भौर एखीया के लोगों में से कई एक उठकर स्विफनुस से बाद-विवाद करने लगे। १ परेन्तु उस ज्ञान चौर उस मारमा का विस से वह बातें करता या वे साम्हना न कर सके। ११ इस पर उन्हों ने कई नोगों को उभारा जो कहने मर्गे कि हम ने इस को मुसा और परमेश्वर के विरोध में निन्दा की बातें कहते सूना है। १२ और मोयो और प्राचीनो भीर शास्त्रियों को भडकाकर वह बाए बौर उसे पक्रवकर महासभा में से भाए। १३ और भूठे समाह सबे किए, जिन्हों ने कहा कि यह भनुष्य इस पश्चित्र स्थान भीर व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं क्रोडता: १४ क्योंकि हम ने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशा मासरी इस अगह को डा देगा और उन रीतो को बदल बासेपा को मूसाने हमें शौपी है। १५ तब सब सोगों ने जो समा में बैठे वे उस की भोर ताककर उसका मुकाबा स्वर्मदृत का सा देका।।

ता महापालक ने कहा बया थे बारों सो ही है ? उस ने कहा है माहसो और पितरो तुनी हमारा पिता हमाहीस हारान में बसने से पित्तिने जब सिमुदुतास्थित में बारों से पित्तिने जब ने उसे हरीन दिया। ब और उस से नहां कि दू सपने देश और सपने मुद्दान है निक्ति द उस देश से बक्ता जा जिसे

मै तुम्हेदिकाळगा। ४ तव वह क्सदियो के देश से निक्लकर हारान में जा बसा भीर उसके पिता की मृत्यु के बाद पर मेदबर ने उसको वहा सं इस देख में लाकर बसाया जिस में धन तम बसते हो। **६ मीर उसको कुछ मीरास वरन पैर** रक्तनै भर की भी उस में जगहन दी परन्त प्रतिकाकी कि मैं यह देख तेरे भौर तेरे बाद तेरे बस के हाम कर दूगा यचपि उस समय उसके कोई पूत्र भी न चा। ६ भीर परमेश्वर ने यो कहा कि तेरी सन्तान के क्षीय पराये देख में परदेशी होने भीर ने उन्हें दास बनाएंगे ग्रीर चार सी वर्ष तक दुख देंगे। ७ फिर परनेश्वर ने कहा जिस जाति के वे बास होने उस को मैं बएड बगा झौर इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेना करेंगे। थ धौर उस ने उस से कतने की बाजा दान्थी और इसी दला में इसहाक उस से उत्पन्न हमा और घाठवें विन उसका अस्तना किया गया और इस्डाक से माकृत और माकृत से बारह कुमपति उत्पन्न हुए। 👢 भौर कुमपतियों ने बुसूफ से बाह्र करके उसे मिसर देख वानेवासो के द्वाप बेचा परन्त परमेक्बर उसके साथ था। १० और उसे उसके सब क्लेक्षों से खुकाकर मिसर के राजा फिरीन के भागे मनुप्रह भौर बुद्धि दी भीर उस ने उसे मिसर पर धौर धपने सारे वर पर हाकिम ठहराया। ११ तब मिसर और कनान के सारे देश में प्रकास पड़ा विस से भारी क्लेस हुमा मौर हमारे बापवायों को संस्न नहीं मिलता था। १२ परन्तु बाकूब ने यह सुनकर, कि मिसर में सनाब है, हमारे बापरायो को पहिली बार भेजा। १३ भौर दूसरी भार युनुक घपने भाइयो पर प्रमट हो गया भीर युक्क की जाति फिरीन को मामूम हो गई। १४ तब यूस्फ ने भपने पिता बाक्ष भीर भपने सारे कुटुम्ब को को पद्धत्तर व्यक्ति थे बुझा भैजा। १५ तब साक्त्र मिसर में गया धीर वहा वह भौर हमारे वापदावे मर वए। १६ भौर वे सिकिन में पहुचाए जाकर उस कब में रज़े गए, जिसे इवाहीम ने चान्दी देकर शिकिन में हमोर की सन्तान से मीम निया का। १७ परला अब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट भाया जो परमेहनर ने इत्राहीस से की **वी दो** मिसर में ने जीग नड़ गए भौर बहुत हो गए। १८ जब तक कि मिसर में दूसरा राजान क्षमा को शुसुफ को नही जानता था। १६ उस ने हमारी बाठि से चतुराई करके हमारे बापवादी के साथ यहां तक कुम्पोहार किया कि बन्हें घपने बासको को फेंक देशा पडा कि वे जीकित न एहें। २० उस समय मूखा उत्पन्न हुमा को बहुत ही हुन्दर या भीर बहु ठीन महीने तक अपने पिताके भर में पाका बया। २१ परस्तु बर फेंक दिया यमा हो फियीन की बेटी ने उसे उठा निया भीर भपनापुत्र करके पाचा। २२ और मुखाको मिसरियो की सारी विद्या पढाई गई, भीर वह जाती भीर कामो में शामणी था। २६ जब वह चासीस वर्षे का हुया दो उसके मत मे भाषा कि में अपने इकाएकी भाइमी संभट कका ए४ और उस ने एक स्पक्ति पर सन्याय होते देखकर, उसे बचाना और मिसरी का मास्कर संवाध रह का पत्रदा सिया। २५ उस में सोचा र भर भाई समग्रेंगे कि परमस्कर मेरे

हायो से सन का सद्धार करेना परन्तु उन्हों ने न समग्रा। २६ दूसरे दिन वर्ग वे भाषस में सद रहे थे को वह वहा धा निकला<sup>क</sup> सीर यह कहके उन्हें मेल करने के लिये समझ्या कि है पुरुषो तुम द्याधाई माई हो एक दूसरे पर क्यों सम्याय करते हो ? २७ परन्तु को बपने पडोसी पर शस्याय कर रहा या उस ने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुन्हे किस ने इस पर हाकिस धौर न्यायी ठक्कराया है ? २० व्या विश्व पैठि से तुने कक्ष मिसरी को मार दाना मुक्के भी भार कासना चाहता 🕻? २१ यह बात युनकर, मुसा माया भीर मिचाद देख में परदेशी होकर उहने लगा और वहा उसके दी पूर दराम हुए। ३० जब पूरे चाचीस वर्ष वीव यए, तो एक स्वर्गकृत मे सीनै पहाब के जनल में उसे अनती हुई फामी की क्वासार्में बर्सन विया। ३१ मूसानै उस दर्शन की वेसकर अवस्था किया और अब देखने के किये पास गया दी प्रमु का यह क्षम्य हुचा। ३२ कि मैं तेरे बापवादो दबाहीन इसहाक धीर माकूब का परमेक्टर 🛊 क्षत्र को मूखा काप उठा बहातक कि बसे देखने का हिमान न रहा। ३३ तब प्रमुपे उस से कहा बपने पानों से जूती जतार से नपोर्कि जिस जगह तू बड़ा 🛊 वह पवित्र भूमि है। ३४ में ने सबसूच घपने सोमी की क्लंखाको जो निसर में है, देखी 🏾 चौर उन की बाहु सौर उन का रोना सुन निया है इससिय उन्हें खुडाने के निये उतराहु। भव मा मै युमेः मिसर में

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> स् उन्हें विशाई देवा।

मेजगा। ३५ जिस मुसा को उन्हों मे यह कहकर नकारा या कि तुम्के किस ने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है उसी को परमेश्वर ने हाकिम और खड़ाने बाला ठहराकर उस स्वर्ग दूत के द्वारा विस ने उसे भाकी में कान दिया का भेजा। ३६ यही स्थापित मिसर ग्रीर सास समृद्र और जगन में चालीस वर्ष तक प्रदेभूत नाम और जिन्ह दिला दिलानर उन्हें निकास साथा। ३७ यह वही मुखा है जिस न इस्राएसिया से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे माइया म से तुम्हारे सिय मुक्त सा एक अविष्यवस्ता उठाएगा । इद्याह वही है जिस ने जगन मे कसीसिया के बीच उछ स्वयंद्रत के साथ सीनै पहाड पर उस से बातें की भौर हुमारे बापदादा के साम वा उसी की जीवित वचन मिले कि हम तक पहचाए। ३१ परन्तु हमारे बापवादा न उस की मानना म बाहा बरम उसे हटाकर प्रपने मन मिसर की मार फेरे। ४ और हाइच्न से कहा हमारे सिमे ऐसे देवता बना को हमारे घाने घाने वर्ते श्योकि यह मुमा जो हम मिसर देश से निकास साया हम मही जानते उसे नया हुमा? ४१ उन दिनों में उन्हों ने एक नक्षदा बनाकर, उस की मुख्त के बागे विज **प**ढाया सौर सपने हाथों के कामी में ममन होने समें। ४२ सो परमेदबर मे मृद्र मोडकर उन्हें स्रोड विया कि बाकास मास पूर्वे जैसा समिष्यद्वनताची की पुस्तन में सिकाई कि हे इस्पाएन के बराने क्या तुम जगम में भागीस वर्ष तर पशुवसि मीर शलवसि सुभ ही को पदाते रहे "४३ धीर तुम मोनेन के तम्बू और रिफान देवता नं तारे नो

लिए फिरतंथे धर्मात् उन धाकारों को जिन्हं तुम न दएअवतं करने के सिये वशायाचा सो मैतुस्हवाबुल पंपरे ल जाकर बसार्कणा। ४४ साक्षीका सम्ब जनस मं हमारे बापदादा के बीच मे का जैसा उस न टहराया जिस म मुखा से कहा कि को धाकर तून देखा है उसके धनुसार इस बना। ४५ उसी तम्बू को हमारे बापदावे पूर्वनाल सं पार यहोश के साथ यहाँ न माए जिस समय कि उन्हों न उन प्रम्यजादियों का ग्रामिकार पार्या जिल्हे परमक्कर न इयारे बापदाबा के साम्हने से निकास विया भीर वह वाऊव के छमम तक रहा। ४६ उस पर परनेश्वर ने धनवह किया मो उस ने विनती की कि मैं याकूब के परमेक्बर के सिये निवास स्वान ठहराऊ। ४७ परन्तु सुसैमान ने उसके सिये वर बनाया । ४० परन्तु परम प्रयान हाच क बनाए घरों में नहीं रहता वैसा कि भविष्यद्वलता ने कहा। ४६ कि प्रम कहता है स्वर्ग मेरा सिहासन और प्रवी मेरे पाको तस की पीको है मर सिमे तुम किस प्रकार का घर बनामोगे? चौर मेरे विचान का कौन सा स्थान होमा ? ५० क्या य सब बस्तुए मेरे हाथ की बनाई नहीं?

का बनाइ नहां "
हे हुटील और यन भीर नान के सतनारहित साथा पुम सता गरिक सारमा का सामहता करते हो। ११ वैद्या गुम्मारे बापसों करते से बैद्दे ही गुम्म भी करते ही। १२ मिल्पाइकारामा म से निष्क की गुम्मारे बापसों के मिल्पाइकारामा म से निष्क की गुम्मारे बापसों ने में निष्क की गुम्मारे बापसों के सामान का प्राप्त के स्वाम की सामा की सामा

₹७5

श्रा ॥

भार चार बासग्यास हुन्। द्रून पुत्र य स्वर्गदूरों के डारा ठहराई हुई व्यवस्था दो पाई, परन्तु उसका पासम नही किया ॥

¥¥ में बार्ते सुनकर के जल गए \* भौर उस पर दात पीसने सगे। ३५ परन्त उद्य ने पनित्र द्वारमा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की घोर देखा घौर परमेवबर की महिमा को भौर बीचु को परभेक्बर की वहिनी मोर सबा देसकर। ४६ कहा देशों में स्वर्गकों चुसाहमा भौर मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की बडिनी और सद्दाहमादेसताह । १७ तव चन्हो ने बड़े शब्द से जिस्साकर कान बन्द कर निए, भौर एक चित्त होकर उस पर भगदे। ४० और उसे नगर के बाहर निकासकर पत्परवाह करने समे और मबाहा ने घपने रूपडे शाऊस नाम एक बनान के पानों के पान उतार रखे। **१६ औ**र वे स्तिफनस को पत्थरबाह करते रहे, भीर वह यह कहकर प्रार्वना करता यहा कि हं प्रमुधीयु, मेरी झारना को प्रहुण कर। ६ फिर भूटने टेककर कने सन्द से पुकारत है प्रभू, यह पाप वन पर मत क्या और यह कडकर सो गया भौर धाऊन उचके वस में सहसत

उद्यो दिन यस्त्रासेम की कसीसिया पर बडा उत्तर्य होने लगा और प्रतितो को स्रोड सक के सक मुस्तिया और समान्या देशों में तित्तर वित्तर हो गए। २ सोग प्रक्तों न दिलकनुम को नक्ष में रना भीग उनके निम्म बडा सिया । प्रया। ३ माइल क्सीसिया को उनाइ गा भीर पर घर मृतकर पुख्तों और

रित्रयों को पसीट वसीटकर बन्बीगृह में बासता था।। अंबो तित्तर वित्तर हुए वे ने

मुखमाचार सुनाते हुए फिरे। ५ भौर फिलिप्स सामस्या नगर में बाकर सोगो में मसीह का प्रकार करने सया। ६ धौर वो बार्टे फिसिप्पुस ने कही उन्हें जोगो ने सुनकर भीर को चिन्ह नह दिलाता था उन्हें देल देलकर, एक थित होकर यन सगाया। ७ न्यांकि बहुतो में से पश्द धारमाए वडे सन्द से चिस्ताती हुई निकल गई, और बहुत से मोले के गारे हुए और सगडे भी शक्से किए गए। = चौर उस नगर में बढ़ा धानन्द हमा ॥ इस से पहिले उस नगर में समीन नाम एक मनुष्य या जो टोना करके सामरिया के शोगों को चरित करता और धपने थाप को कोई बक्षा पूरव बनाता था। १ भीर सब स्रोटे से बडे तक उसे भाग कर इंडते वे कि यह मनप्य परमेश्नर की बहु शक्ति है जो महान कहताती **है**। ११ उस ने बहुत दिनों से जनहें अपने टोने के कामों से चकित कर रहा भा इसी लिये वे उस को बहुत मानते वे। १२ परन्तु जब उन्हाने किसिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य धार बीभु के नाम का शुस्रमाचार मृताता का तो सोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपविस्मा सेने समे। १३ तब स्मीत ने धाप **भी** प्रतीति की भीर बपतिस्मा सेकर फिलिप्स के साथ रहने लगा धीर चिन्ह धीर वर्ड बडे नामर्थ के काम होते देखकर चरित होताचा॥

१४ जब प्रस्ति ने जो सक्यानेन में वे मुका कि सामस्थि। ने परमेस्वर का वचन मान लिया है तो प्रतस्य धौर युहसाको उन के पास भवा। १५ और वन्हों न नाकर उन क निय प्रार्थना की कि पवित्र घारमा पाए। १६ वयानि वह भव तक चन संविभी पर न उनग वा उन्हों ने ताकेबल प्रभू यी बुके नाम म वपविस्मा मिया था। १७ तव उन्हान उन पर हाच रसे ग्रीर उल्हाने पविष भारमा पायाः। १८ अस्त समीन न देवा कि प्रेरितों के हाक रकत से पवित्र धारमा विया काता है तो उन के पास दपयं साकर वहा। १६ कि यह ग्रामिकार मुखे मी दो कि जिस किसी पर हाथ रक्ष बहुपवित्र भारमा पाए। २ पतारस ने उस से क्या कर रुपय कर साम नाग्र हो स्पोकि तुने परमेदबर का दान रुपयो संमोल मन का विचार दिया। २१ इस बात में न तरा हिस्सा है न बाटा स्पोकि तरा मन परसंदवर के बाग **धीमा मही। २२ इसलिये अपनी इस बुखई** संमन फिलाकर प्रमुखे प्रार्थना कर सम्मद है तेरे मन का विचार क्षमा किया चाए। २३ क्योकि में देलना हु कि तू पित्त की सी कडवाहट धौर धवर्म के बन्धन में पदा है। २४ धर्मीन ने उत्तर विमा कि कुम मेरे निये प्रभू से प्रार्थना ररो कि को बातें तुन ने कही उन मंस कोई मुक्त पर न धा पड़े॥

२५ सो वे सवाही देवर और प्रमु ना वचन मुनावर, सक्तालम का नीट मण् भीर सामस्या के बहुत गावों में मुख्याचार मुनाते गए।

२६ पिर प्रमुके एक स्वगंद्रत ॥ पिनिप्रमुक्त में कहा उनकर पश्चिम की भीर उस मार्ग पर जा जो सकरात्तम स भन्नाह को जाता है, बीर जगल में है। २७ वह उटकर कहा दिया थीर पर्मा कुश देश का एक मनुष्य था रहा था जो कोजा धीर कृषियों की रानी कन्दाके का मन्त्री और क्रजाची का और भवन क्रन का यरुगसेम ग्रामा था। २८ ग्रीर वह धपन रथ पर बैटा हथा मा घौर मशायाह जनिष्यद्वनता की पुस्तक पहला ह्यासीटावारहायाः २६ तव धारमा न फिलिप्पस से नहा निकट बाकर इस रम ने साम हो से। ३ फिसिप्युट ने उस भोर दौडकर उस यशायाह अविध्यद बक्ता की पूस्तक पदन हुए सुना धौर पूछा कि तूजापक रहा है क्या उस समभ्तामी है<sup>?</sup> **११** उस न क्ला अब तक कोर्नमुक्त न समस्राप ताम क्याकर समक्<sup>?</sup> भौर उस ने फिलिएस से बिनती की नि चडकर मर पास बैठ। ३२ पवित्र शास्त्र का जो सध्याम बहुपढ एहामा बहयह वा कि वह भड़ नी नाई बच हाने को पहुचाया गमा चौर **बैसा** मेम्ना घपनं कन शतरनवासा क साम्ह्रने चूपचाप गहता है बैसे ही उस स मी भपना मुहन लाला। ३३ उस की दीनता में उसका ग्याय हाने नहीं पाया और उसके समय के सामा के का कर्णन कौन करेगा क्योंकि पृथ्वी सं उसका प्रास् दठाया जाता है। ३४ इस पर लाजे न फिलिप्पुस स पूछा मै शुरू से विनदी करता हु यह बता कि अविध्यद्वनता यह क्सि के विषय म कहता 🕻 भ्रपने या निसी दूसरे ने विषय में। १५ तब फिलिप्स न घपना मुह काला और इनी दास्त्र संभारम्भ करक उस बोहा का न्सभाचार मुनाया। ३६ माग में पत्त चलत ने चिसी जस की जगह पहुंच शब

कोओं ने कहा देन यहा जस है धव **दे भूपचा**प रह गए क्योकि शस्त्र तो मुक्ते बपतिस्मा भेने में नया रोक है। मूनते वे परन्तु किसीको देवते न थे। दत्तव शास्त्रत भूमि पर से बठा परस्तु 📭 फिनिप्पुस ने कहा यदि तूसारे मन जब धार्ने सोसी तो उसे कुछ दिशाई न से विद्वास करता है तो हो सकता है दिया और वे उसका हान पकडके दिमश्क उस ने उत्तर दिया में विद्वास करता में से गए। 🔣 भौर वह तीन दिन तक न ह कि यीष् मसीह परमेल्बर का पुत्र है। है **ब तन उस ने रच नड़ा करने की माजा** देख सका ग्रीर न कायाभीर न पीता॥ १ दमिस्क में इनम्याह नाम एक दी भौर फिनिप्पुस भीर क्रोआ दौनो यक्त मं उत्तर पढे भीर उस ने उसे देला था उस से प्रमुने दर्धन में कहा हेहनन्याह! उस ने कहा हा प्रमु। बपितस्मादियाः। ३८ जब वे अक्त में से

भीर खाळन जो सब तक प्रभु के चेनों को समकाने सीर बात करने की पून में वा महाबाजक के पास गया। २ और उस से दिनक की बारायनालयो के माम पर इस विशिष्टाय की चिट्टिया मागी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिल्हें बहुद्दस पद पर पाए उन्हें बान्चकर यरू-ग्रमेम में में प्राए। ३ परन्तु वज्ञते वज्ञते यब वह दमिश्य के निकट पहुचा तो एकाएक प्राकाद से उसके चारो और क्योति चमकी । ४ और वह सूमि पर निर पड़ा भौर सह सब्द सूना कि हे शास्त्र हे बाउक तूनुके क्यो सताता है<sup>?</sup> × उसने पूक्क हे प्रजु, तुकीन है<sup>?</sup> बस न कहा मैं बीधुह जिसे तुस्ताता है। ६ परस्तु सब चठनर नगर में का रज्ञकर कहा है भाई शास्त्रन प्रमु, प्रवर्ति, भौर मो तुक्तें परना है यह तुक्त से कड़ा थीगू, जो उत्तर रास्त्रेष जिस से तुमामा आएगा। ७ जो मनुष्य उसके साम ये तुम्धे दिलाई दिया वा उसी ने मुम्हे भेगा

निकसकर उत्पर ब्राए, वो प्रभुका बाल्पा

फिलिप्स को उठा से गया सो को बे ने उसे फिर न देका भीर वह भानन्य करता

हमा प्रपने मार्गणका यथा। ४ और

फिलिप्पुस प्रशास में या निकला और

यब तर कैसरिया में न पहचा तब तक

नगर नगर सुसभावार सुनाता यया ।।

११ तब प्रमुणे उस से कहा उठकर उस गसी में का जो शीकी कहसाती 🕻 भीर यहवा के बर में शाक्ष्म नाम एक तारती की पुद्ध से क्योंकि देश यह प्रार्थना कर रक्का है। १२ और उस ने हनस्याह नाम एक पुस्त को भीतर बाते धीर घपने ऊपर **हाचरचते देला ≴** ताकि फिर से बुष्टि पाए। १६ इनम्याह ने उत्तर दिवा कि हे प्रभू, मैं ने इस मनुष्य के विषय में बहुतो से सुना है कि इस ने सक्खनेन में तेरे पवित्र सौयों के साम बढ़ी नहीं क्टाइयाकी है। १४ और यहामी इस को महायाजको की घोर से मनिकार मिशा है, कि जो सोन देख नाम सेठे हैं उन सब को बान्च से। १६ परन्द्र प्रमुवे उस से कहा कि तुभमाणा क्वोकि वह दो धल्यवादियो ग्रीर राजामी भीर इक्राएलियों के साम्हर्ने मेरा नाम अगट करने के सिये मेरा चुना हुआ पान है। १६ घीर में उसे बताबना कि मेरे नाम के सिये जसे ईसा ईसा इस बठाना पढेगा। १७ तब हनम्याह उठकर उध चर में नया और उस पर प्रपना **हा**य

है नि नू फिर बृष्टि पाए और प्रिक्त भारमा से परिपूर्ण हा आए। १० भीर तुरन्त उस की भारता स सिसके से भिरे, भीर वह देवन नगा भीर उठकर वपविस्मा निया फिर मोजन नरके बन पाया।

११ और वह वर्ष दिन जन याना वे साप रहा को दिमार म था। २ और वह तुरस्त सारापनामया में यी खू का प्रवाद करने मता कि वह प्रत्येक्वर का पुत्र है। २१ और छक बुतनेकाले चिन्न कही क्यांक्वर मही के नाम को नेते के नाम के नेते के नाम को नेते के नाम को के नाम को के जाए? २९ पन्नु धाउन्म और मी निम्में माया वा कि उन्हें बाग्येक्वर मही के प्राप्त के नाम को के पान के बाए? २९ पन्नु धाउन्म और मी नाममी होता गया और इस बात का प्रमाण के वेकर कि मसीह यहाँ हो हो विनन्न के राहनेकाले यहाँ यो हमी हमी हमी नाम हो होता नाम से का स्वाद के स्वाद के स्वाद हमी हमी हमी हमी हमी माया हो से कर कि मसीह यहाँ हो विनन्न के राहनेकाले यहाँ यो साम हमें हम कर करता छहा।।

२३ जब बहुन निन बीत गए ता महियों ने निस्तर उडके मार डामने से मुस्ति निकासी। २४ परम्यु उन में मुस्ति पाठन के मामून हो गई व तो उसके मार डासने के सिसे रात बिन फाटको पर सम रहे थे। २५ परन्तु रात को उसके सनों ने उसे सेकट टोकरें में बैठामा मार डासने के सेकट टोकरें में बैठामा मार डासने उसे सेकट टोकरें में बैठामा मार डासने उसके सकते हो से सेकटमा मार डासने उसके सेकट टोकरें में बैठामा मार डासने उसके सेकट टोकरें वार डासरे डासरे

९६ सबस्पालय में यहुपकर उस ने चेला कि साम मिल जाने मा उत्पाय दिया एरचु सब उस स करत ये स्वीकि उन को प्रतिति न होता था कि नह भी चेला है। २७ परन्तु बरनवा उसे घपने साथ प्रीरिता न पास स माकर उस स नहा कि इस ने पिस रीति से मार्ग में प्रमु को देखा भीर उस न इस से बाते की किर विमाल में इस ने कैसे हियान से थानु कामा सा प्रचार किया। २० वह उन के साथ यह चालेंग में धाता जाता रहा। २६ और निषवक हाल प्रभु क नाम से प्रचार करता था और मूमानी भाषा बोलनेवाल यह दियों के साथ बातचीत और बाय-विवाद करता वा परस्तु व तसके बार जानन का यत्न करत का। ३ यह जानवर भाई उस कैमिया में से साथ, और तरसस् की में विस्ता।

३१ छा छारे यहाँ न्या भौत गमीम भौर सामरिया में क्लीसिया को चैन भिला भौर उसकी उप्रति होती मई भौर वहुप्रमुके सब भौर पवित्र शास्मा की सान्छ में चमती भौर बढती माठी भी।।

३२ और एमा हुमा कि पतरस हर जगह फिरता हुमा जन पनित्र मोमा के पास भी पहुचा जा सुद्दा म रहते थे। ३३ नहा उसे धनियास नाम अंग्रास का मारा हुमा एन मनुष्य मिमा जो माठ वर्ष में चान पर पडा था। ३४ पनरस ने उस से नहा है ऐतियास मीमा मसीह मुळे बगा करता है उठ प्रपना विद्यौना विद्या तक नह गुरन्त उठ नका हुमा। ३६ और नहा भीर धारों के सब रहने बाने उठे वेककर अमुकी धार किरे।

३६ याफा में तथीं ता प्रमृत् धारनास क नाम एक विश्वासिनी रहती थी वह बहुतेरे मने मने काम धीर दान किया करती बी। ३७ उन्हों दिनों में बह बीमार होकर मर गई धीर बन्हों ने उने नहार कर भगरी पर रेक दिया। ३६ धीर इस निम्म कि नुद्दा थाखा के निकट का बेको ने यह मुनकर कि पतरह वहा है दो मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि हमारे पास भाने में देर न कर। ३९ तन पत्तरस उठकर चन के साथ हो निया भौर जब पहुंच गया हो वे उसे उस घटारी पर ले गए भीर सब विख्वाए रोती हुई उसके पास था सबी हुई भौर को कुरते भीर क्पडे दोस्कास ने उन के साम रहते हुए बनाए वे दिसानी लगीः ४ तद पतरम ने सद को बाहर कर विया भौर चुन्ने टेककर प्रार्थना की भौर नोम की बोर देशकर कहा है तबीना उठ तब उस ने घपनी धार्के जोस दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ४१ उस न हाथ देकर उसे उठाया मौर पवित्र सोगो और विषवाधो को बसाकर उमे जीवित और वागृत दिका दिया। ४२ यह बात सारै बाफा में फैस गई। भीर बहुतरा ने प्रभुपर विश्वास किया। ४३ और पतरस बाफा में समीत नाम निसी चमडे के बन्धा करनेवाले के यहा बहुत दिन तक रहा।।

क्षेत्रारिया में तुरनेतियुवा नाम एक मनुष्य का भी हतातियानी नाम पनटन का मुकेबार था। २ वह मक्त का और सपने नारे पराने पनेत पर्योक्षण म करता का और सहस्रो कोमो के की बहुड कान देता और सहस्रा पर मेक्स में प्राचेता करता था। ३ जात के एमद क्य में देता कि पर्योक्षण में प्राच्य क्य में देता कि पर्योक्षण में प्राच्य क्य में देता कि पर्योक्षण में प्राच्य का में देशा कि प्राच्य का मान्य म्यान में देशा में प्राच्य का होगा व्याप्त में देशा में देशा में कहा तरी इ स्थान वाह्य प्रार्थनाए भीर तेरे दान स्मग्यु के सिव परमेश्वर के साम्हरी पहुंचे है। १ भौर श्रव याफा में मनध्य मेजकर समीन की जो पतरस कहसाता है बुसवा से। ६ वह शमीत अमडे के मन्या करनेवाने के यहापाइन है जिस का वर समुद्र के किनारे हैं। ७ जब वह स्वर्मदूत जिस ने उस से बाते की भी चलागया तो उस ने को सेवक स्थार जो उसके पास उपस्थित रहा करते वे उन में स एक मक्न मिपाही को बुसाया। द भीर उन्हें सब बार्ने बताकर बाफा को भेजा। १ इसरे विन अब ने चलते चलते नगर के पास पहुचे को दो पहुर के निकट पतरस कोठ पर प्रार्थना करने चढा ! १० और उसे भूक तगी भौर कुछ चाना चाहता या परन्तु जब ने तैयार कर रहे थे तो वह बेसूब हो गया। ११ और उस ने देका कि चाकाय मुन गयां भीर एक पात्र क्की चादर के समान चारी कोतो से सटकता हुआ पृथ्वीकी घोर उत्तर एहा है। १२ जिस में पूछ्यों ने सब प्रकार के चौपाएं भीर रेंगतेवाल अन्तु और बाकाश के पशी में ! १६ और उसे एक ऐसा सन्द सुनाई दिया कि है पत्तरस उठ मार भीर जा।

ठहराया है उसे तू चमुद्ध मन नह। १६ तीन बार एमा ही हुधा तब पुरना बह पात्र धात्राश पर उठा निया गया।।

१४ परन्तु पनरस ने कहा नहीं अभू

कशापि नहीं क्योंकि में ने कभी कोई

धपणित्र या धप्रद्व बस्तू नही सार्व है।

११ फिर बूमरी बार उसे धान्य मुमाई

विया कि जो कुछ परमेश्वर ने मुद

१७ जब पनरम धपन मन में हुन्या कर रहा था कि यह दशन वो मैं ने देशा क्या है तो देको वे मनुष्य जिन्हें क्रुरनेसियस ने भेजाया समीन के बर का पता लगाकर डेबडी पर या सडे हुए। १८ फौर पुकारकर पूछने समे नया समीन को पतरम कहनाता है यही पा**हुत है? १९ पतरस तो** जम वर्शन पर सोच ही रहा वा कि धाल्माने उस से कहा देखा तीन मनुष्य तंरी स्रोज में है। २. सो उठकर नीच बा बौर वैकटके उन के शाव हो में क्योंकि में ही ने उन्हें भेजा है। २१ तब पतरस ने **उत्तरकर उन मनुष्या से कहा देखी** विसकी कोश तुन कर रहे हो वह में ही ह तुम्हारे झाने का त्या कारण है<sup>?</sup> २२ उन्हों ने कहा कुरनेसियुस सूबेबार नो भर्मी मार परभदवर से बरनेवासा और सारी यहरी जाति में मुनामी मन्द्य है उस ने एक पवित्र स्वर्गेषूत से यह चितावनी पाई है कि तुन्हें अपने कर बुसाकर तुन्ह से वचन सुने। देक तक उस में उन्हें भीतर बुताकर उन की पहुनाई की।।

भीर हुनरे किन वह उनके साथ गया भीर पाछा के भावनों में से वर्ष उसके साथ हो निए। १४ दुकरे दिन के कैनरिया में युक्ते भीर कुरतेनिम्स परने हुद्गियों भीर प्रिय मिर्मों को इस्ट्रें कर के उसके मार मोह रहा था। १५ जब नगरक मीठा का रहा था वो दुर्गोसपुन ने उस से मेंद्र की भीर पायों पड़के प्रशाम निया। १६ परण्य गया पड़के प्रशाम नहा नहा हो में मी हो मनुष्य हु। २७ और दक्के माप नियमित करता हुमा भीनर गया भीर बहुन में मोगी को इस्ट्रें देककर। १६ उन स वहा पुम जानन हा कि यहा जाना सहदि के सिये मुमर्स है परन्तु परमेश्वर ने मुक्त बताया है कि किसी मनुष्य को धपनित्र या भन्नद्र न वह । २६ इसी शिये में जब बलाया गया तो निनाकुछ नह चना घाया धव मै पूछताह कि मुक्ते किस काम क सिय बुनाया यथा है ? ३० कुरनसियुस ने कहा कि इस वडी पूरे चार दिन हुए, कि मै अपने कर मं डीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा वा कि देला एक पुरप चमनीला बस्त्र पहिने हुए, मेरे साम्हते बालका हुवाः ३१ मीर कहते लगा हे कूरनलियम देरी प्रार्थना सून सी गई और तेरे दान परनेश्वर के साम्हने स्भरण किए गए है। ३२ इस सिये किसी को याका भेजकर ग्रामीन को जा पतरस कहलाता है बुना वह समझ कं किनारे समीन चमडे के घचा करने बासे के चर में पाहन है। ३३ तब मै ने हरना होरे पाम लोग मेने भीर मू ने मला किया को बागया घर हम सद यहा परमेश्वर के साम्हते है ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्ह से कहा है उमे सुनें। ३४ तक पतरस ने मुह की करूर कड़ा

रश् अब मुक्के निश्चय हुमा वि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं नरता बरन हर बाति में जो उस से इरना और बमें के बाम करता है वह उने माना है। इस पो बबन उन ने क्याएसियो के पास मेबा जब कि उम न पीम् मनीह के द्वारा (जो सब ना प्रमु है) बातिन वा सुनमाचार नुनाया। ३७ वह बात नुम जानते हो जो मनाम ने पारम करने सारे महादिया में प्रमा ने बाराम करने सारे महादिया में पैस गर्ग। ३६ कि परमेश्वर ने किस रीति सं बीध नासरी को पश्चित्र धारमा चौर मामर्थ संचित्रवेक किया वह भनाई करता और सब की जो रौशान \* के सताए हुए ये ध**न्छ**। करता फिरा स्थोकि परमेश्वर उसके साम था। ३६ और हम उन सब कामी की गमात है जो उस में धत्रविया के देश भीर यहराजेंस में भी किए, और उन्हों ने वसे भाठ पर सटकाकर गार कासा। ४० उस को परमेशकर ने तीसरे दिन जिसामा भौर जगट भी कर दिया है। ¥१ सब सोयों को नहीं बरन उन गवाहा मी जिन्हें परमेश्वर ने पहिने से चुन निया भा प्रवर्ति हमको जिल्हो ने उसके बरे हमों में से जी उदन के बाद उसके साब काया पीयाः ४२ और उस ने हमे माजा थी कि शोगो में प्रचार करो। भौर गवाही वा कि यह बड़ी है जिसे परनेमबर ने जीवता और नरे हुआ का

माम के हारा पापा की क्षमा जिलेगी।। भेद पतारस से बातें पह ही रहा या ति पवित्र घारमा बचन ने सब सुननेशाली पर उतर भाषा। ४% और जितने व्यवना **विष्** हुए विष्यामी यगरस के साथ घाएं वे वे सब चिनन हुए वि धन्य जावियां पर भी पवित्र बाहमा ना दान उद्देशा गिया है। ४६ वर्षीकि जन्हा ने उरु भारि माहि की मावा बोल्ट मीर परमध्यर का बदाई करते सुता। ४७ इस पर पतरम न कहा बया कोई जल की राच पर सचता है कि य बपतिस्था न

म्पामी ठहराया है। ४३ उस की सब

मबिप्यइन्हा गवाडी देते हैं कि जो कोई

उस पर विश्वास करेवा जल को धसके

व इंबलीम रे मू वहाबार पाए, जिल्हा न हमारी नाई पवित्र मारम पाया है? ४व भीर जस ने भाजा थी वि उन्हं बीश मधीह के नाम में बपतिस्म थिया आए तब उन्हाने उस से बिनती की नि इस दिन हमारे साथ रह ।।

ग्रीर प्रेरिती भीर भाइयो न

११ जो यहरिया में थे मुना नि मन्यवातियों ने भी परमेक्टर का वजन मान सिया है। २ और वाब पतरह यक्खलेन में वाया हो सहना किए हुए सीय उस से बाद-विदाह करने सर्गे ३ कि तूने अवनारहित सीगों के यह जाकर दन के साथ लाया। ४ तव

पतरस ने उन्हें भारम्भ से कमानुसार कह सुनाया वे कि मै याफा नगरे में प्रार्थना कर रहा भा और बेलूब होकर एक वर्धन देसा कि एक पात्र वरी भारत के समान भारी कोनो से सटकामा हवा बाराय से उतरकर मेरे पास धाया। ६ जब मैं ने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चीपाए मीर कमपम् भीर रेगनेवासे जन्तु भीर प्राकास के पक्षी देखा। ७ और सह सन्द मी मुना कि देपलरम उठ घार धौर ला। व मैं ने नहा नही प्रमु, नहीं क्योंकि कोई प्रपनित या चमुद्ध थस्तु मरे मृह में कभी नहीं

मन कड़। १० सीन बार ऐसा ही हुमा तब सब दुश्च फिर धानाग पर गीव निया गया। ११ और देली तुरन्त तीन मनुष्य का वैश्वनिया में मेरे पाम भेजी गार्थे जन कर पर जिस में हम घ या यहे हुए। १२ तथ यात्मा ने मुक्त में

गई। १ इस के उत्तर में प्रानाश ते

दूसरी बार शब्द हुआ। कि जो कुछ

परमध्या ने गुद्ध ठहरावा है उसे धमुद्ध

उन के साथ बसटके हो मेने को कहा भौर में छुमाई भी मेरे शाव हालिए भीर हम उस मनध्य के भर में गए। १६ और उस ने बनाया कि मैं ने एक स्वर्गपुत को प्रपने वर में सबा वेसा जिस ने सम्बद्धे कहा कि याफा में शनुष्य भेजकर समीन को जो पतरस कहमाता है, दुसदा से । १४ वह तुम से ल्सी बार्चे पहेगा किन के द्वारा तु और तेरा सारा वराना उद्घार पाएगा। १४ अब मे वार्ते भरने लगा को पश्चित्र सालगा उन पर उसी रीति से उत्तरा जिस रीति से भारम्भ में इभ पर उत्तराचा। १६ तव मुम्के प्रमुका वह बचन स्मरला स्राया भो उस ने कहा कि सहकाने तो पानी से वपतिस्मा दिया यरम्तु तुम पवित्र झारमा से वपतिस्मा पाम्रोगे। १७ सो जब कि परमेस्कर ने उन्हें भी बड़ी दान दिया जो इमें प्रमु बीखु मसीह पर विश्वास करने से मिलाया तो सै ब्हीन बाजो परमेक्कर को रोक सकता? १ व यह मुनकर, वे चूप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहते संगे तब तो परमेश्बर ने प्रस्थवातियों को भी जीवत के सिये मन फिराब का बान विदा है।।

११ सो जो लोग उस बसेस के मारे जो सिस्फ्रांस के नारण पड़ा जा तियर वितर हो गए वे के लिएते फिरते फीनीने मेर कुमुस मीर सन्ताकिया में पहुंच परन्तु मुस्तियों को छोड़ निसी सीर को बचन न पुनाते थे। १० परन्तु उन में से कितने कुमुसी भीर कुमेनी वे जो सन्ता वित्या में माक्य मुनातियों को भी मार्थ पीगू के मुस्तामानार की बातें मुनाने सरी। ११ मीर प्रमुचन हाल उस पर सा भीर बहुत सोस विश्वास करके प्रमुची धौर फिरे। २२ तव उन की चर्ची यस्पानेम की कलीमिया के सुनने में धाई, और उन्हों ने बरनबास की सन्ता-किया मेजा। २३ वह वहा पहचकर, भौर परमेश्वर के अनुषह को देसकर भागन्दित हमा भीर नव को उपदेश दिया कि तुन यन समाकर प्रमुस सिपट रहा। २४ क्योकि वह एक मला मन्प्य वा बौर पवित्र घारमा और विश्वास से परिपूर्ण या भीर भीर बहुत से सोव प्रभू में या मिसे। १३६ तब वह शाक्स को इडने के सिथे तरभूस को चना गया। . २६ चौर जब उस से मिला टो उसे चन्ताकिया में नाया और ऐसा हवा कि दे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिसते भीर बहुत सोयों की उपवेस देते रहे धौर चेने सब से पडिसे सन्ताकिया ही में मसीही कहताए।।

१७ वर्त्ता दिनों में कई मिल्प्यहस्ता यक्यास्ता हे सम्बाहित्या में बाए। १० वर्त में से बागबुरा नाम एक में कई होकर बारता को मेरणा से यह बनावा कि सारे जमन में बड़ा सकात पड़ेगा और बहु सवाल क्लीसियुरा के समय में पड़ा। १६ तब बता ने ठहराया कि हर एक सम्बी सम्बी के समुचार यहिस्या में एक्तेवासे भारती की सेवा के किसे कुछ मेने। ३० और उन्हों ने ऐसा ही किया और वन्तवास सीर साठक के हार साचीनों के पास कुछ मेन दिया।

२२ वस समय हेरोदेश राजा ने नवीसिया के कई एक ध्यक्तियों को दुल देने के सिये उन पर हाथ डाले। २ उस में यूहुआ के माई याकूद की

वा मित्तत्रिरो।

तलबार से मरना काला। ३ और जब चस ने वेला कि महुदी सोग इस से पानिष्दत होते है तो उस में पतरस को भी पकड सिया वे विश शक्तभीरी रोटी के दिन थे। ४ और उस ने उसे पकड़ के बन्दीगृह में डासा और रक्तवासी के मिये चार चार सिगाहियो के चार पहरो में रजा इस मनसासे कि फसह के बाद उसे सीगी के साम्हने काए। ५ सो बन्दीगृह में पत्तरस की रक्षवाली हो रही मी परन्तु क्लीसिया उसके निये सौ नगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही भी। ६ और जब हेरोदेस उसे उन के साम्हने काने की बा तो उसी राव पवरस दो कजीरो से बन्धा हुआ को सिपाहियों के कीण में को रहा **वा** भीर पहरण द्वार पर बन्दीयृह की रखनाती कर एड में। ७ तो देखों प्रशंका एक स्वर्गदूत भा सका हुमा भीर उस कोठरी में ज्योति चनकी और उस ने पतरस की पमली पर हान गार के उसे बगामा भौर कहा उठ फुरती कर, भौर उसके हाथा से अबीरें जुसकर पिर पडी। बाद्य स्वर्गहरू ने उस से कहा कमर बाल्ब और अपने जते पहित्र से उस ने बैसाही किया फिर उस ने उस से कहा चपना बस्त पश्चिमकर मेरे पीछे हो से। ह वह निकलकर उसके पीछे हो लिया परन्तु यह न जानता था कि जा इन्छ स्वर्गद्रत कर रहाई। वह सबस्य है बरन यह समझा कि में दशन देला रहा हु। १ तम के पहिसे भीर दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे क पाटक पर पहले जो अगर की घोर 🗲 वह उन वे सिव द्याप से बाप जुल गरा भौर व निक्लाक एक ही गली

254

होकर गए, इतने में स्वर्गदूत उसे छोड कर बता गया। ११ तम प्रतरस ने सचेत होक्र कहा शब मैं ने सच बान सिया कि प्रभु ने भ्रमना स्वर्गदूत मेनकर मुक्ते हेरीदेस के हाम से खुरा निया भौर यहवियों की सारी भाषा तीव थी। १२ और यह सोचकर, वह उस यहता की माता गरियम के घर घामा जी मरकुस कहमाता है वहां बहुत मोग इक्द्रे होकर प्रार्थना कर रहे थे। १३ वर्ग उस ने फाटक की जिल्ली जटकटाई, ठो दवे नाम एक दासी मूनने की माई। १४ और पतरस का सम्द पहचानगर उस ने बानन्त के मारे फाटक न सीमा परन्तु बीडकर मीतर गई, भीर बतामा कि पतरस द्वार पर सदा है। १५ उन्हों ने उस से कहा तू पायल है परन्तु वह बुक्ता से नोली कि ऐसा ही है तन उन्हों ने कहा उसका स्वर्गहृत होया। १६ परन्तु पत्तरस सटसटाता ही एहा सो उन्हों ने विश्वकी जोनी भीर उसे देशकर चकित हो गए। १७ तब उस ने उन्हें हाथ से सैन किया कि पूप पीं भीर उन को बताया कि प्रमुक्ति रीति वे मुक्ते बन्दीगृह से निकास सामा है फिर कहा कि बाकुत और माइयों की यह बात नह देनाँ तब निकमकर दूसपी अथहच्यायया। १० भीरको सिपाहियो में बड़ी हमचस होने सबी कि पत्रस नया हवा। ११ वन हैरोरेस ने उस की स्रोजकी धौर गपाया तो पहरुघो की जान करके धाका दी कि वे भार डासे आए और वह यहदिया को छोडकर कैसरियार्थे वारहा॥ २ धौर वह सूर धौर सैदा के लोगों से

बहुन प्रत्रसम्बर्गनी वे एक विस

होकर उसके पास धाए और वकास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी के पा भगाकर मेन करना चाहा व्योकि राजा में देश से उन के देख ना पानक पोपएए होता चा। २१ और ठहराए हुए दिन हैरोदेस राजवस्त्र पहिनकर सिहायन पर बैठा घौर जोग पुकार उठे कि यह तो मनुम्म का नहीं परमेश्वर का शक्य है। २३ उसी क्षण प्रमुके एक स्वर्गद्वत ने तुरका उदे मारा क्योकि उस ने परमेश्वर की मी महिमा न की और वह कीवे पडके मर स्था।

२४ परन्तु परमेश्वर का अचन बढता भौर फैनता समा ॥

२४ जब बरनवास धौर शाऊन धपनी संवा पूरी कर चुके तो यूहला को जो मरकुंस कहताता है साथ सेकर यक्शनेस से माँटे।।

श्रे मन्तिकिया की कलीविया में कितने मिलप्यक्रकता और उपवेशक के मर्पाद् वरम्बाछ और उपवेशक की मर्पाद् वरम्बाछ और उपवेशक की मर्पाद करमारा है और मुक्सिय कुरेनी भीर वेश की बौदाई के राजा हैरोवेश का कुमार्थ मार्थेस मार्थेस प्राप्त ने कहा मेरे निमित्त वरमबाछ और शास्त्रक को उछ काम के किये मलग करो जिस के किये में ने उन्हें नुनाया है। ३ तब उन्हों ने वरमबाछ और प्राप्त के प्राप्त पर साम्य साम्य साम्य पर साम्य सा

¥ सो वे पवित्र धात्मा के भेजे हुए सिमूकिया को गए और बहुत से जहाज

पर चढकर कुप्रस का चल ५ मीर सममीस में पहुचकर, परमध्वर का बचन यहुवियो की घाराचनाक्या म सुनाया भौर युहसा उन का सेवक बा। ६ भीर जस सारे टायू में हाते हुए, पाफुस दक पहुचे वहा उन्ह बार-धीश नाम एक यहूदी टोम्हा धौर भृठा भदिप्यद्ददता मिला। ७ वह ब्रिरगियुस पौलुस सुबे \* के साथ या जो वृद्धिमान पुरव था उस ने वरणबास और शाउस का भगन पास बुसाकर परमस्वर का वर्षन भूतना बाहा। = परन्तु इसीमास टान्हे ने स्योकि यही उसके नाम का धर्व है उन का साम्हना करके सूबे को विश्वास करन से रोकना चाहा। ६ तब शाउलन न जिस का नाम पीनुस भी है पवित्र मारमा स परिपूर्ण हो उस की घोर टक्टकी समाकर कहा: १ हे नारे क्पट मीर सब चतुराई से भरे हुए धैनान | की सन्तान सकत वर्ग के देरी क्या तूप्रमुके सीमे मार्गों को टेबा करना न छोडेगा? ११ श्रद्ध देक प्रमुक्ता हाम तुम्ह पर सना है भीर तुकुछ समय तक मन्मा छहुगा और पूर्व को न देवेगा तब तुरन्त कुम्बसाई और धन्धेय उस पर क्का गया और वह इवर उभर न्टोलन लगा ताकि कोई उसका हाम पकडके से चले। १२ तब सूचे ने जी हुमाचा देशकर भीर प्रमुके अपदेश से चितत होकर विश्वास किया ॥

१३ पौनुम और उसके साथी पाफुस से जहाज क्षोमकर पफूलिया के पिरमा में आए और यूहमा उन्हें छोडकर यक्सामेन को भीट गया। १४ और पिरमा से

<sup>\*</sup> वा क्युरी।

धान बहकर ने पिछिटिया के धन्ताकिया में गृहुके धीर सका ने पित प्राराजनात्वय में भाकर बैठ गए। ११ धीर स्वतस्या धीर प्रतिस्थादनाधी की पुरतक से पहने के नाह सभा के सरदारों ने उन के पास कहना मेंबा कि है भावयों यहि मोनी के उपदेश के निये तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहीं। १६ तब पील्स ने सहे होकर धीर हान से सैन करके कहा

हे इस्राएतियो और परमेश्वर से इरनेवासी सुतो। १७ इन इस्राएमी सोगो के परमेशकर ने हमारे बापदाबी की चन निया और जब ये सोय मिसर देश में परदेशी होकर उन्ते व तो उन की उप्रति की ग्रीर बलवन्त भूका छ निकास नाया। १० और वह कोई वालीस वर्ष तक जयस मंदन की सहता रहा। १८ और कनान देख में सात वातियों का नाश करके उन ना देश कोई साढे चार सी वर्षभेदन की मीरास में कर दिया। २ इस के बाद उस ने शाम्एल मविष्यद बक्ता तक चन म न्यायी ठहराए। २१ उसने बाद उन्हों ने एक राजा माणा तब परमेस्वर ने चालीस वर्ष के जिस विनयामीन के गोच मं से एक मनुष्य धर्मात् कीश के पुत्र शाऊस को उन पर राजा ठहराया। २२ फिर उसे धनाग करने शक्तर नो उन ना राजा बनामा जिस के विषय म उस में गवाही दी कि मभ एक मन्ष्य विदी का पुत्र दाऊक मर मन के धनकार मिल यसा है वर्ग गर्ग नारी इच्छा पूरी करेगा। ३ इसी व बया म से प्रमेश्बर ने धपनी प्रतिशा र पनुसार इस्राण्स के पास एक उदारक्ता सर्वात बीस को मेजा।

4 जिम कं मान संप्रिक्ति यहकाने

सब इस्राएसियों को मन फिराब के वपतिस्माका प्रचार किया ≀ २६ मीर अब वहना भएना दौर पुरा करने पर भा तो उस ने कहा तूम मुक्ते क्यासमभ्यते हो<sup>?</sup> में बहुनहीं! बरन देको मेरे बाव एक बानेबासा है जिस के पायी की बती में बोसने के मोग्य नहीं! २६ हे मादयो तम जो इवाहीम की सन्तान हो भीर तुम जो परमस्वर स बरते हो तुम्हारे पास इस उद्यार का वचन भेजा गया है। २७ क्यांकि यरू समेम के रहनेवाली धीर उन के सरवारी ने न उसे पहचाना और न मनिष्णद्रकाणी की बाते समग्री जो हर सक्त के दिन पढ़ी जाती है इसलिये उसे दोवी वहराकर उन को पूर्ण किया। २ ≭ उन्हों ने मार डालने के बोम्य कोई दोप उस में न पाया वीमी पीसावुस से विनती की कि वह नार दामा जाए। २**६** भीर जर उन्हाने उसके विषय मं निसी हुई सब बाते पूरी की तो उसे क्स पर से उतार कर कब मे रचा। ६ परन्तु परमेश्वर ने उसे मरे हवा में से जिलाया। ३१ मीर बह उन्हें वो उसके साथ मनीन से मस्चतेम बाए वे बहुत दिना तक दिलाई देता एहा लोगों के साम्हने बब वे ही उसके गवाह है। ३२ धीर इस तुम्हे उस प्रतिक्षा के विषय में जो बापदादों में की वर्षयी यह नुसमाचार नुनाते हैं। ३३ कि परमेश्वर में बौधु को जिलाकर वही प्रतिका हमारी सन्तान के मिय पूरी नी जैसाइसरे भवन में नी निमा है कि तुमेरापुत्र है बाज में ही ने नुमें जन्माया है। ३४ और उसके इस रीति हैं भरे हुन्नों में है जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सबे उस ने सा कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र मौर प्रवस कृपा तुभ पर कक्ष्णा। १४ इससिये उस ने एक और मजन में भी कहा है कि सुध्यमें पश्चित्र जन को सबने न देगा। ३६ नयोकि बाऊन्य तो परमेक्कर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो यदा बीर अपने वापदादों में का मिला और सक भी गया। ३७ परस्तु जिस को परमेश्बर ने विसाया वह सबने नही पाया । ३०६ इस सिये हे भाइयो तुम जान सो कि इसी शारा पापा की क्षमा का समाचार द्वारं दिया जाता है। ३६ और जिन बाता से तुम भूसा की स्थवस्था के द्वारा निर्दोष मही ठहर सकते थे उन्ही सब से हर एक विस्वास करनेवाला उसके धारा निर्वोध व्हरता है। ४ इसकिये चौकस रही ऐसान हो कि जो प्रविध्यवक्ताओं की पुस्तक मंद्राया है, ४१ तुम पर की मा पढे कि हे निन्दा करनेवासी देखी मौर चित्र हो सौर मिट जासी क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता ह ऐसा काम कि बदि कोई तम से वसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति न करोगे॥

४२ जन के बाहुर निकलते समय लोग बन से मिनती करन कमें कि प्रमाने सक के दिन हमें में बातें किर मुनाई बाए। ४६ भीर वस ममा उठ गई तो बहुन्यों भीर महुदों मत म भाग हुए मक्तों में से बहुदेरे पीमुस भीर बरनबास के पीखे हैं लिए भीर उन्हों ने उन से बात करके समम्मामा कि परनेशकर के धनुषह में बने रही।

४४ भगस सम्म के दिन नगर के शाय सब सोग परमेदवर का क्वन सुनने की इक्ट्रेहो नए। ४५ परन्तुबहुरी मीक्षको वैचकर बाहु से भर गए, भीर निन्दा करते हुए पौक्स की बातों के विरोध में बोलने लगे। ४६ तब पौसस धौर वरन बास ने निटर होकर कहा भवस्य वा कि परनेश्वर का बचन पहिल तुम्हें सुनाया जाता परस्तु जब किंतुम उसे दूर करते हो भीर भपने को भनन्त थीबन के योग्य नहीं उहराते तो देखों इम सन्त्रजातियों की धोर फिरते है। ४७ क्योकि प्रमुने हमें यह बाजा दी है। कि मैं ने तुम्हे ग्रन्थजातियों के सिये ज्योति ठक्र समा है ताकित पर्मी की छोर तक उदार का दार हो। ४६ यह सनकर धन्यवाति बानन्दित हुए, और परमेक्टर के दचन की बढाई करने सर्ग भीर वितने धनन्त जीवन के सिमे ठहराए गए वे उन्हों ने विद्वाम किया। ४१ तब प्रमुख्य बचन उस सारे देस में फैलने सगा। इ. परन्तु यह दियो ने भन्त और कुसीन स्त्रियों की भीर नगर के बड़े सोगो को उसकाया और पौसुस **धौर** वरनवास पर उपह्रव करवाकर उन्हें द्यपने सिवानों से निकास दिया। ५१ तब वे उन के सामहने प्रपने पांची की वस अप्रदेश र अधियम की गए। ४२ और केले बाजन्द से और पवित्र प्राप्ता स परिपूर्ण होते रहे ॥

28 इक्तुनियुव य ऐसा हुमा कि वे वृह्नियों की भाराप्यनात्त्रय में साथ साथ गए, और ऐसे बानें की कि वृह्नियों के साथ साथ गए, और ऐसे बानें की कि वृह्नी ने विकास किया। २ पान्त्र के सामनवाकी वृह्निया ने सम्बन्धानिया के मन भारयों के विरोध में उसकाए, और विगाद कर

दिए। ३ पौर वे बहुत विन तन वहा
रहे प्रीर प्रमु ने मरोसे पर हियान से
बातें नरता प प्रीर वह उन के हाथा से
बातें नरता प प्रीर वह उन के हाथा से
बातें नरता प प्रीर वह उन के हाथा से
बातें नरता प प्रावहीं देता था।
४ परन्तु नगर के सोगा में फून पड गई
पी इस से निनने तो सहिष्यां की घोर
प्रीर नितम प्रतिदी की घोर हो गए।
४ परन्तु वब घन्यवाति घोर सहुद्धी
उन ना घपमान घीर उन्हें एत्वरबाह करने
के सिसं घरने सरवाति घोर सहुद्धी
उन ना घपमान घीर उन्हें एत्वरबाह करने
के सिसं घरने सरवाति घोर सहुद्धी
उन ना घपमान घीर उन्हें एत्वरबाह करने
के सिसं घरने सरवात को बात पर्
प्रीर । ६ नो कहा सुस्तावार मुनाने
मगा म घीर समाय समाय है दो में भाग
गए। ७ घीर बहा सुस्तावार मुनाने
सगं।।

द्र मुरुवाम एक मनुष्य बैटा था जो पावा का निर्वेत था वह जन्म ही से नगद्य भा मीर नभी न चला बा। ६ वर पीमस ना बानें नरत मून रहा या भीर इस ने उस नी बार टक्टकी मरावर देसा कि इस का बगा हा जाने मा विश्वास है। १ और ऊच संस्त्रम न्हा भारत पाका के बन सीचा लड़ा हो। तद का ब्रह्मचर चसने किस्ते सर्गा। ११ लागा में पीउस जा यह शाम देखकर नकार्जनमा की भागा स ऊक्त शरू व **र**ण **र**धना सन्त्र्या व लग्न स शक्त रमार पास प्रकृत साम है। १० सीर ट न राज्यास का ज्ञूस धोरपील्स रामन रहा स्थारि यह बाग करने में र 🐃 १३ को ज्यूस व उस कॉल्स

उन के साम वा सामान्य उन के सामा का सामान्य वे पा कर्म का सामान्य कारणा पर के साथ करिएलास कारणा

ा । १६ गरम्भ **बन्नवा**न योग

पौसूस प्ररिक्षों ने अब सुना तो प्रपने वपडे फाड भीर भीड में लपक गए, भीर पुतारकर वहने सथ हे सोयो गुम न्यान्यते हो <sup>?</sup> १५ हम भी तो तुम्हारे समान दुव-मुख भागी मनुष्य है भौर तुम्हें सुसमाचार सुनाने है कि तुम इन व्यर्थं वस्तुयो से ग्रसम होगर त्रीवते परमेदवर की घोर फिरो जिस ने स्वर्ग यौर पृथ्वी भीर समृद्ध भीर जो मुख उन में है बनाया। १६ उस ने बीदे समयों में सब जातिया की घपने घपने मार्गों में चमने टिया। १७ तीमी उम ने धपने धाप का बे-सवाह ल छोडा किल्तु वह मनाई रच्ता रहा और प्राराध से वर्षा और फलवन्त ऋत् देशर, तुम्हारे भन को भोजन और बामन्द से भरता यहा। १८ सह कहकर भी उन्हा ने लोगा की पठिलता से रोवा कि चन के

तिये बतियान न करें॥ १६ परन्तु क्तिने बहुदियो ने भ्रम्नाकिया और इनुनिवृत्र सं बानर मोगी नी भवनी चौर कर निया भीर पीनुत की पन्चरबाह विया और मरा सम्भक्त उसे नगर के बाहर बसीट से गए। २ पर जब जन बन दी घारा मीर बासद हुए, तो बह उत्पर नगर म गया और दूसरे दिन बरतवास के साब दिग्वे को जाना गया। २१ और व उन नगर में लागा ना सुसमाचार सुनावर धीर बहुत से अने बनावर मुख्या धीर इपूर्तियुमे थीर धरशविया का मीर घाए। दर और बना के यन की निकर करने रह चौर यह उपन्ध दन अ हि बिस्ताम म दन रहा योग्यह करन चंति हम बंद बनेश उरावर पर्यवस्य वंशस्य में

प्रवश करना लागा। २३ और पन्ना ने

हर एक कसीसिया में उन के सिये ब्राचीन \* वहराए और उपनास सहित प्रार्चना करके उन्हें प्रभु के हाथ सींपा जिस पर उन्हों ने विस्वास किया था। २४ और पिसिविया से होते हुए वे पफस्तिया में पहचे २५ भीर पिरणा में बचन सुनाकर मत्तिया में पाए। २६ और बहा से बहाब पर सन्ताकिया में भाए, बहा से वे उस काम के मिये जो उसका ने पूरा किया था परमेक्टर के सनुष्ठह पर सौंपे गए थे। २७ वहा पहचकर उन्हों ने ननीसिया इकट्टी की भीर बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े वडे काम किए। सौर सन्धजातियों के सिने विश्वास का द्वार जोल दिया। २८ भीर ने चेलों के छाण बहुत दिन वक रहे ॥

QU फिर फिराने लोग यहाविया थे याकर साइयों को विख्याने तो कि प्रति प्रत तुम्ला को पीत पर तुम्ला को पीत पर तुम्ला को पीत पर तुम्ला को पीत पर तुम्ला का पीर बाव-विवाद क्या ता वह ती पा पर ते। यह कहाया गया कि पील्व को पीत बात कि पील्व को पीत बात कि पील्व को पीत कराबाद और का कि विवय म मक पत्रे का में प्रति के प्रति के पीत का प्रति के प्रति के पीत का प्रति के प्रति के

कसीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन से धानस्य के साथ मिसे और उन्हों ने बताया कि परप्रेसकर ने उन के साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। १ परन्तु फगीसियों के पथ में से बिनहों ने विश्वास किया वा उन में से कितनों ने उठकर कहा कि उनहें खतना कराना और मुसा की स्थवस्था को मानने की साझा देना चाहिए।

६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विवय में विचार करने के निये इकट्ट हुए! ७ तब पदारस ने बहुत बाद-निवार के बाद बड़े होकर उन से कहा!!

बाद हुए रुप से कहा।

हे भाइसो पुण जात है। ति बहुठ

दिन हुए, कि परसेवकर ने पुम में से मुमे
जुन सिवा नि मेरे मुह से प्रन्यज्ञाति
सुग्रमाणार का नक्त सुनकर विस्ताम
ने बात को में हुमारी नाई सिक्त मान्यक्त के बारा उन के मान्यक्त सिक्तमाम
के हारा उन के मन सुख करके हम म स्रीर उन में कुछ मेद क रखा। १ दो से स्रात सुग्रमाणार स्वीप स्वीप स्वीप स्वीप स्वीप सुग्रमाणार स्वीप परस्वास स्वीप स्वीप स्वीप सुग्रमा स्वीप परस्वास स्वीप स्वीप स्वीप स्वास सुग्रमाणा स्वास स्वास स्वास स्वास स्वीप स्वास स्व

१२ तम सारी समा चूपपाप हाकर बरमबास धौर धौमुस की मुकते सागी कि परपेशकर नं उस के बारा प्रत्यकातियों म क्षेत्र केंद्रे बड़े चिन्ह धौर घरमून काम दिलाए। १३ जब के चूप हुए, दो मानूब कहते साग कि ॥

उसी रीति से हम भी पाएग ।।

्रेथ हे भाइया मेरी सुना रामीन न बताया वि परभंदवर न पहिसे पहिस

वा प्रिसनुनिर। † वा प्रिसनुतिरौ। ‡ भवति दीक्षिण बोदे।

उन में से धपने नाम के किये एक कीन बनामः। १५ और इस से भविष्यक्षणतायो की बादें मिलती है जैसा लिखा है कि। १६ इस के बाद में फिर धाकर वाकर का पिरा हुमा हरा उठाउना भौर उसके बाहरों को फिर बनाऊंगा और उसे सदा भरूगा। १७ इसलिये कि शेष मनुष्य प्रयांत सब ग्रम्थकाति को मेरे नाम के नहलाते हैं प्रमुक्तों क्टें। १८ यह वहीं प्रमुक्हता है जो जगत की उत्पक्ति से इन बाढ़ा का समाचार देता भागा है। १६ इससिये मेरा विचार यह है कि प्रस्थजातियों में से जो मौब परमेश्वर की भीर फिरत है हम उन्हें बुख न दे। २ परन्तु उन्हें लिख भेजे कि वे मुख्ता की प्रश्वदायों बीर व्यभिचार बीर गमा भोटे हुमों के मास से भीर लोह से परे छहे। २१ नयोजि पुराने समय से मगर नगर मुखा की व्यवस्था के प्रचार करनवास होत अने बाए है बौर वह इर सन्द ने दिन भाराचनामय में पढी बादी है।।

धम्यजातियो पर कैसी कुपावृष्टि की कि

२२ वस सारी कशीविया सहित प्रेरिको सौर प्राचीना है को सब्द्र्य मना कि सन्दर्भ मना कि सन्दर्भ मन स्वत्र में सुर्वे सब्दर्भ सुरा में सुर्वे सब्दर्भ महत्त्र में प्रदर्भ मन सुर्वे स्वादर्भ में सुरा में प्रदर्भ मन सुर्वे स्वाद से सीर उन्हर्भ में सुरा मन सिम्पा के साथ प्रस्तादिया को प्रेमें। २३ सीर उन के साथ प्रस्तादिया को भेने। २३ सीर उन के साथ मन सिम्पा में सुरा मन सिम्पा के सुर्वे नाम में सुरा मन सिम्पा के सुरा मन सिम्पा मन सुरा मन सिम्पा के सुरा मन सिम्पा के सुरा मन सिम्पा के सुरा सिम्पा का सिम्पा के सुरा सिम्पा का सिम्पा क

नमस्कार! २४ हम ने मुना है ि हम में से कितनों ने वहा जाकर तुन् प्रथमी बातों से वबरा दिया और तुन्हां मन उक्त दिए हैं परन्तु हम ने उन वें पाहा नहीं सी थी। २४ हसिम दे कर एक जिस होकर ठीक समस्र कि कुने हुँ मनुष्यों को सपने प्यारे बरनवास भी

पौनुस के साथ तुम्हारे पास मेजे। २६

हो ऐसे मनुष्य है जिम्हों ने सपने भाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के निरं जोजिया में डाजे हैं। र७ और हम <sup>3</sup> यहूदा और सीलास को मेजा है यें सपने पृद्व से मों वे बाते कह पैंगे रूद पिताब सारमा की और हम कें ठीक जान पड़ा कि इम सावस्मक वारों

को छोड़ पुत्र पर भीर बोक्त न बार्ने ९६ कि तुस मूरतो के बाति किए हुमो छे थीर कोड़ू दे भीर गना मोटे हुमा के बार के धीर व्यक्तिकार से परे खो। इस देपरे एहो तो तुम्हाल भना होया। शाने सुमा।

३० फिर वे विशा होफर प्रस्ताविया में पहुंचे और समा की इक्ट्री करके वा उन्हें यची वे थी। ३१ और वे पहच्च उन्हें यची वे थी। ३१ और से पहच्च इए। ३२ और पहचा और सीतास में जी भाग भी भविष्यक्रमा ये वहन किया। ३३ वे बुख दिन एड्च मादगे से सान्ति के साथ विशा हुए, कि पपने मेजनवालों के पास जाए। ३४ (परच्च सीमाग नो वहा एड्ना प्रच्या समा। ३१ और पीस्तु सीस प्रच्या समा।

में रक्त गए और बहुत और सोगो के

साम प्रभू के बचन ना उपवेश नक्ते भीर

बुरमापार नुनात रहे ॥

ग प्रितद्वितरी । या प्रिस्पुनिर्ः

३६ मुद्ध दिन काद पौसूस न बरनबास से कहा कि जिन जिन नमरों में हम ने प्रमुका वचन सुनाया या शाशो फिर दन में चसकर झपने भाइयो को देखें कि भैसे है। ३७ तब बरनवास ने यहन्ना को जो मरकूस कहसाता है साथ सेने का विचार किया। १व परन्तु पौसुस ने उसे भी पकृतिमा में उन से चलग हो गया पा और काम पर उन के साथ न गया साव में जाना सच्छान समक्राः ३९ सो ऐसाटटाहुमा कि वे एक दूसरे से मसम हो गए और बरनबास मरकुस की धेकर बहाब पर कुप्रुश को चसा गया। ४० परन्त्र पौमुस ने सीमास को चून सिया और माइयो से परमहबर के अनुवह पर सौंपा जाकर बहा से जना गया। ४१ और क्लीसियाओं को स्थित करता हुमा सूरिया भौर किलिकिया से होते हुए निकसा ॥

किर वह विरावे और सुरुवा में भी गया और देखों वहा तीयू मिन्या मान एक चेला था जो दिखी विद्या नान एक चेला था जो दिखी विद्या नान एक चेला था जो दिखी विद्या नान एक चेला था जे दिखी विद्या ना प्रत्य के मार्च्यों में मुनाम था। दे पीन्य ने चाहा कि मह नेने साल चेले और खो मुद्दी कीण उन कराहों में पे उन के कारएए उसे संकर उसका काना दिमा क्योंकि के सब चानते थे कि उसका पिता मुनानी था। प और निम्यान ना नी हुए के उन विद्या को जो महासमें के में दिखा की ने के दिएया की जो महासमें के में दिखा की प्रत्य जा कि प्रत्य ना विद्या की जो महासमें के में दिखा की पर नहीं पहचार कराही साथ नी कराह पाल की साथ उन्हें पहचार कराही साथ विद्या की करा पर पहचार कराही साथ विद्या की कराह पहचार कराह की साथ की साथ की साथ कराह की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ कराह की साथ क

में स्थिर होती गई चौर गिनती में प्रति दिन बढती गई।।

६ बौर ने फुगिया बौर गमतिया देखा म से ब्रोक्ट गए, धीर पश्चिम भारमा ने जन्हें एकिया में बचन मुनाने में मना किया। ७ और उन्हों ने मूमिया के निकट पहचकर, बितुनिया में जाना बाहा परन्तु गीगु के घाल्मा ने उन्हें आने न दिया। इ. सी मुसिया से होकर वे नोधास म धाए। ६ भीर पौसुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिंद्रनी पूरप कहा हुआ जम सं जिनती करके कहता है कि पार उत्तरकर मनिद्रनिया में था और हमारी सहायता कर। १० उसके शह वर्शन नेसर्वे ही हम ने तुरस्त मकिदुनिया आना वाहा यह समझकर, कि परमेश्वर ने हमें उन्हें मुख्याचार सुनान के सिये बसाया है ॥

११ सो बोधास से बहाज कामकर इस सीचे सूमाचाके भीर दूसरे दिन नियापुसिस में घाए। १२ वहां सं हम फिलिप्सी में पहुचे को मसिदुनिया प्रास्त का मूक्य कार, बीर रीमियों की बल्ती है भीर हम उस नगर में फूछ दिन तक रहे। १३ सन्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समम्बद्ध यह कि वहा प्रामेना करने का स्थान होया और बैठकर उन स्थिया स श्रे इक्ट्री हुई थी वार्ते करने समे। १४ और मुस्या नाम युघापीरा नगर की बैजनी क्यडे वेचनेवाली एक मक्त क्त्री मुनतीथी चौर प्रभुने उसका मन लामा ताकि पौतुस की बातो पर वित्त सगाए। १५ और जब उस ने प्रपने पराने समेत अपतिस्मा लिया तो उस ने विननी की कि यदि तुम मुक्ते प्रभू की विस्वासिनी सममन्ते हो तो चलकर मेरे घर में रही धौर वह हमें मनाकर ने गई।।

१६ वंब हम प्राप्तना करने की वनाह जा रहे थे तो हमें एक वाली मिली विसार में भावी कहने को अपना स्वाप्तियों के पिर भावी कहने से अपने स्वाप्तियों के पिरो बहुत कुछ कमा माली थी। १७ वह पीमुस के और हमारे पीछे माकर विस्ताने क्षा सह है जो हमें उद्धार के माने क्षा सह है जो हमें उद्धार के माने क्षा सह है जो हमें उद्धार के माने एका ही करती रही परन्तु पीमुख दुवित हमा और मुद्र केरकर उस भारता से कहा में तुन्के भीमु मधीह के नाम से माना देशा ही करती पहला गई।

१८ जब उसके स्थामियों ने बेखा कि हमारी कमाई की बाधा जाती रही तो पीसुस बीर सीसास को पकड़ के चौक में प्रमानों के पास की चाले गए। २० और उन्हें फीबदारी के हाकियों के पास से जाकर कहा वे भीग जो बड़दी है हमारे नगर में बढ़ी हलवन मचा यहे है। २१ और ऐसे स्पनहार बता रहे है जिल्हें प्रहरा करना या मानना हम रोमियो के सिये ठीक नहीं। २२ तब शीख के सोय उन के विरोध में इक्ट्रे होकर वह धाए. भौर हाकिमों ने उन के क्यारे फाइकर उतार डामें भीर उन्हें बेत भारते की बाजा दी। २६ भीर बहुत बेठ समझकर उन्हें बन्दी गह में दाला और दारोगाको बाजा हो। कि उन्हें चौक्सी से इले। २४ उस ले ऐसी माजा पानर उन्हें भीतर की कोठरी में रक्ता और उन के पाब बाठ में ठोक दिए। २५ मानी रात के सगवग पीलस सीर सीमास प्रार्वेना करते 🗝 परमेददर के अजन

गारहेचे और वभूए उन की मुन रहेचे। २६ कि इतने में एकाएक बडा मुईडोल हमा यहातक कि बन्दीमहकी नेव हिल मई, और दूरना सब द्वार मुल गए भीर संग के बन्धन जुल पड़े। २७ और दारोगा जाग बठा भीर अन्दीगृह के द्वार सूते देल-कर समम्मा कि व बुए भाग गए, सो उस नै तलवार बीवकर धपने द्याप को मार डासना चाहा। २६ परन्तु पौझस ने ऊचे खब्द में पुकारकर कहा अपने आप को कुछ हाति न पहचा नयोकि हम सब महा है। २६ तब वह दीया मगवाकर भीवर सपक गया भौर कापता हुमा पौजुस मौर सीमास के भागे गिरा। ३० भीर उन्हें बाहर साकर कहा है शाहियों उद्यार पाने के लिये में क्याकरू ? इ.१. उन्हाने कहा प्रमुपीयु मसीह पर विश्वास कर, वो तू और वेरा मराना उद्घार पाएगा। ३२ और उन्हों ने उस को और उसके सारे वर के सोगो को प्रमुका वजन सुनाया। ६६ और राउ को उसी पड़ी उस ने उन्हें में बाकर उन के बाब बोए, और उस ने भएने सब मोगी संगेव तुरन्त वर्गतस्या सिया। ३४ मीर उस ने उन्हें बपने घर में से जाकर उन के बाने मोनन रका और सारे **बराने** समेठ परमेक्बर पर विकास करके प्रानन्द

किया।।

३१ जब विन हुचा तब हाकियों ने

३१ जब विन हुचा तब हाकियों ने
को बोड की। ३६ दारोता ने ये वार्त पीनुस से बोड की। ३६ दारोता ने ये वार्त पीनुस से बहु बुताई, कि हाकियों ने तुम्हारे बोड की की भाजा भेज वी हैं सो यह मिन क्षेत्र दुसाव से बची जायों। ३७ परन्तु पीनुस ने उन से बहा जब्हों ने हुनें जो रोमी मनुष्य हैं दोगी उहराए बिमा सोघों के साहसे हैं योगी उहराए बिमा सोघों के साहसे स्या हमें चुपके से निकास देने हैं? ऐसा नहीं परन्तु के साप सामर हमें वाहर ल आए। के दावारों त्र य बार्ग हास्त्रा से कह दी पीर के यह मुनकर कि रोसी है कर गए। १९ धीर आकर उन्हें समाया धीर बाहर से आकर बिनती की कि नगर से चने बाए। पे के बन्दीगृह से निकल कर सुविया के यहा गए, धीर साइयों से मैंट करके उन्हें सान्ति दी के धीर चसे गए।

१७ किर वे बम्फियुनिस मौर भपुल्लोनिया होकर विस्सनुनीके मं बाए, जहां यहदियां का एक बारायनासय मा। र धौर पौनुस ग्रपनी रीति क मनुसार उन के पास गया और तीन सक्त के दिन परित्र द्यास्त्रा से उन के साथ निवाद निया। ३ और उनका धर्वक्षोल कोनकर समभ्यताचा कि मसीह को दक्क उठाना भौर मरे हभी म से जी उठना बनम्य था भौर यही यीघु विस की मै तुम्हे कथा सुनाता ह मसीह है। ४ उन म से कितनाने भौर मन्त युनानियों में से बहुनेरों ने भौर बहुत सी कूसीन स्त्रियों न भान शिया भौर पौनुस भीर सीसास के साथ निस गा। ५ परन्तु यहदियों ने बाह से भरकर बाबारू भोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों का पपने साम में मिया और मीड मगाकर नगर म हुस्सड मचाने लगे और यासीन के भर पर बढाई शरक उन्ह लोगा के साम्हते भाना चाहा। ६ धौर उन्हेन पाकर वे **यह फिल्माने हुए वासीन और फिननं और** भारमों को नगर के हाकिया के नाम्हने कीष नाए, कि ये मांग जिन्हों ने जगत को उत्तटा पूसरा कर विथा है यहां भी धाए

हा । धारैर सामान न उन्ह प्रपन यहा उतारा है धोर स सब क सब पह कहा है कि मीशु राजा है धोर कैसर का पात्राघों का बिरोध करते हैं। यू उन्हाने सामी के धौर नगर के हाकिया को यह सुनाकर धबरा दिया। ह धौर उन्हान सामान घौर बाकी

लोगा में मुचलका जकर उन्ह छोड़ दिया।। १० भाइया न सुरन्त रात ही रात पौभन घौर मीलाम का विरीया में भेड दिया भौर वे वहा पहुचकर यह निया क धाराधनासय में गए। ११ य मोग ता पिस्सन्तीकं के यहतिया से मस प भौर उन्हों में बढ़ी साससा से बचन प्रहुए सिया धौर प्रति नित्त पवित्र शास्त्रा म बृदत रह कि ये बाते योड़ी है कि नहीं। १२ सो उन म से बहुतो में और यूनानी कुलीन निवया म से और पूरवी में स बहतेगा ने विश्वास किया। १६ किन्तु जब सिम्मसुनीके के यहरी जान वए, कि पौनुम बिरीया म भी परमेदवर का बचन सुनाना है नो बहा भी धारुर सागो को उसकात धीर हसकस मचाने समे। १४ तक भारमा न सुरस्त पौनुस को विदा किया कि समूद्र के किसारे वसा जाए परन्तु सीसाम भौर नीम्थिय्म वही रह गए। ११ पौसुस के पहचानेबाल उसे अभेने तक स गए, और सीनास और वीमुभियुम के सिये यह बाजा सेकर विदा हए, कि मेरे पास बहत पीध्र भाषा।

१६ जब पौनुत घेपने में उन की बाट मोह रहा था ठो नगर को मूरतो में भरा हुध वस्त्रण उसका जी जम गया। १७ मो जह धाराधनावय म यूरिया धोर मका संधीर कीन में जा मान निसन वे उन से हर दिन बार-विवार निया करता था। १८ नव इंग्लियी थीर स्वाईको प्रीकार्य में महत्त्री थीर स्वाईको प्रीकार्य में महत्त्री थीर स्वाईको भौर कितनो ने वहां यह बकवादी क्या कहना माहता है ? परस्तु भौरो ने कहा वह सन्य देवताची ना प्रचारक मासम पत्रता है क्योनि वह बीध का और पुनरूपान \* का मुसमाचार सुनाता था। १८ तब दे उसे भ्रपने साथ भरियपन्स पर में गए और पूछा क्याहम जान सकते है नि यह नया मत को नूसूनाता है क्या है<sup>?</sup> २० क्योकि नु सनोक्षी बाते हमें मुनाता है इसमिये हम जानना चाहते है कि इन का धर्म क्या है ? २१ (इसलिये मि सब अपेनकी और परदेखी जो बहा रहने में नई नई बाते कहने और सनने के सिवाय मौर विची काम में समय नहीं विवादे वे) ! २२ तब पौसूस ने भरियुपगुर्ध के बीच में सबा होकर कहा

है घमेने के लोगों में देकता हु कि शूम हर बात में देवताओं के बढ़े माननेवाले हो। २३ स्योकि में फिरते हुए तुम्हारी पुजने की वस्तुमों को देक रहा वा तो एक ऐसी वेदी मी पाई विस पर निष्काचा कि

भनजाने इंक्सर के लिये। को विशे तम

विना बाने पुबरे हो में तुम्हें उसका समा भाग सुनाता ह। २४ जिस परनेक्कर ने पृथ्वी भीर तम की सब कातुओं को बनाया बह स्वर्ग भीर पृथ्वी का स्वामी होकर हाव के बनाए इए मन्दिरों में नहीं खड़ता। २ प्रतिसी वस्तु का प्रयोजन रक्तकर मनुष्यों ने हायों की सेवा सेता है क्वोकि बहु तो भाप ही सब को जीवत भीर स्थास भीर सब कुछ देता है। २६ उस ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातिया सारी पृथ्वी पर रहने के मिये वनाई हैं बौर **उन के ठहराए हए समय और निवास के** 

परभेदवर को दुवें कदाचित उसे टटोसकर पा जाए तौभी वह हम में से किसी से दूर नहीं! २८ स्थोकि हम उसी में जीवित रहते और वसते फिरते और स्थिर रहते है जैस तुम्हारे कितने नवियो ने भी कहा है कि हम तो उसी के बच भी है। २६ सो परमेश्वर का बस शोकर हमें यह समस्ता

उचित नहीं कि ईस्वरत्व सोने या रूपे या पत्वर के समान है, जो भनम्य की कारीमरी भौर कल्पना से बढ़े गए हो। 🧸 इसमिने परमेश्वर धन्नानता के समयो से धानाकानी करके श्रव हर जगह सब मनुष्यों को मन फिगने की प्राक्षा देता है। ३१ क्यांकि उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में नह उस भन्ना के बारा धर्म से बगत का न्याम करेबा विसे उस ने ठहराया है भीर उस मरे हुस्रो में से जिल्लाकर, यह बाद सब पर

प्रमारियत कर दी है।। ३२ नरे हुओ के पूनवस्थान की बात धुनकर क्लिने को ठट्टा करने समें भौर कितनो ने कहा यह बात इस तुक से फिर

कभी सुनेंगे। ३३ इस पर पौतुस उन के भीच में से निकस बया। ३४ परन्तु कई एक मनुष्य उसके साथ मिस यए, भीर विववास किया जिल में वियनसियस प्ररिम् पनी वा धौर दमरिश शाम एक स्त्री वी भौर उन के साथ और भी कितने सीय में 11

१८८ इस के बाद पौसूस समेने को छोडकर कुरिल्लुस में झामा। २ और बहा धरिबना नाम एक सहूदी मित्ता जिस का जन्म पून्तुस कावा भीर भपनी परनी त्रिस्दिरका समेत स्वासिया से नया भाया या व्योकि स्मौरियुस मे

सिवानो को इसलिय बाधा है। २७ कि वे

का कुलकोत्यान अर्थात् की कडते।



भौर दिलताने वहा यह बक्रवादी क्या नहना चाहता है ? परन्तु भौरो ने नहा बह ग्रन्थ देवताची का प्रचारक मालुम पडता है स्यानि वह बीधु का और पुतरत्वान \* वा सुसमाचार सुनाता था। १६ तब वे उस अपने साथ प्ररियपमस पर से गए भीर पछा वया हम जान सकते है कि यह नया मत को तू मुनाता है क्या है<sup>?</sup> २० क्यांकि त घतोकी बातें हम मुनाता है इमसिये हम जानना चाहते है रिइन ना भने न्या है? २१ (इससिये पि मब प्रमेनवी और परवसी जो वहा रहन मैं मर्न नई बार्ने सहने और सुनने के सिवाय भीर निसी नाम में समय नहीं विवादे ने)। २२ तब पौनुस ने शरियुपपुत के बीच में नदा हादर दल

ह समेने के मोगो में बंबता हू जिलुम हर बाग म दंबताभा के बढ़े माननेवाले हूं। २६ बसांकि में फिरन हुए तुस्हारी पूजने की बस्तुमा का रेख रहा था ता एक ऐसी बेदी भी पार्ड जिस्स पर निस्ता था कि

वदा भाषा है जिस पर लिया था कि धनजाने रेक्टर के सिये। सी निसे तुम बिना जान पूनन हो में नुष्टें उत्तवता समा बार सुनाना है। १४ जिस परमेक्टर से पूर्णी मीर उन की मज बल्युमी को बनाया बह रकों मीर पूर्णी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मिल्टा स नहीं रहा के बनाए हुए मिल्टा स नहीं रहा देश निस्मी बल्यु का प्रयोजन रजकर मनुम्मा के हाथा की सबा मेना है क्योंकि बह ना भार ही सब सी बीवन भीर हवास मीर सब दुम्म रना है। २६ उस से एक ही मूस स मनुम्मा की नव जानिया मान उन के रहराए हुए समय भीर निकास के उन के रहराए हुए समय भीर निकास के सिवाना को इससिये बान्धा है। २७ कि वे परमेक्वर को इडें नदाचित उसे टटोमकर पा जाए तौनी बहु हम में से किसी से दूर नहीं! रद क्योकि हम उसी में जीवित रकते और चसते फिरते और स्थिर रहते है असे तुम्हारे क्तिने कविया ने भी कहा है कि हम सो उसी के बय भी है। २६ सो परमेश्वर का बध डोकर हमें यह समकता उचित नहीं कि ईश्वरस्व सोने या रूपे या पत्वर के संयान है जो मनुष्य की कारीयरी धौर करपना से गढ़े गए हो। १० इसमिय परमेदबर बजानता के समया स बानाकानी करके सब हर जगह सब मनुष्या को मन फिएने की बाजा देता है। ३१ नयानि उस ने एक दिन ठहराया है जिस म नह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जनत का न्याम करेगा जिस उस ने उहराया है भीर देने मरे हुआ। में से जिसाकर, यह बाद सब पर

प्रमाणित कर दी है।।

\$ २ मरे हुयों के पुनक्तवान की बात
पुनकर में दिनों तो ठट्टा करने समें की
पितनों ने कहा यह बात हम तुम्में की फिर
कमी मुनैंगे। ३३ इस पर पीनुस उन के
बीच में से निक्स या। ३४ परन्तु कर्म एक मनुष्य उसके साथ मिम गए, और
विकास किया जिन में रिनुनीस्तुत मरिष् पणी या और स्मार्थ साथ पर स्त्री वी
सोर उन के साथ और सी नितने सोग
थे।।

रा कुप्तानान अर्थोष्ट्रजी बढते।



परियाम सब बेसाको स्थिर करता फिरा ॥ २४ अपूरलोस नाम एक बहुरी जिस का नम्म सिकन्दरिया में हुआ था जो बिदान

पुरुष या भौर पवित्र सास्त्र को सच्छी तरह से जानता या इफिन्स्म में भाषा। २४ उम ने प्रमुके मार्मकी शिक्षा पाई की धीर मन संगाकर यौदा के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिकाता या परन्त वह नेवल पृष्ठमा के बपितस्या की बात जानता था। २६ वह प्राराचनालय में निकर होकर बोलने लगा पर प्रित्वित्सा और विविका जस की बात सुककर उसे सपने बहा क्षे गए, भीर परमेश्बर का मार्ग उस को बौर मी ठीन ठीन बताया। २७ और अब उस ने निश्चय किया कि पार उतरकर भसाया की काए हो माइयो ने उसे बादस देनर भेसी को जिला कि वे उस से सक्की दरह मिला और उस ने पहुचकर नहां उन मायो की बढ़ी सहायता की जिन्ही ने अनुप्रह ने भारत विस्तान किया था। २० वयोकि वह पनित्र शास्त्र सं प्रमारम दे देकर, कि

मीधु ही मनीह 🛊 बड़ी प्रबलना से बहरियो को सब के साम्हने निरुत्तर करता रहा॥ १६ मीर बंद मपुस्तोस कृरिष्युस में वातो पीनुस ऊपरके सारे देश में होकर इफिल्म में बाया और कई जैसी नादेणकर। २ उनसे कहा क्यालुम ने विश्वास करने समय पवित्र धात्मा पासा ? उन्हा ने उम से बहा हुम न तो पवित्र धारमा मी चर्चाभी नहीं मूनी। ३। उस में उन से क्टा नाफिर तुम ने किस का क्पतिस्मा मिया उन्हों ने कहा यहका का बप

तिस्मा। ४ पौशुम ने कहा यहकाने यह

कि जा भरे बाद बानेबामा है उस पर घर्षात् यीज् पर नि"नास करता। ५ यह युनकर उन्हों ने प्रभु बीधू के नाम का वपतिस्मा सिमा। ६ भीर जब पौमुख ने

जन पर हाम रहे तो उन पर पवित्र मारमा उनरा और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने भीर भविष्यदासी भारते सर्गे। ७ य सब भगमग बारह पुरय थे।। = भौर वह भाराधनामय में जानर वीन महीने तक निकर होकर बोमता रहा

धीर परमेक्षर के राज्य के बियम में विवाद शास्त्रा भीर समाधाता रहा । 👢 परन्तु वर कितनीं ने कठोर होकर उस की नहीं मानी बरन मोगो के साम्हने इस मार्ग को बुध कहने भगे तो उस में उन को ओडकर चेती

को सभग कर भिया और प्रति दिन तुरमुस की पाठसाला में विवाद किया करता ना। १० दो वर्ष तक यही होता एडा यहांत<del>क</del> कि प्राप्तिया के रहनेवाले क्या महबी क्या बृतानी सब ने प्रमुक्त बचन सुप लिया≀ ११ और परनेत्रवर पौसूस के हावी से सामर्थके धनोचे काम विकास था।

१२ थहा तक कि रूमाल और प्रयोधे उस की देह से अक्तवाकर बीमारी पर डानते वे और उन की बीमारिया जाती रहती भी भौर बूध्टास्माए उन में से निकन भागा करती थी। १३ परन्तु कितने यहुँगी को स्त्रका सुकी करते फिरते में यह करने

शर्गे कि जिन में दुष्टारमा हो उन पर प्रमु बीसूका नाम यह कहकार फुके कि जिस बीगुका प्रकार वीनुस करता है में दुम्हें उसी की सपन देता है। १४ और स्निक्ना नाम के एक बहुदी महायाजन के सात पुत्र ने जो ऐसा ही करते थे। १५ पर दुष्टारमा

ने उत्तर दिया कि यीदाको मै जानती 🖩



बड़ी देवी घरतिमिस कं मन्दिर, धौर ज्यूस की भीर से गिरी हुई मुख्त का टहलुमा है। इद सो अब कि इन शतो का असंबन ही नहीं हो सकता तो उचित है कि तम चपके रही और बिना शोधे विचारे कुछ न करो। ३७ नमोकि तुम इन मनच्यो को साए हो को न मन्दिर्के सुटतेवाओं है चौर न हमारी देवा के निष्टक है। ३८ यदि देनेत्रियस भौर उसके साथी कारीगरो को किसी सं विवाद हो तो कचहरी सभी है मौर हाकिम \* भी है वे एक दूसरे पर नानिय करे। ३६ परन्तु यदि तुम किशी धौर बात के निषय में कुछ पुछला चाहत हो तो नियंत समा में फैसला किया आएगा। न्यांकि भाग के बलग के कारण हम पर राव नगाए जान का अर है इसलिय कि इस का काई कारण नहीं सो हम इस भीव के इकट्टा होने का कोई उत्तर न दे सकेगे। ४१ और यह कर के उस ने सभा को विदा किया ॥

नि हरूल वम गया तो पीनुस भीर उन स विवा होन्य मिल्युलिया में मार उन स विवा होन्य मिल्युलिया में मार उन सिवा होन्य मिल्युलिया है से होन्य भीर उन्हें बहुत सम्प्रमान्य महिल्युलिया महाने पर परिया की मोर भागे परिया तो महाने उस मी नात म सम्म दिस्मिये उस ने यह सम्मार की हिम मिल्युलिया होन्य तो पहरी उस मी नात म सम्म दिस्मिये उस ने यह सम्मार की हिम मिल्युलिया होन्य तोट आए। ४ विदीया के पुरुस ना पुन सामपुन भीर विस्मुल्य सीप सिम्म परितालुल भीर सिम्मुल्य सीप दिस मान्य मुन्दिस भीर मृश्विम्युल सीप साविया का उसने

साथ हो सिए। प्र वे थागे जाकर त्रोघाछ
में हमारी बान जोहते रहे। ६ धीर हम
धवामीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्से
खे जहाज पर चडकर पाथ दिन में त्रोघास
में उन के पास पहुंचे धीर सान दिन तक
वही रहे।।

७ सप्ताह के पहिने दिन बब हम रोटी तोडने \* के लिये इक्ट्रे हर, तो पीनस मे को इसरे दिन अस जाने पर बा उन से बाते की चौर बाबी रात तक बार्टे करता रहा। व जिस घटारी पर हम इकटे वे उस में बहुत दीयें जल रहे थे। है भीर यत्कस नाम का एक जवान विद्यकी पर बैटा हुमा यहरी शीद से भूक रहा वा भीर जब पौल्स देर तक बातें करता रहा तो वह नीव के ऋोके में दौसरी घटारी पर से गिर पदा भीर मरा हमा बठाया गमा। परन्तु पौस्थ उतरकर उस से मिपट गया और गले लमानर कहा वबरामी नहीं क्यांकि उसका शास उसी में है। ११ और करर बानर रोटी तोडी भौर काकर इतनी देश तक उन से बार्ते करता यहा कि पीफट गर्दे फिर वहचनानमा। १२ और वे उस सबके को जीवित से घाए. भीर बहुत शास्ति पाई ॥

१६ हम पहले से जहाज पर चडकर सम्मुख को इस विचार से धाने गए कि बहा से हम पीसुच की स्वामित उसमें जान इसिस्थ उहराया था कि धान ही पैरस जानेशामा चा। १४ जब वह सस्मुख म हमें धिमा तो हम उसे प्रशास निमुख में स्वाप। १४ धीर वहां जहाज सीनचर हम दूपरि दिन जिल्लाम के साम्हण पहुंच धीर धामने दिन सामुस म नगान दिया से कई हजार ने विश्वास किया है चौर सब स्पबस्या के शिये घन जगाए है। २१ भीर चन को तेरे विषय में मिसाया गमा है कि तु ग्रन्थजातियों में उद्वर्गवाले यहुदियों को मुसा से फिर जाने की सिकाता है भौर नहतों है कि स भपने बच्चों का बदना करामो भौर न रीतियो पर बनो सो क्या किया जाए? २२ लोग धक्क मुर्नेये कि तू धाया है। २३ इसकिये जो हम दुक्त से कड़ने हैं वह कर हमारे यहाँ चार मनुष्य है जिल्हों ने मजल मानी है। २४ उन्हें नेकर उन के साथ धपने धाप की पुद कर भीर उन के सिये आ चाँदे कि वे सिरमुकाए तद सब जान जेंगे कि जो बार्ते उन्हें तेरे बियम में सिकाई गई, उन की हुछ वह नहीं है परन्तु तु द्वाप भी व्यवस्था की मानकर उसके बनुसार वसता है। २४ परम्यु उन धन्यबातियों के विषय में बिन्हों ने बिरबास किया है, हम ने यह निर्सुय करके लिख भेजा है कि वे मूरतों के साम्हरी विस किए हुए मास से और सोह से और गना बोटे हुमो के गास से और व्यक्तिकार से बच्चे एहें। २६ तब पौसूस उन मनुष्यो को नेकर, भीर दूसरे दिल उन के साथ शब होकर मन्दिर में मया और बता दिया कि गुढ़ होने के दिन धर्मात उन में से हर एक के सिये बढावा बढाए जाने तक के दिन कब पूरे होगे।।

रे अब वे साल पिन पूरे होने पर पे तो माधिया के महिंदगों में बीलूस को मनिट्र में रेफकर सब सोगों को उसकाम और पो बिस्माकर उस को पक्ड सिया। २८ कि है इस्पार्शसयों महायता करों पह की मनुष्य हैं जो सोगों के बीर स्वस्था के भीर हम स्थान के विशोव में हर बगह सब सोगों को सोलसात है यहा तक कि युनानियों को भी मन्तिर में साकर उस ने इस पवित्र स्थान को धपवित्र किया है। २ ट उन्हों ने तो इस से पहिसे त्रफिन्स इफिसी को उसके साथ नगर में देखा वा चौर सममदे वे कि पौच्स उसे मन्दिर में ने बाया है। ३० तब सारे नगर में कोलाहस सब गया और सोग दौडकर इकट्रे हुए, भौर पौलस को पकश्कर मन्तिर के बाहर पंधीर लाए, भीर तुरन्त द्वार बन्द किए गए। ३१ जब वे उसे भार शासना चाहते में तो पसटन के सरवार को सन्देश पहुचा कि सारे यक्खसेय में कोलाइस मच रहा है। ३२ तब वह तूरन्त सिपाहियो बौर सुवेदारों को लेकर उन के पास नीचे तौड़ माया भीर उन्हाने पनटन के सरदार को भीर सिपाहियों को देख कर पौतुस को मारने पीटन से हाय उठाया। ३३ तक पनटम के सरदार ने पास धाकर उसे पकड़ सिया चौरवो वजीरो से बारवने की चात्रा देकर पूछने समा यह कौन है भीर इस ने क्या किया है? ३४ परन्तु भीड़ में से कोई कुछ बीर कोई कुछ जिल्लावे यह बीर बंब हस्तद के मारे ठीक सच्चाई भ बात सका तो उसे यह में के जाने की प्राफ्ता दी। **३५ जब बह** सीही पर पहुचा तो ऐसा हवा कि भीड़ के बबाब के मारे सिपाहियो को उसे उठाकर ने जाना पड़ा। ३६ मयोकि सोगो को भीड यह जिस्सानी हुई उसके गौछे पडी नि बसना धन्त नर दो।।

३७ जब वे पीसुस की यह में में जाने पर ये तो उम ने पसटन के सरदार से वहां क्या मुक्ते प्राप्ता है नि में तुम से कुछ वहूं? उस ने वहां व्या तु युनानी जानता है? ३० व्या तु वह सिधी मही जो दे ति से से पहिने बनवार बनावर चार हजार कटारकर सोमों को जहून में से गया? १६ यह कहकर उस न पूटने टैके और उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब बे सब बहुत रोए और पीजुस के गके में लियट बर उसे पूमने करों है में वे विशोध करके स्व बान भा मोक करते वे बो उस में कहीं सी हि तुम मेरा मूह फिर म देवोंगे और उन्हों ने उसे अहाज तक पहुष्ताया।

२१ वय हम ने उन से सनगहोकर नहान कोना को सीचे मार्गसे कोस में बाए, बीर इसरे दिन खुस में बीर बहा से पनरा में। २ और एक बहाज फीनीने को बाता हुया मिला और उस पर महरूर उसे सोसंदिया। ३ जब कुप्रस दिकाई दिया हो हम ने उस बाए हाच भोश भौर सूरियाको पनकर सूर में उत्तरं स्पोकि वहा बहान का वीम वनारना या। ४ और वेको को पाकर हम वहासान दिन दक रहे उन्हों ने घाटमा के सिकाए पौसस से कहा कि यरशासम से पादन रचना। 🗷 जब वे दिन पूरे हो मए, तो हम बहा से बस दिए भौर सब में स्त्रिया भीर बालको समेत हमें नमर के बाहर तक पहुचामा और हम ने निनारे पर भूतने टेककर प्रार्थना की। ६ तब एक दूसरे से बिदा होकर, हम तो जहाज पर बढ़े बीर वे बपने बपने कर भीट गए॥

७ तब हम सूर से जलवात्रा पूरी वरके प्यृतिमारिया में पहुंचे और साहयों को नमत्रा रूप रहें। यह यो को नमत्रा रूप रूप रूप रिल हम रहें। यह पूर्व रिल हम बहु में विकास के साहयों के साहयों से पार्ट में मार्ट में पार्ट में मार्ट मार्ट में मार्ट मार्ट मार्ट में मार्ट मार्ट में मार्ट मार्ट में मार्ट मार्ट में मार्ट में मार्ट मार्ट मार्ट मार्ट में मार्ट

१० जब हम वहाबहुत दिन रह चुके ठी धगबुस नाम एक मनिष्यद्वन्ता महदिया से भाया। ११ उस ने हमारे पास भाकर पौसस का पटका सिया और भपने हान पान बाम्धकर कहा पवित्र भारमा यह कहता है। कि जिस मनुष्य का यह पटका है उस को यरू असेम में यह दी इसी रीति से बार्न्नेमें भौर मन्यजातियों के हाज में सौपेंगे। १२ अब बेबात सुनी तो हम भौर वहा के सोगो ने उस से जिनती की कि यरूशनेम को न आए। १३ परन्तुपौसुस ने उत्तर विशा कि शुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा मन तोबते हा मै तो प्रमुमी चुने नाम के शिये यरूअसेम में न केवन बार्य वाने ही क सिये बरन मरने के सिये मी तैयार हु। १४ जब उस ने म माना ठी हम यह कहकर चूप हो गए कि प्रमुकी इच्छा पुरी हो ॥

१५ उन विशो के बाद हम बाल्य खाल्य १५ उन विशो के बाद हम बाल्य खाल्य कर सक्तालेम को बत्त बिए। १६ कैवारिम के भी कितने बेले हमारे साब हो तिए, और मनासोन नाम हुमूत के एक पुराने के साब से साथ से साए, कि हम उन्नो महा दिखें।

१७ जब इम प्रक्यासेम में पहुचे तो शाई बड़े धानन्द के शाय हम से मिने। १० दूसरे दिन पीसूल हमें सेक्प मार्क्त ने पास गांवा चहा सब प्राचीन है इस्ट्रेमें। ११ तब उस में उन्हें नामक्यार करके जो जो बाम परमेशक्य में उस में सेक्साई के बारा धम्मजासियों में किए से एक एन करने शब बनाया। 2 उन्होंने में सुन्न करने शब बनाया। 3 उन्होंने में सुन्न करने शब बनाया। की फिर जन में वहां है आई मुदेखनाई कि मार्टिया म

बा त्रिमनुतिर।

भारामनात्य में जित्त्वाता था। २० धीर अब तरे गवाड़ नित्त्वनूत वा ओह बहाया या रहा पा तब में भी बहा बबा था धीर देश बात में महस्त्रत था धीर उसके भारतकों के कपकों की रसवाली नरता था। २१ धीर उसने मुक्त से कहा बला वा क्योंकि में मुक्त सम्बन्धति के पास बूर दूर मेंबुना।

२२ व इस बान तक उस की सुनन रहे त्व ऊने शस्त्र सं चिल्लाए, कि ऐसं मनुष्य का मन्त करो। उसका जीवित रहना उचिन नहीं। २३ अब व विस्ताने और रूपड फॅक्टी मीर माकाश में बूल उडाते थे २४ तो पसटन के सुबेदार ने कहा कि इसे मद में ने जाना भीर कोड गारकर नानों कि मैं जानू कि लोग किस कारण **उसके विरोध में ऐसा विक्ला रहे है।** २१. यब उम्हों ने उसे उसमों से बान्या ता पौलूस ने उस सूबेदार स जो पास खडा या **पहा प्यायह उचित है कि त्य एक रोगी** मनुष्य को और बहु भी बिना दोवी ठहुराए **हुए कोडे** मारो<sup>२</sup> २६ सुबेदार ने यह सुन कर यसदन के सरदार के पास जाकर कहा। रू यह क्या करता है ? यह तो रोमी मनुष्य है। २७ तब यसन्त के सरदार ने उसके पांच माकर कहा मुन्धे बता थया तूरोमी है<sup>?</sup> उस ने कहा हा। २० यह सूनकर पसटन के सरदार ने कहा कि भ ने रोगी होने का पद करत रूपये देशर शाया है पौभुम ने कहा मैं को अस्म से रोमी हूं। २६ तव जो मोग उस जाचन पर यं वे पुरन्त उसके पास में हट गए और पसटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है भीर में ने उसे बाल्या है डर गया।।

 दूसरे टिन बहु ठीक ठीक आगने की स्थ्या संकि सहुदी उस पर क्या टीप सगाते है उसके बन्धन खान दिए भीर महा याजको और सारी महामभा का इक्ट्रे हाने की बाहा वी और पीनुस का नीच में आकर उस के सामहने सवा कर दिया।

पौसुस न महासभा की भ्रोर २३ वायुक ः ... टक्टकी लगाकर देशा और कहा हं भाइयों मैं न धाज तक परमेक्यर के लिये विभक्त संघव विवेद <sup>क</sup> से जीवन विद्यास है। २ हनस्याह महायाजक में उन का जा उसके पास सब्दे थे उसके मृह पर भप्पन्न मारने की बाज्ञादी। ३ तव पौनुस न उस से कहा है चुना फिए हुई मीत परमद्वर तुन्द्रे मारेगा तुम्यवस्था के मनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है भीर फिर क्या स्पदस्था के विरुद्ध मुक्त मारने की भाजा देता है ?ं ४ जो पास कड़े म उन्हान नहा क्या तु परमेश्वर के महायाजक की बुरा कहता है ? इ. पीक्स ने कहा हे भाइयो मै नही जानताचा कियह महायानक है। क्योंकि मिला है कि धपने सोगों के प्रवास को बुरान कहा ६ तब पौजुस ने यह जान कर, कि कितने सद्की और क्तिने फरीमी है समाय पुकारकर कहा है मोइसा मे फरीसी भौर फरीमियों के बंध का हु मरे उधी की भाषा भौर पुनस्त्वान 🕇 🛊 वियम में मेरा मुकद्भा हो उड़ा है। ७ जब उस मे यह बात कही तो परीसिया और मदुक्या में भनका होने सभा भीर सभा में पुरूपक गई। = क्योंकि सबुकी शो यह करने है किन पुनरत्थान हैन स्वपेदून और न ग्रान्था है परन्तु फरीसी दोनो मानते है। **१. तब बड़ा हस्सा मचा भीर किन्**ने शास्त्री जो फरीसिया के दम के में उठकर

वर्षात् मन या काग्यन्स।

<sup>1</sup> या पृतकोत्वानः

शाकल हे खाकल हू मुन्हे क्यो सताता है ?

मैं ने उत्तर विमा कि है प्रमुत् कौन हैं?

व उस ने मुक्त से कहा मैं यी शुनासरी ह

जिसे तू सवाता है? १ और मेरे सामियो

ने ज्योति तो बेली परन्त जो मन्द्र से बोलवा

णाउसकासम्बन्धनाः १ तकमें ने

कहा के प्रथम क्या करू ? प्रभ में मध्ये कहा उठकर विभिन्न में बाधौर जो कुछ

तेरे करने के जिसे उद्दरामा गया है वहा

त्रक से सब कह दिया जाएगा। ११ जन उस क्योति के देव के मारे मुक्ते कुछ दिलाई

न दिया तो में घपने सावियों के हान पकड़े

हए बनिवक में पाया। १२ और हनन्याह

नाम का व्यवस्था के प्रनुसार एक मक्त

मन्त्र्य को बहा के रहनेवाने सब महदियी

में सुनाम वा मेरे पास बामा। १३ और

बाड़ा होकर मुक्त से कहा हे माई साऊल

फिर देखने सम उसी मडी मेरे नेत्र सुन

३१ पौनुस ने कहा में तो तरसूस का यहदी मनुष्य हुं। किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हुं और मै तुक से विनती करता ह कि मुर्फे सोयो से बार्ते करने वे। ¥० जय उस ने माकादी तो पौलस ने सीढी पर सबे होकर सोगो को हाव से सैन किया जब वे चुप हो गए, तो वह इसानी भाषा में डोसने सगा कि

१ माइयो और पित्रये मेरा प्रत्युक्तर सुनो जो मैं शब तुम्झारे साम्ह्रने कहता है।।

२ वे यह सुनकर कि वह हम से बबानी मापा में बोलता है और भी चुप रहे। तव उस ने कहा

३ में तो यहूदी मनुष्य हु जो किश्विकिया के तरसूस में अन्सा परन्तु इस नगर में ममसीएन के पाक्ष के पास बैठकर पढाया ममा और नापदादी की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिकाया गया और परमेश्वर के सिये ऐसी बन कमाए वा जैसे तुम सब माज समाप हो। ४ और मैं न पुरुष और स्त्री दोनो को बान्च बान्धकर, बीर बन्दीवृह में बाल बालकर, इस पंच को यहा तक सताया कि उन्हमरका भी बाला। ५ इस बात के सिये महायाजक और सब प्रतिये गवाह है कि उन में से मै भाइयों के नाम पर विद्विमा सक्तर इमिश्च को बला वा रहा मा कि जो बहा हो उन्हें भी दत्र दिलाने के लिये बारधकर यक्जालेम में साळ। ६ जब में चसते चसने दमिस्क के निकन पहुंचा तो ऐसा हुझा कि दो पहर के सगमग एनाएक एक बड़ी ज्योति बाकाश से मेर चारा मार चमकी। ७ और मैं मृमि पर गिर पदा और यह ग्रज्याना नि \* है

गए बीर मैं ने उसे देका। १४ तब उस ने नक्का हमारे बापदादों के परमेक्बर नै तुमें इसमिये ठडराया है, कि तुउस की इच्छा को बाने धौर उस वर्मी को देसे मौर उसके मह से बातें सुने। १५ क्योंकि प्र उस की धोर से सब मनुष्यों के साम्हरें उन बातो का नवाइ होगा जो दूने देखी भीर सनी है। १६ शब क्यो देर करता है? उठ वपितस्मा से और उसका नाम सेकर शपने पापो को को बास । १७ जब मैं फिर वक्कानेय में बाकर वस्तिर में प्रार्थना कर यहाचा तो वेसुम हो नया। १० मीर उस को देला कि सम्बन्ध के कहता है जल्दी करके सक्त्रालेश से भट जिल्ला वा नयोदि वे मेरे विषय में देरी बवाडी ल मार्नेगे। ११. में ने कहा है प्रमुवेती प्राप जानते हैं, वि में तुम्र पर विश्वास करनेवासी की बन्दीगृह में बालशा और जमह जगह दू को शुक्त से करना गा।

सिया कि किसकिया का है तो उस से

नहा जब देरे महर्द भी भाएग दो में देख

मुनदमा करमा और उस ने जम हेरोदेस

में विसे में में पहर में रचन की बाजा दी।।

28 पाप दिन ने बाद हनत्याह महायाजर कई पुरनियो और दिरतुष्तृत नाम निशी वकील नो शाय मेरुर सावा उन्हां ने हाविम के शाम्दने पीरत्या उन्हां ने हाविम के शाम्दने पाया दो दिरतुस्तृत उन पर दोद सगावर कहते सगा कि

है महामनापी फलिक्स तरे बादा हुमें भी बडा बुमल होना है और नेने प्रवाध स्व हर आणि व सिसे विननी बगहरा सुपर्ती। वर्ता है। वे इस को क्य कर बताह और हर पान्य में पस्ति के साथ सातन है। दे पान्य इमिसे वि तुष्क और दुष्त निर्मा देना चाहना में तुष्क स विननी करता है। कि हमा करक कमारी को एक बाजें सुन से। इ स्थापि हुम ने इस मनुष्य को उपस्थी स्रीर करत के सारे यहू वियो में बलवा करानेवासा और नामरियो के कुप्त्य का मुख्या गाया है। ६ उन ने मनियर को स्रमुद्ध करना भाहा और हुम ने उसे जकका। ६ इन सब बातो को जिन के विषय में हुम उस पर क्षेप क्यारो है, तु सापही उस को आप करक जान संसा। है यहू वियो ने भी उसका मान वैकर वहा ये बार्ते इसी प्रकार की है।

वब हास्मि ने पौसून को बासन के निये धैन किया दो उस में उत्तर दिया मैं यह जानकर कितुबहत बर्पों संइस जाति का स्वाय करता है, धानन्द में धपना प्रस्युक्तर देवा है। ११ तू माप जान सक्ता है, कि बब से मैं यत्यासेम में भवन करने को बाबा मुक्ते बारह दिन से ऊपर नहीं हुए। १२ और उन्हों ने मुझेन मन्दिर में न समा के वरों में म नगर में विमी स विवाद करने या भीड सगाने पासा। १३ और न दो वे उन बाता की जिन का के शक मुश्र पर दोष सगाते हैं, तेर माम्हन सब ठहरा महने हैं। १४ परन्तू यह में देरे नाम्हने मान भना ह वि' जिस पत्व नो वे नूपत्य पहले हैं उसी नौ रीति पर में अपने बापदादी ने परमेदबर भी सबा नरता हं भीर जो बार्ते स्परम्या धौर अविध्यद्वकाधों की पुस्तकों में सिसी है उन सब की प्रतीति करता ह। १५ घीर परमेश्वर में भ्रामा रत्त्रता हु जो वे भाप भी राने हैं, कि बर्मी धीर धवर्मी दोना ना जी उठना होगा। १६ इस में में घाप भी यतन करता ह कि परमे कर की धौर मनुष्या की बार मग विवक \* गदा निर्दोप

यो नहरूर भगवने समें कि हम इस मनुष्य में मुझ नूराई नहीं पाते थीर शिंद कि सिंह सारमा या स्वर्णुत उस से बोसा है तो फिर क्या ? है कह कहुत भगवा हुमा तो पत्रटन में सरदार ने इस बर से कि वे पौलुस में टक्क टक में न कर बी मिंह उस कर कर कर कर के बी मों से बरवम निकासी थीर गढ़ में के सामी।

११ उसी रान प्रमुण उसके पास घा सबे होनर नहां हे पीसुस बादत बाग्य स्पोति वैसी हू ने स्वयानय में मेरी यवाही दी वैसी ही तुम्ह रोम में भी गवाही देनी होता।

१२ जब दिन हमा हो यह दियो ने एका रिया भीर शपम काई कि अब तक हम पौलुस को मार न डाके तब तक काए या पीए तो हम पर विक्लार। १३ जिल्हो ने मापस म यह धपम काई थी के वासीस जना ने अपर थे। १४ उन्हों ने महायासकी भौर पूर्णियों के पान बाकर कहा हम ने मह ठाना है कि जब तक हम पौत्स को मार न डास तब ठक यदि कुछ वर्जे भी तो हम पर मिक्टार पर मिक्टार है। १५ इमिन्ये यह महानमा समत पसटन के मरतार को मससाधा कि उस तक्कारे पास ग पाए, माना रि तुम उनक विषय में बौर भी ठीक बाच करना चाहन हो और हम वसर पहचन स पहिसे ही जस मार डालन र मिय वैपार रहेग। १६ और वीसन के भाज ने मुना कि च उन की बात में है तो गढमें बाक्र पौसूस को सन्देख विद्या। १७ पीस्स ने भूबेटारी म भ एक को बपने पास बुकाकर कहा। इस जयान को पसटस र मन्दार र पास से जाबो बार उस में कुछ नहना चाहना है। १८ सा उस नं उस**रों** पगरन में सम्दार के पास में जाकर कहा

पौसस बन्धए ने मुक्ते बसाकर विनदी की कि यह अवान पसटन के सरदार से कुछ कहना बाहता है उस उसके पास से बा। १६ पत्रटन के सरदार ने उसका हाम पकर कर और बनग से जाक्रर पूछा मुफ्त से क्या कहना चाहता है ? २० उस ने कहा यहदियों ने एका किया है कि तुम्ह से बिनती करें कि क्स पीसत की महासमा में साए मानो तू बौर ठीक से उस भी बाब करना चाहता है। २१ परन्त उन की मह मानना क्योंकि उन में से चानीस के उत्पर मनुष्य उस की बात में हैं जिन्हों ने मह ठान सिया है कि अब तक हम दीमूछ को भार न दासें तब तक बाए, पीए, तो हम पर विकार बीर बजी वे वैयार है और वेरे बचन की बास देश एडे हैं। २२ तब पसन्त के सरदार ने अवान को यह प्राज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तू ने मुक्त को ये बातें बताई है। २३ और दो सुवेदारों को बुसाकर कहा दो सी सिपाईं। सत्तर सबार, भीर दो शी मासैत पहर रात बीने कैसरिया को जाने के सिमे हैपार नर रतो। २४ और पौत्रस्ती स्वारी के सिमे बोडे वैयार रहा कि उसे फेलिक्स हाकिन क पास क्याल स पक्षा दे। २५ उस ने

इस प्रकार की चिट्ठी भी तिकी

२६ महास्त्रापी फीलसह हाकिम की
क्षीयमुन भूसियास का नमस्तार।
२७ इन मनुष्य की यहाँदेशों में पकरकर
मार हालना चाहा परन्तु जब में में जारा
कि रोमी है, जो पक्टन मेंकर हुई। मार्थ उन यहाँ हो जो पक्टन मेंकर हुई। मार्थ उन पर किस नामार्थ मार्ग के है उन पर किस नामार्थ में में यहाँ। २६ तक उन यह की महाम्या में में यहाँ। २६ तक में न जान निया कि वे प्रगान स्वस्त्या के किसाहा के विषय में उन गर दोग समाते है, परस्तु भार बासे जाने या बाये जाने के योग्य उस में कोई दोय नहीं। ३० और अब मुखे बताया गमा कि वे इस मनुष्य की बात में सागे है तो में ने तुरस्त उस को तेरे पास मंज दिया और मृह्यों की भी साजा दी कि देरे साम्ब्रने उस पर नासिस करें।।

कर सो जैसे निपाहियों को साजा की गई भी बैस ही पीनुमाण। कर दूसरे किन के समारित पिता है। हिए साजा की स्थार पार्टित पिता है। है के उन्हों ने मैसिया में पहुंचकर हाकिय को थिया में पिता में पहुंचकर हाकिय को थिया है से सीर पीनुस को भी उसके साक्ष्में जहा किया। के अज ने पहचर पूछा यह किस वैस्ता। के अज ने पहचर पूछा यह किस वैस्ता के साजा कि साजा कि साजा किया की सीर पार्टित की सीर पार्टित की मीर पार्टित की सीर पार्टित की

२८ पास दिल के बाद हुनस्याहं
महायानक कई पुरिनेदा और
दिरहाल्मुक नाम निजी बनील नो साम
पास पास जिली हिन के नाम्हरी
पीमुलपरनातिसकी। द नव बहुनुसाया
गया दो दिरहाल्मुस उस पर दोप समावर
बहुने सना कि

है महापद्यापी फेलिक्स और हारा हमें भी बडा बुगल होना है और नैरे प्रवन्ध से इस बाति के लिये विनन्धा वनाइया नुभरती जाती है। के इस को क्य हर जवाह भी हर प्रवार स ध्ययवान व नाथ मानते है। भे पान्यु इसलिय कि नुम्के और हुए नहीं देना बाहना में नुम्क स बिननी करना हूँ कि हुए। वनक हमारी दा एक बानें मुन स।

प्र क्योंकि हम ने इस मणुष्य को उपहरी और जगत के सारे यहिषयों में कमवा करानेवाला और नार्यायों के कुर्य्य का मुक्तिया पाया है। ६ उस ने मन्दिर को अजुद्ध करना काहा और हम ने उसे पकड़ा। द इन सब बातों को जिन के विषय में हम उस पर कोण समाते हैं, सू भागही उस को जाक करके जान लेगा। ह यहिरयों ने भी उसका साथ देकर कहा य बातें इसी प्रकार की हैं।

१० अब हाकिस में पौसून को बोसन के लिये सैन किया ठी उस ने उत्तर दिया

में यह जानकर कि तू बहुत बर्यों से इस वाति का न्याय करता है पानन्य से भएना प्रत्यक्तर देता हा ११ तू भाग जान सकता है, कि अब से मैं यक्यसेम में भजन बरने को बाया मुख्ते बायह दिन से उत्पर नहीं हुए। १२ और उन्हों ने मुक्तेन ब्रन्टिर में न सभा के परो में न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ संगाने पासा। १३ धौर न दो वे दन वाती को जिन का के अब मुक्त पर दोप समावे हैं तरे साम्हने सच वहरा सनते है। १४ परन्तु यह में हेरे साम्हने मान लेगा है कि जिस पन्य तो वे कूपत्य वहते हैं जमी की रीति वर में अपने बापदादों के परमध्यर की श्वा परता ह भीर जो बार्वे स्वयम्या धौर भविष्यदेशनाची की पुम्तको में सिनी है उन सब की प्रतीति करता हु। १५ और प्रमेहकर में भागा रन्तना ह जो के माप भी राने हैं कि धर्मी धीर घवर्मी दोता का जी उटना होगा। १६ इम में में बाप भी यनन वरना हुवि परमे बर की भीर मनुष्या को योर मेरा किस्त के महा निर्दोत्त ₹ 5

खा है।।

गढ़ दशा मं बिना भीड़ के साथ और बिना चेगा करते हुए इस काम में पाया—हा धासिया के कई यहरी चे-उन को उचित मा १९ कि यदि मेरे विरोध में **उन** की कोई बात हो तो यहा तेरे साम्हने बाकर मक्र पर दोव समाते । २ या वै धाप ही कहे कि जब मैं महासमा के साम्हने जबा षा दो उनहों ने सम्बर्गेकीन साबपराघ पाया<sup>?</sup> २१ इस एक बात को स्रोड जो मैं में उन के बीच म सबे होकर पूकारकर कहा वा कि मरे हुओ के जी उठने के विवय में भाव नेरा तुम्हारे साम्हने मुक्दमा हो

२२ फेलिक्स ने जो इस पन्च की बातें ठीक ठीक भागता वा अन्हें यह कहकर टाल विया कि जब पसटन का सरदार मुखियास माएगा हो तुम्हारी बात ना निर्खंय करूगा। २३ और सुबेवार को माजादी कि पौसूस को सुख से रचकर रखबाली करना धौर उसके मित्रों में से किसी को भी उस की सेवाकरने से न रोक्ता ॥

२४ (रे धने विनो के बाद फलिक्स सपनी पत्नी बुसिस्मा को जो यहदिनी वी साच मकर भागा और पीलत को बसवाकर उस विस्वास \* के विषय में जो मसीड बीश पर है उस से सना। २५ और अब वह वर्म धौर सवम झीर झानेवासे न्याय की चर्चा करता चा तो फेमिनस ने अवसान होकर उत्तर दिया कि सभी दो बा भवसर पाक्र में तुमें फिर बसाळ्या।

रहे। १७ वहत वर्षों के बाद मैं प्रपने २६ उसे पौतुस से कुछ इसमें मिसने की भी भास भी इसितये और भी दुना बुना कर उस से बार्ते किया करता वा। २७ परन्त जब वो वर्ष बीत गए. तो पूरिकमुस फेस्सूस फेसिक्स की अगह पर थाया और फेलिक्स यह दियों को सरा करने की इच्चा से पीलुस को बन्द्रमा छोड गया ॥

> २६६ फेरतुस उस प्राप्त में पहुंचकर तीन दिन के बाद कैसरिया से यक्खनेम को गया। २ तव महायावको ने सौर शृहियों के बढ़े सोगों ने उसके साम्बने पौनुस की नामिश की। ३ भौर उस से विमती करके उसके विरोध में यह बर चाहा कि वह उसे सक्छले म में बुझवाएं क्यों कि वे बसे चस्ते ही में मार बासने की वात सगाय हुए थे। ४ फेस्तुस में उत्तर दिया कि पीमुख कैसरिया में पहरे में है भीर में भाग बरुद वहा बाक्ता। १ फिर कहा तम में जो धशिकार रखते है, वे साव नने और यदि इस मनस्य ने कुछ प्रतृतित काम किया है, तो उस पर दोप सगाए॥ ६ और उन के बीच कोई बाठ इस दिन रक्रकर वह कैसरिया प्रया और इसरे दिन

ग्याय प्राप्तन पर बैठकर पीसस के मान की बाहादी। ७ जब यह धामा तो को महरी गरूबलेंग से भाए वे उन्हों ने भास पास सबे ड्रोकर छस पर बहुतेरे भारी दोप भगाए, जिन का प्रमाश वे नहीं दे सकते थे। = परस्त पीसस ने जलर दिया कि मैं ने न तो यहरियों की व्यवस्था का और न मन्दिरको सौरन कैसरका कुछ सपस्य किया है। १. धन फेलूस ने महरियों को

श्रम करने की इच्छा से पौसस को उत्तर विया नया तू चाहता है कि सरूप्रमेग की जाए और बहा भरे साम्हर्ने तेरा यह मृक्ट्रमा तथ किया जाए? १० पौजुल ने कहा में भैसर के त्याय साधन के साम्हर्गे क्वा हू मेरे मुक्ट्रमें का यही फैसला होगा चाहिए जैसा तू प्रक्षी तरह जानता है पहुदिया ना में ने कुछ स्वयाय नहीं किया। ११ सदि प्रपराची हु और सार काले जाने सोव्य कोई नाम विचा है तो मरन स नहीं मुक्ता परन्तु जिन बतो ना यं मुक्त पर दोप मनाते हैं यदि जन में स कोई बाल सच न ठहरे, तो नाई मुक्ते जन के हाथ नहीं रै२ ठव फैस्युल ने मन्निया जी समा के सोधा स्वता में कुछ की स्वाहर्ण की स्वाहर्ण की सोधा स्वता ने कुछ स्वाहर्ण की मांच का स्वाहर्ण की

१३ मीर कुछ विन शीवन क शाद परिष्पा राजा चौर विश्लीके ने वैसरिया में माकर फल्तुस स मेंट की। १४ और चन ने बहुत तिम बहा रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की क्या राजा को बताई कि एक मन्द्रम है जिस फलिक्स बन्ध्या छोड गमाहै। १५ जब मै यह शमन में या तो महायाज्य और यहविया के पूर्यनया क उस भी नामिश भी और चाहा कि उस पर दएइ की माझादी जाए। १६ परन्तु में ने उन का उत्तर दिया कि रोमिया की यह रीति नहीं दि विभी मनुष्य को दएई के नियं सीप दें जब तत सुराग्रमीह की शपने महद्वया ने भामन-सामन खडे होनार दीय ने उत्तर देव का ग्रवसर न मिले। १७ मो जब ने यहा इचट्रे हुए ता मैं न कुछ बेर न भी परस्तु दूसर हो निन स्थाय चासन पर बैटकर उस मन्द्र्य का नाने की चाहा थी। १८ जब उसर महर्दश देहर ना उन्हाने एमी बरी बाता को दोष शही लगाया औता मैं समभनाथा। १३ परन् घपने यत वे

शौर यीधू नाम जिसी मनुष्य क कियय म जो गर मया था भौर पौनून उस को नीवन बताता था विवार करने थे। २० भौर में उसम्बन में था कि इन वाना वा पता देने समाऊ ? इसलिय म न उस म पूछा दया तू यम्भनसम जाएमा वि वहा इन वाना को फैसला हां? २१ परन्तु जब पौनून ने वौहाई थी कि मेरे मुक्स वा छैसला महा गजाविदाज के यहा हा तो मेर माजा में कि जब तन उसे कैसर के पास न भजू उस की एकबासी वी जाए। २२ तब घरिया में छेन्नुत सुंकहा, में भी उस मनुष्य की मुनना बाहता हु उस न वहा नू वस मुन सा।।

२३ सा दूमरे दिन बद ग्रमिपा गौर बिरनीकं बड़ी यूमचाम स प्राप्तर पतटन के मरदारों और नगर के बढ़ मांगा के साथ दरबार मे पहचे तो फम्मूस न माजा दी कि वे पौलुस को से बाए । २४ फल्त्स न क्हा हमहाराजा अग्निप्पा सीर हमब मनुष्यो जा यहा हमारे साम हा तुम इस मनुष्य का देखते हो। जिस के विषय में सार यहरिया ने यह समय म और यहां भी मिल्ला पिन्नाकर स्थः संविज्ञाकी कि इस का जीवित रहना उचिन नहीं। २५ परन्तु में न जान सिया वि उस न गमा कुछ नहीं वियाकि शार द्याना बाए भीर बद वि उम ने बाप ही महाराजाधिराज के चाहाई धी को में न उसे भेजने का उपाय निरामा। २६ धरन्तु में क उसक विषय म कोर्न टीक बान नहीं पार्ड कि चपने स्वामी के पान निम् इमनिये मैं उमे तुम्हार माम्बन प्रीप बिगय करके हैं महाराजा प्रविच्या तरे नाम्हने नाया है कि आपने के बार मध्ये बुद्ध लियने था मिया। २७ क्यांकि बन्धार को भेजना धौर जा दाप उस पर सतात तत

उन्हेन बताना मुक्ते व्यर्वसमक पडता है।।

क्षिया ने पौसूस से कहा तुम्हें अपने विषय में बोसने की साज्ञा हैं तब पौसूस हाथ बढाकर उत्तर देने सगा कि

२ हे एका भविष्या जितनी वातो का यहवी मुक्त पर दोव लगाते हैं, बाज हेरे साम्ह्रने उन का उत्तर देने में मैं घपने को भन्य समस्रदा हु। ६ विशेष करके इस्तिये कि तु महदियों के सब व्यवहारों और विवादों को भागता है सो में बिनती करता ह भीरव से मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल चलन प्रारम्भ से घपनी जाति के शीच भौर यरूरानेम में या यह सब यहवी आनते है। इ. वे यदि नवाड़ी देना चाहते हैं सो मारम्म से मुक्ते पहिचानते हैं, कि मै फरीसी होकर प्रपने वर्ग के सब से करे पत्र्य के मनुसार चला। ६ और शब बस प्रतिका की भाषा के कारता जो परमेवनर ने हमारे वापदादो से की बी मुक्त पर मुकदमा वस पहा है। w उसी प्रतिका के पूरे होने की माधा नगए हए, इमारे बारही गोत्र धपने सारे यन से रात दिन परमेक्टर की सेवा करते भाए हैं है राजा इसी बासा के विषय में यहारी मुख्य पर बीच समाते हैं। म अब नि परमेश्वर मरे हुन्नो को जिलाता है, वो तुम्हारे यहा यह बात नयो विस्वास के योग्य नहीं समभी जाती? हमें ने भी समझ्य वाकि बीदा नासरी के नाम के विरोध में मुद्धे बहुत कुछ करना चाहिए। १ और में ने यक्सलेंग में ऐसा ही किया भौर महामाजको से समिनार पानर बहुछ से पवित्र सोगो को बलीगृह में डासा और जब वे मार डाले जाने थे तो में औ जब वे

विरोध में घपनी सम्मति देता था। ११ भीर हर भारामनासय में में उन्हें ताबना दिसा दिसाकर बीधू की निन्दा करवाताचा यहातक कि कोम के मारे ऐसा पागस हो गया कि बाहर के नगरों में मी <del>जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी</del> थून में जब मै महासाजको से धनिकार भीर परवाना लेकर दमिस्क की बा रहा या। १६ तो हे राजा मार्ग में दोपहर के समय में मंधाकाश से सर्व के तेज से मी बढकर एक ब्योति घपने घौर धपने सान वननेवानो के चारो मोर पमनती हुई देखी। १४ और जब हम सब मूमि पर गिर पड़े तो में ने इक्शनी भाषा में सम्बर्ध यह कहते हुए यह सम्ब सुना कि है घाऊन हे साकल तू मुक्ते क्यो सताता है ? पैने पर सात गारना तेरे सिमे कठिन है। १५ मैं ने कहा हे बसूल कौन है ? प्रभूने कहा मै बी**भा**ड विसे त सताता है। १६ परन्तु तु उठ घपने पार्थी पर सड़ा हो स्पोकि में ने तुकी इसकिये वर्धन दिया है कि तुक्ते धन बादो का भी सेवक और गवाह ठ**ह**एक, जो लू ने वेसी हैं, धीर उन का भी जिन के क्षिये में तुम्हे दर्शन दुवा। १७ धीर में दुम्हे हैरे सोगो से धीर घन्यवातियों से बचाता रहेगा जिन के पास में भव तुमे इसलिये भेजताह। १८८ कित उन की भानें सोते कि वे समकार से ज्योति की सीर, घीर वैतान के धविकार से परमेववर की घोर फिरें कि पायो भी क्षमा और दत सीगों के साथ जो मक पर विश्वास करने से पवित्र मिन्यु गए हैं भीरास पाए। १६ सी दें राजा प्रक्षिप्या में ने उस स्वर्गीय दर्शन नी बात न टामी। २ परन्तु पहिले दमिस्क ने फिर यक्यालेश ने रहनेवालों नो तब

यहरिया के सारे देश में और सम्यक्तातियों को समम्प्रता रहा नि मन फिराओं और परमेश्वर की सोर फिर कर मन फिराओं सीर सीय काम करो। २१ इन बातों के कारण यहरी मुग्ठे मन्दिर में पक्कके मार डासने का गृत करते थे। २१ सो परमेश्वर की सहायता से में आब तक बना हूं भीर छोटे बड़े सभी के साम्हत गबाही देता हूं भीर उन बातों को खोड कुछ नहीं कहात की मन्दिर्मकर्माओं मीर मुखा ने भी कहा कि होनेवासी है। २६ कि मसीह को दुख उठाना हागा और बही सब में पहिले मरे हुमी से स बी उठकर हमारे मोगों में भीर सम्यकातियों में ज्योति का प्रकार रेसा।

२४ जब वह इस रीति स उत्तर दे रहा माताफस्तुस ने ऊचे शब्द से दहा ह पौमुस तूपांगल है बहुत विद्याने तुन्हे पागन कर दिशा है। २३, परन्तु उन न नहा है महाप्रतापी फेरतूम में पागम नहीं परन्तु सञ्चाई मौर बुद्धि की बात बहता हु। २६ राजा भी जिल के शास्तुने मै निबर होभर बोस रहा हु ये बाउँ जानता है भौर मुम्हे प्रतीति है कि इन बाता स से कोई उस से छिपी नहीं क्योंकि यह बरना दो नौने में नहीं हुई। २७ हे राजा बबिष्पा भग तु भविष्यदक्तामा की प्रतीति करता है<sup>7</sup> हा मैं जानताह विश्व प्रतीति वस्ता 🕻 । २८ तब घष्टिप्पाने पौतुस स वहा तु पोड ही समस्त्राने स \* सुब्दे समीद्दी बनाना चाहता है? २६ पौनूस ने वहा परमेश्वर में मेरी प्रार्थना यह है जि ज्या योदम थया बहुत में भवत तूरी नहीं परन्तु जितन नोष धात्र गरी सूनत है

इन बम्धना को छोड वे मेरे समान हो जाए॥

३० तब राजा धौर हानिम धौर बिरतीले धौर उन व साथ वैट्रीबामे उठ बढ हुए। ३१ धौर धमम पावर पापस मं वहने वसे यह मनूष्य एसा ठाउँ हुए तही वराजा की मृत्यू या बच्चन व याम्य हा। ३२ धीष्णा न घरतुस स बच्चा यदि यह मनुष्य कैस वी बोहार्ग न बेता दी खूट सच्चा था।

२७ जब यह ठहराया गया कि हम बहाज पर इतानिया का जाए, तो उन्हों ने पौसूम और जितन धौर वन्ध्रधा को भी यूनियुस नाम धौगुरनुस की पलटन के एक मुक्तार के इत्य सीप दिया। २ और प्रद्रमुत्तियुम के एक अहाज पर जा ब्रासिया के किनारे की बगहा म जान पर या चढकर हम न उस्र लाम दिया और धरिम्तर्ज्यस नाम विस्तन्तीने का एक मिक्ट्रियों हमारे साथ था। ३ दूसरे दिन हम ने बैदा में नगर डाला चौर मुसियस म पौन्स पर कृपा करके उस मित्रा के यहा जान विया कि उसका बल्कार किया आए। ४ वहा ने बहाब नात्त्वर हवा विरद्ध हान के नारण हम नुप्रम भी बाद में होनर बसे। श्रीर विशिविया और प्रकृतिया क निक्र के समुद्र में हाक्य लूमिया के मूरा में उनरे। ६ वहा भूबेदार को निकन्दरिया का एक जहाज इतासिया जाना हुया मिला भौर उन ने इमें उन पर चंद्रा दिया। और जब हम बहुन दिना तक भौरे भीरे चनकर कठिनना से कनिद्म के साम्हत पहच हा "सनिये कि हवा हमें प्रापे बदन न देनी यी समगीन व साम्ह्रते से हादर त्रते नी घाटम चन। ६ और उसने

जहाज का मास फेकने समे। १६ फौर

ग्रेरिको के काम

ससया नगर निकट वा॥ जब बहुत दिन बीत गए, गौर जस याचा में जोजिस इसकिये होती थी कि सपदास के दिन भव कीत चुके के तो पौसूस

₹ ₹

ने उन्हें यह कहकर समझ्या। १० कि है

सम्बनी मुक्ते ऐसा जान पहला है कि इस यात्रा में बिपत्ति और बहुत हानि न केवस माम और बहाब की बरन हमारे प्राणी की मी होनेवाची है। ११ परन्तु सुवेदार ने पौसस की बादों से मान्द्री और जहाज के

बन्दर स्थान जाडा काटने के लिये सच्छा न वा इसकिये वहतो काविपार हमा कि वहा से बहान जीतकर यदि किसी रीति से हो सके दो भौतिक्स में पहुचकर आ बा कार्टे सह तो केने का एक बन्दर स्थान है वो दक्किन-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की भोर समता है। १३ जब इन्छ कुछ दक्किनी

हवा बहने सगी तो यह समफकर कि हमास मतसब परा हो गया भगर चठाया भीर किनारा परे हुए बेटी के पास से बान मने । १४ परन्तुबोडी देर में नहास एक बडी भाषी उठी को बुरकुनीन कहनाती है। १५ जब यह जहाँ जे पर नगी तब वह इवा के साम्हते ठडर न सका सो इस ने उसे बहुने विमा और इसी तरह बहुते हुए चले यए। १६ तब कीवा नाम एक स्रोटे से टापू की भाव में बहत बहते हम कठिनता से

कोनी को वश में कर सके। १७ मस्साही

ने उसे उठाकर धनेक उपाय करके जहाज

को गीचे से बाल्बा और सूरदिस के चोर

बानू पर टिक जाने के भव से पात और

सामान उदार कर, बहुते हुए चने गए।

१ म भौर जब हम ने बाबी से बहुत हिच

स्वामी की बढकर मानी। १२ मीर बह

तीसरे दिन उन्हां ने घपने हाथों से बहान का सामान फेंक दिया। २० धीर जब बहत दिनो तक म सर्व म तारे विकार दिए. और बड़ी बाधी चल रही थी तो बस्त में हमारे वचने की सारी धाषा वाती रही। २१ जब ने बहुत उपवास कर चुके तो पौसस ने उन के बीच में खड़ा होकर कहा

कोसे भौर धनके साए, हो बूसरे दिन ने

रि७ १--२१

है भोगे चाहिए या कि दुन मेरी बाठ मानकर जेरो से न बहान कोसदे भीर न यह बिपत भीर हानि उठाउँ । २२ परन्त् चब में गुम्ह समम्बता ह नि बाबस बाल्यो क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी केवल जहाब की। २३ स्वोकि परमेश्वर जिस का में ह और जिस की सेवा करता ह उसके स्वर्गदत न प्राप्त रात नेरे पास बोकर कहा। २४ हे पौत्रस मय बर तुम्हे ईसर के साम्हने खडा होना समस्य है और देश प्रतेस्थर ने सब की को तेरे साथ याचा करते हैं, इसे दिया है। २% इससिये हे सज्बती दाइस बान्यो क्यों के में परमेश्वर की उद्योदि करता ह कि जैसा सक से कहा समा है वैसा ही होया। २६ परन्त हमे किसी टाप पर वा

दिकना होगा॥ २७ जम भीरतनी राव तहें और इन धडिया समझ में टकराते फिरते ने हो धानी रात के निकट सम्मताहों ने घटकल से भागा कि इस किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। २० और याह नेकर उन्हों ने बीस पुरसा गहरा पाया और मोड़ा मागे बढकर फिर बाहु भी को पन्नह पुरसा पाया। २१ तब परवरीली जगहो पर पड़ने के डर से उन्हों ने जहाज की पिद्धारी चार सगर डाले और भोर का द्वोता मनावे रहे : ३० परन्तु जब मस्साह बहाज पर से भागना चाहते ये और गसही से सगर बासमें के बहाने बागी समझ में उतार दी। ३१ तो पौलस ने मुबेबार और मिपाहियों से कहा यदिये जहाज पर न छहें, तो तुम नहीं बच सकते। ३२ तब मिपाहियां न रम्सं कारकर होगी गिरा वी। ३३ जब भौर होन पर वा तो थौसूस ने यह कहके सब को भोडम करन को समन्त्रया कि मात्र चौदह दिन हुए कि तुम बास देवते देखते मृद्धे एहं और कुछ भोजन न किया। ३४ इससिये तुम्हें समकाता ह कि कुछ का सो जिस से तुम्हाय बदाव हो क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बास भी न गिरेगा। ३५ और यह कहरूर उक्ष ने रोटी लेकर सब के माम्हने परमेक्कर भा प्रत्यवात किया और तोडकर काने श्वा। ३६ तक व सब भी बाबस बान्यकर माबन करने सर्ग। ३७ हम सब मिलकर यहात पर दो सौ छित्रचर जन थे। ३० जब वे जोबन करके तृष्ट हुए, तो येह को समुद्र में फक कर जहाब हलका करने नगे। **१८** जब बिहान हमा ता उन्हाने उस देश नो नही पहिचाना परन्तु एक चाडी देवी बिस का चौरस किनारा या और विचार निया नियदि हासके तो इसी पर जहाज को टिकाए। ४ तब उन्हान सगरो को नोसकर समद्र में छोड़ दिया और उसी भमय पठवारा के बन्धन जीम दिए, और हवा के साम्हत धगना पास बढाकर कितारे की भार चने। ४१ परन्तृ शासन्त के सगम की अगह पडकर उन्हों ने जहाज को रिकाया और यनहीं तो वक्का लाकर गढ गई भौर टकन सकी परम्तु पिछाडी महरा कंबन से टूटने सगी। ४२ तब

सिपाहिया का यह किचार हुमा कि बन्धुमा को मार बासे एसा न हा कि काई पैरक निकल्प मारा। ४६ परन्तु सुबेग्यर गीमुस को बचान की क्ष्या से उन्हें इस किचार न पीमुस को बचान की क्ष्या से उन्हें इस किचार स रोका और मकते हैं पहिले कुरकर किनारे पर निकल जाए। ४४ और बाकी कोई पटरा पर, और कोई बहाब की मीर करनुमा क सहार निकल लाए और इस रेति से सब काई मूमि पर कु निकले।

२८ वर हम वर निकलं ता जाना कि यह टापू मिमिते कहसाता है। २ भीर उन बगमी मोमो न हम पर भनोची ह्याकी क्यांकि महके कारण जो बरस रहा वा और बादे के कारस वन्हों ने बाग मुलगाकर हम सब को उद्देखना। ३ जब पौसुस न सन्द्रिया का मद्रा बटोरकर प्राम पर रहा तो एक माप धार पाकर निकसा और उसने हाम से सिपट गया। ४ वज उन बगनियान माप को उसके हाथ में शटके हुए देखा ता भापम न वहां नवमूच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र संबच गया तीमी न्याय ने शीवित रहने न दिया। ५ तब उन न साप का बाग में मध्क विया भौर उसे कुछ हानि न पहची। ६ परस्तु व बाट बोहते वे कि वह सूत्र आएगा या एकाएक गिरके मर जाएगा परन्तु जब व बहुत देर तक देल वे एहं भीर देला कि उसका कुछ भी नहीं विशेषा तो भौर ही विचार तर पहा यह तो कोई देवता है।

७ उस जगह ने धायपाट पुत्रतिपुष नाम उसटापुक प्रवान की मूर्ति सी उस ने हमें प्रपत घर के जाकर तीन दिन मिक जाव से प्रत्नाई भी। ट पुत्रतिपुष का पिता जबर और साथ सोह से रोगी पड़ा
या सो पोभूस ने उसके पास घर में जाकर
प्रार्थना भी और उस पर हाथ रावच उस चना किया। १ जब ऐसा हुया तो उस
टायू के बाली सेमार झाए, और वने किए
गए। १ और उन्हों ने हमारा बहुत
प्रार्थ मिया भीर जब हुम बसने लगे तो
वे हुस हुने प्रवच्य वा बहुाज पर रक्क
विया।।

११ तीन महीने के बाद हम मिकन्दरिया के एक बहाब पर वस निकसे भी उस टाप् में बादे मर उहादा और जिस का चिन्ह दियमकरी था। १२ जुरक्ता म सगर बाल करके हम ठीन दिन टिक रहे। १३ वहा सहम क्सकर रेगियम में बाए भौर एक दिन के बाद बक्किनी हवा चनी तव दूसरे दिन पृतियसी में झाए। १४ वहा हुम को माई मिसे चौर उन के कहने से हम बन क्याहासात दिन तक रहे और इस रीति से राम को चने। १४, बड़ा से भाई हमारा समाचार सनकर बण्पियस के चीन भीर तीन-सराए तक हमारी भेट करने को निकस बाए जिन्हे वेलकर पौल्ख ने परमस्तर का धन्यवाद किया और बाहस बार्ग्या ॥

१६ जब इस राग संपाटच तो पीलुस काएक निपादी के साथ जो उस की क्या कार्ता क्यादा पा अक्ते न्द्रत नी पाता इर्दे॥

र्भ नात नित व बार उस ने यह नियां न बरे सागा का कुमाया और जब व इन्हें हुए ना उन महरा हु साइया भू कराने सागा के या बापराने के स्वकृत्या के किरोप मुद्दा भी मही किया औमी क्यूया हाक्य स्वरामें स स्वामियों के हाब सौगा गया। है द उन्हों के मुक्क बाद कर औड़

वेना चाहा क्योकि मक्त में मत्य के योग्य कोई दोप न था। १९ परन्तु अब यहबी इस ने निरोध में बोलने सगे तो मुक्ते कैंसर की बोहाई देनी पढी न यह कि मुक्त सपने सोगो पर कोई बोय सवासा था। २ 🛚 इस सिय मैं ने तुस को बलाया है कि धूम से मिल भौर **बातचीत करू न्योकि इसाएस** की शाका के लिये में इस जजीर से अकता हुमाहु। २१ उन्हों ने उस से कहा न हम ने तेरे विषय में यहदियों से चिट्टिया पाई, भौर न भाइयो में से किसी ने माकर तेरे विषय में कुछ बताया भौर न कुरा कहा। २२ परन्तु तेरा विचार तथा है ? बही इम तुम्ध से सुनना चाहते है नयोकि हम जानवे है कि हर जमह इस मत के विरोध में सोग बाते कहते है।।

२३ तब उन्हों ने उसके सिये एक दिन ठहराया और बहुत भीन उसके यहा इसट्ट हुए, चौर वह परमेश्वर के राज्य की गवाडी देता हुचा चौर मुखाकी व्यवस्था भीर मनिष्यंह्रस्ताधी की पुस्तको से मीमु के विषय में समभ्य समभ्यकर मोर से साम तक वर्णन करनाच्छा। २४ तव किन्तनो ने बन बानों को मान सिया और कितनों ने प्रतौति न की। २५ अब मापस में एक मत महरू ना भौत्स के इस एक बात के कहन पर कल गए, कि पवित्र झारमा ने मधायाह अविच्यद्रक्ता के द्वारा तुम्हारे बापनादों से धच्छा कहा कि आकर इस सोवान उट्ट। २६ कि मूनत नो रहाये पन्तुत समझोग सीर देवत तो रहाग परम्मुत इसोये। २७ व्यापि इत साया का सन सोटा सौर उस के काम भागी हा गए, भीर उन्हा ने घपनी धानों बन्द नी है म्सान हाति व क्यांबरनामें देले घौर नाना में मुन चौर मन स समभ घौर फिरें

भीर मैं उन्हें चना नक। २८ मां सुष जानों कि पन्धरवर ने इस उद्धार की क्या अस्पतानिया के पास भवी गई है और व मुनेंग। २६ जब उस ने यह उद्दानों स्पृती आपना संबद्धन किवार करने लग और बहा संक्ते स्पृता ३० और बह पूर ना वर्ष प्रपन भाडे के घर म रहा। ३१ और जा उसके पास भाते के उस सब म मिम्मा रहा धौर बिना राव टाक बहत निन्द हाफर परमस्वर क पाय का प्रवार करता थीर प्रभूपीयू मधीह की बार्ज सिमाना रहा।

## रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

्पौलूस की धोर स जा बीर्म्समीह १ पापुस का अस्य कर कर है । ... का शम है और प्रश्नि हान के निय **ब्**लाया गया झीर परमेश्वर के उस मुसमाचार के सिय चलन विया गया है। २ जिस की उस ने पश्रिले ही से धपने मनिप्यदक्ताचा के द्वारा पश्चित शास्त्र स । भपन पुत्र हमारे प्रमु यीष्ट्र ममीह क नियम म प्रतिका की भी जो गरीर के भाव म नादाऊर कंबध से बल्पप्र ह्या। ४ और पवित्रतानी ब्राप्ता के शांव ने मरे हुमा में म जी उठने के कारण नामर्थ न मान परमस्कर का पुत्र ठहरा है। ५ जिस न द्वारा हम धनुषह भौर प्रेरिताई मिनी कि उसके काम के कारण सब नातियों व साग विश्वास करक उस की मान । ६ जिन म न तृम भी मीच ननीह क होन ने सिये बुमाए गए हा। 🖲 उन मब ने नाम का राम में परमेददर क प्यारे हैं और पवित्र होने के लिये ब्लाए याग है ॥

हमारे जिता परमेन्बर और प्रभु यीशु मनीह की भार म तुम्ह धनुषह और गान्ति मिमती रहा।

म पहिला में तुमा नव वालिय सीप् मसीह क हारा भपनं परमस्बर का धन्यबाट नरता ह कि तुस्हारे नित्वास का कर्वा सारे जगत मुझा गड़ी है। ६ परमध्यर जिल की नका मैं घपनी घारना न उसक पूत्र के सूसमाचार के विषय संकरता ह बही भरा गवाह है कि मै तुम्ह किस प्रकार जगातार स्थारण परना रहता हू । १० और नित्य धपनी प्रार्थनाया में बिननी रण्टा ह कि किमी रीति न घर भी मुम्हार पाम चाने को भरी बाजा परमध्वर की इच्छा स सूपन हो। ११ नयाकि म तुम स मिलन की सामना करना हु कि में तुम्हें की प्रान्मिक बरनान इ जिस संतुम स्विर हा जाया। १२ धर्मात्यह कि मै तुम्हारे बीच में होकर मुम्हारे साथ उम विस्वाम के द्वारा ओ सक्त में भौरत्म में है ग्रान्ति पाऊ। १३ चीर है माइयों में नहीं चाहता कि तुम इस से घनजान रही कि मैं ने बार बार तुम्हार थान ग्राना चाहा वि जैमा मुझे ग्रीर धन्यजानिया में कम भिना बैगा ही तुम में भी मिने परस्पुधवतर दशारहा। १४ मै युनानिया भीर भस्यमाधिया का भीर बृद्धिमानो सीर निर्दृष्टियों का कर्जवार हु। ११ सो में गुन्से भी को रोम में रहते हों पुनामक्षर मुनाने को मरका दौरा हु। १६ क्यांकि में सुस्माक्षर से नहीं सकाता इस्रिये कि बहु हर एक विश्वास करनेवाले के निये पहिले तो यहूवी फिर मुनानी के तिये पहिले तो यहूवी फिर मुनानी के तिये उदार के निमत्त परनेक्षर की सामर्थ है। १७ क्योंकि उस में परनेक्षर की सर्वित प्रयद्वादी हैं बैसा निकाह हैं कि दिक्सा से समीत जीवित रहेगा। १६ परनेक्षर का क्षेत्र को जा को पो की सब समित सीर समर्थ पर स्वयं से प्रयद होता है जो सप्य को सवसं से दबाए रखते हैं। १६ इसमिये कि परनेक्षर के विवय का सान जन के माने में प्रगट हैं

१८ परमेश्वर का क्रीब वो उन सोगो की सब समक्ति सीर संघर्मपर स्वयं से प्रमट होता है जो सत्य को झवर्म से दवाए रमते है। १६ इसमिये कि परमेश्वर के बिचय का अपन धन के सनो में प्रगट है क्योंकि परमेशकर ने उन पर प्रवट किया है। २ क्योंकि उसके धनदेशे गुरा धर्षात् वस की सनातन सामर्थ और परमेश्वरूप जगत की सुद्धि के समय से उसके कामी के द्वारा देखने में बाते हैं यहातक कि वे निरुत्तर है। २१ इस कारल कि परमेरवर को जानने पर भी उन्हों ने परनेश्वर के मोम्य नदाई भीर जन्यज्ञाव न किया परना म्यर्चनिचार करन सगे यहातक कि उन का निर्वृद्धि मन धन्त्रेरा हो नथा। २२ वे भपने भाग को वृद्धिमान जताकर मुर्ख बन गए। २३ और सविनाशी परमेश्वर की महिमा को भाषमान मनुष्य धौर पशियो भौर चौपाया भौर रेगनेवाले जन्तुको की मुस्त भी समानता में बदल बाला।।

२४ इत कारण परमक्तर में उन्हें उन के मन के प्रिमाश के अनुसार अभूता के निम ग्रीड दिया कि वे बापस में अपन सारीरों का समाहर करें। २५ क्यांकि उन्हों ने परमर्वर की सक्वाई को सवसकर मूठ बना डासा और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि उस सूजनहार की जो सदा बन्य हैं। धामीन !! २६ इससिये परमेश्वर ने उन्हें तीय

२६ इसिनये परमेश्वर ने उन्हें नौष कामकायों के वस में झोड़ दिया सहा एक कि उन की दिवारी ने भी स्वामाधिक क्यवहार को उस से जो स्वभाव के विषय है बदल बाना। २७ वेंसे ही पुष्क भी दिवारी के साथ स्वामाधिक स्ववहार खोड

कर धापस से कामात्र होकर जलने समे

बौर पुरवो ने पुरवो के साथ निर्सनन काम

करके धयने अस का ठीक फल पाता।।

२६ और बज उन्हों ने परमेवत की
रिक्शानमा न बाहा स्वतिये परमेवत की
जी उन्हें उन के निक्कमे नन पर छीव विद्या
कि वे सनुचित काम करे। रह सी है सब
प्रकार के सबसे और बुक्टता धीर मोन
और वैराज के सबसे और बुक्टता धीर मोन
सार वैराज के सप गए धीर बाह धीर
हुएसा धीर असके धीर हमत धीर हैंगों से
नरपुर हो पए, धीर बुगलकोर। है वह
गाम करनेवाले परमेवकर के देखने में
निश्चित धीरों का सनादर करनेवाले धीम
मानी बीगमार, वरेंग्रे स्वालों के बनाने

हेबस बाप ही ऐसे नाम नरते हैं बरन नरनेवालों हे प्रस्ता भी हात है। सा है बोच समानेवाने हु सोई नवी नहां चू निकस्तर हैं। नवीनि जिल नास में मु हुनदे पर दान समात है उसी नात में मु हुनदे पर दान समात है उसी नात में मु हुनदे पर दान समात है उसी

इसोंमये कि नू जो दोब क्याता है भाप ही

बाने शाता पिता की बाजा न माननेवाने ।

३१ निर्विद्ध विस्तासभाती मयारहित

बीर निर्दय हो यए। ३२ वें वो परमेश्वर

की यह विवि जानते हैं कि ऐसे ऐस नाम

करनेवाले मृत्यु के दएड के मोम्य है, सौमी म

वहीं शाम करता है। २ और हम जानते है कि एसे ऐसे काम करनेवासा पर पर मेदबर की घोर से ठीक ठीक दराइ की घात्रा होती है। ३ और हेमलच्य तूजो एस ऐसे काम करनेवासी पर बोप सगाता है भीर प्राप वे ही काम करता है क्या यह सममता है कि नू परमेश्वर की दल्ड की भाजासंबद्ध जाएगा<sup>?</sup> ४ क्यानू उस को **रू**पा और सहनमीसना और भीरजरूपी वन को तुच्छ जानना है? भीर क्यायह नहीं समस्ता कि परमेरवर की क्षण तुन्हें मन फिरा**व नो** सिन्धाती है ? ३६ पर घपनी क्टोरता और हरीन मन के धनुसार उसके माम ने दिन ने सिये जिस में परमेस्बर ना मच्या स्थाय प्रगट होगा अपने निमित्त काम कमा रहा है। ६ बहु हर एक को चमकं कामा कं धनुसार बदना देगा। ७ वामूक्रमं म स्मिर्ग्सकर महिमा और भादर भौर समन्ता की लोज में है उन्हें महभनना जीवन देया । 😅 पर जो विवाधी है और सन्य का नहां मानते करन संघर्म भौ मानने हैं जन पर कोब और कोप पडेगा। ध भौर क्लोस और सकट हर एक सनुष्य के प्राप्त पर का बुख करता है बाएगा पहिले बहुदी पर फिर बुनानी पर। १ पर महिमा भीर बादर भीर क्याए हर एक की मिलेगा जो मला करता है पहिले यहरी का फिर मुनानी को। ११ नयोकि परमन्बर किसी का पक्ष कही करना। १२ इसनिय कि जिन्हों ने बिना व्यवस्था पाग पाप किया वे जिला स्ववस्था के लाग मी हार्गे भौर जिल्हा ने स्पवस्था पावर पाप रिया उन ना दोन्ड क्यबस्था के बनुसार हागा। १६ (नयानि परमध्वर ने यहा म्परम्या व मृतनदाल धर्मी नहीं पर ग्यरम्या पर चलनवाल धर्मी टारगए जाएंगे। १४ फिर जब प्रस्पमाति मोग जिन क पाम व्यवस्था मही स्वमाव ही स व्यवस्था की बाना पर काने है तो व्यवस्था उन के पाम म होने पर भी के प्रपंत सिय माथ ही व्यवस्था है। १५ वे व्यवस्था की बागे साने वपने बुरवा में मिली हर्न दिलान है योग उन के विवेच के भी गवाही पते है सौर उन की चिलाए परस्पर दोप लगानी या उन्हें निर्मेष ठहराती हैं।) १६ जिस विन परमेश्वर मेंगे सुमानापर के धनुसार पीम समीह के ब्रार मनुष्यों की गुप्त बाना का स्थाय करेगा।।

१७ वरि तू वहदी चहसाता है और व्यवस्था पर मरोमा रलना है मौर परमञ्बर के विषय म चमगड करता है। १= भीर उम की इक्छा जानना भीर व्यवस्था नी विनापानर उत्तम उत्तम बाता को प्रिय जानता है। १६ और धपन पर भरोना रचना है कि मै भ्रम्माका बन्ता भीर घमकार में पढ हुमा की ज्योति। २० धीर बढिहीनो वा सिसान शना और वासकों का उपदाक हु भीर झान और मस्य का नमूना जो व्यवस्था में है बुक्के मिला है। २१ सो क्यानूजा भौरा का निकास है यपन प्राप को नही खिलाता? क्या तू जो चोरी न करन का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? २२ तूओ वहता है व्यक्तिकार न करता श्या याप ही व्यक्षिचार करता है ? 🕱 जो मुरनो स मुखा करना है क्या धाप हीं मन्दिराका सून्ता है। २३ तूओ व्यवस्था के विषय में धमल्ड बरना है क्या व्यवस्था न मानवर, परमध्वर का धनादर करना है ? २४ क्यांकि तुम्हारे कारशा

भवीद् मन या काम्यास्म ।

भन्यवातियों में परमेश्वर के शाम की जिल्हा की जाती है जैसा किसा भी है। २५ यदि त् म्यवस्थापर भन्ने सो लतने से लाम तो है परन्तुयवि सुब्यवस्थाको न माने तो देरा कतना बिन कतना नी दणा ठहरा। २६ सो यवि जतनारहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो बया उस की बिन कतना की दशा कतने के बराबर न गिनी जाएगी <sup>?</sup> २७ और को सनुख्य जाति 🕏 कारए। विश्व सतना रहा यदि वह व्यवस्था भी पूरा करे, तो क्या तुक्ते जो लेख पाने भौर जनना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है बोधी न ठहराएगा ? २ द स्योति वह यहूनी नहीं जो प्रगट में सहरी है। भीर न वह स्थलना है। जो प्रयत्से है भीरदेह सहै। २६ पर यहनी बादी है जो मन सहै भीर जनना बही है जो हृदय कामीरमात्माम है न विश्लाका ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की बोर से नहीं परस्त परमेक्कर की छोर से होती है।।

६ नवापि नहीं नहीं तो परमेदवर क्योकर करात का स्याय करेगा? ७ सिंद मेंट्र मूंट के कारण परमेदवर की सच्चाई उस की सिहमा के लिये सिक्षक करने प्रगत हुई तो फिर क्यो पापी की नाई में बराब के योग्य उहरावा जाता हु? द भीर हम क्यों बुराई न करे कि मसाई निकसी? जब हम पर यही दोष लगाया भी जाना है सी स्वतने बहुते हैं कि इन ना मही बहुता है परन्तु ऐसी का दोषी उहराना ठीक है।।

**८ तो फिरक्या हका? क्या हम उ**न से भ<del>ण्डो है <sup>7</sup> कभी नहीं भगोकि हम महुदियो</del> भीर बुनानियो होनो पर यह होव सगा चुके है कि वे सब के सब पाप ने वश में है। जैसा लिखा है कि नोई घर्मी नही एक मी नहीं। ११ कोई नमभवार नहीं कोई परमंदवर का धोजनेवासा नहीं। १२ सब मनक गए है सब के सब निकामें बन गए, काई भलाई करनेवासा नहीं एक भी नहीं। १६ उन का गमा मुसी हुई। कब है उन्हों ने घपनी जीमों से सब क्या है उन कहोठो म सापो का विष है। १४ और उन का मुहक्षाप और **कडवाह**ट से भरा है। १५ उन के पान लोह बहाने को फुर्नीस है। १६ उन के मार्गी म नाम भीर क्लश है। १७ उन्हा ने कुशम का मार्गमही आसा। १८ उन की धाला के साम्हने परमध्यर का सम नहीं।

११ हम जोनने हे कि व्यवस्था नो हुछ नहनी है उनहीं से नहती है जो ध्यादस्था में है आधीन है दमसिय कि हर एवं मुह बंग्द दिया आए, और माना सतार परसाबर के राग्ट के बाग्य टक्टरे। २ वयांनि व्यवस्था व दामा में कोई मानी उनके साइने पार्थी नहीं ठहरेगा दशनिय हि व्यवस्था के हाए नार की पहिचान हाती है। २१ तर प्रव विना स्पन्त्वा परमेक्दर की वह वार्मिक्ता प्रगट हुई है जिस की गवाही व्यवस्था और मिबप्यद्वस्ता देते है। २२ ग्रमीत परमेश्वर की वह वार्मिक्ता को बीश मधीह पर विस्वास करने से सब विस्वास करनेवामी के मिये हैं क्यों कि कुछ। मेद नहीं। २३ इस निये कि सब ने पाप किया है और परनेक्बर की महिमा से रहित है। २४ परन्तु उसके पनुप्रह से उस सुटकारे के हारा जो मसीह मीए में है सेत मेंत वर्मी ठहराए बात है। २४ उसे परमेश्वर ने उसके सोह के कारण एक ऐसा प्रायक्षिकत ठहराया जी विश्वाम करने से कार्यकारी होता है कि वो पाप पहिसे किए गए, भीर जिन की परमेक्बर न पपनी सहनशीसका से बानाकानी की उन र विवय म वह शपनी वार्मिकता प्रयट करे। २६ बरन इसी समय उस की भार्मिकदा प्रगट हो कि जिस से बह बाप ही मर्मी ठहरे, और जो शीम पर विश्वास करे वसका भी वर्मी ठहरानेबाला हो। २७ वी चमएड करना नहा रहा? उस की तो अपह ही नहीं कौन सी व्यवस्था कंकारख से ? भग नर्मों भी व्यवस्था से? नहीं वरन विष्वाम की व्यवस्था के कारता। २८ इस सिमंहम इस परित्यास पर पहचने हैं कि मनुष्य स्पनस्या के कामो के बिना विस्वाम में द्वारा घर्मी ठहरता है। २**६** क्या परमेरवर केवल सहदियो ही का है वया भ सजानियो का मही ? हा ग्रन्थकानियो नामी है। ३. क्योंनि एक ही पश्मेक्कर है जो सननाबामां को विश्वाम से और मतनारहिता को भी विष्वास के हारा वर्मी ठाइराएगा । ३१ नो क्या हम व्यवस्था भी विस्ताम के द्वारा व्यर्थ ठहराने हैं? क्यापि नहीं बरन व्यवस्था को स्थिर करत है।।

सो हम क्या कह कि हमारे गारी रिक पिना इबाहीम का क्या प्राप्त हुचा? २ क्योंकि यदि इवाहीम कामा स वर्गी ठहराया बाला तो उसे पमान्ड करन की जसह होती परन्तु परमेश्वर व निकट मही। ३ पवित्र शास्त्र क्या नहता है? यह कि इवाहीम ने परमेश्वर पर विश्वास किया \* और यह उसके मिये बार्मिक्ता गिना गया । ४ काम करमेबाने की मबदुरी देश दान नहीं परन्तु हुक्क सममा जाता है। ६ परन्तुका काम नहीं करना बरन मस्तिहीत के बर्भी ठहरानेवासे पर विश्वास करता है उसका विस्वास असके सिय वामिकता गिना जाता है। ६ जिस परमेश्वर विना क्यों के बर्मी ठहराता है उसे बाऊब भी घय कहता है। ७ कि धन्य व है जिन के समर्मे क्षमा हुए, भौर जिन क पाप कापे गए। = बन्य है वह मन्त्य जिमे परमेक्बर पापी न ठहराए। श्रेती यह बन्य कहना क्या बतानावासी ही के सिम है या कतनारहितो के निये भी ? हम यह कहते है कि इदाहीम के मिय उसका विश्वास भार्मिकता गिना गया। १ बह स्वोक्ट गिना गया ? सनने की दशा में या दिना कतन की दयाय? कतन की दद्या में नहीं परन्तु बिना सतन की बना मा। ११ भीर उस में असतने का विस्तृपाया कि उस विस्वास की बार्सिकता पर छाप हो जाए, जो उस न बिना सनने भी द्या म रसा या जिस में बहुउन सद का पिताठह**े**, जो विना लतने भी दशा म विद्यास करन है भीर विवेभी बर्मीटहर। १२ और बन चतना किए हुआ। का पिता हो जो न ने बस जनना किए हुए हैं परन्तु हुमारे पिता

व री मरीने का।

भी गया॥

इहाहीस के उस विस्तास की लीक पर भी भन्त है जा उस ने बिन सतने की दशा में किया जा। १६ क्यों के यह प्रतिक्रा कि बह बगत का बारिस होगा न इब्राहीन को न उसके बराकी व्यवस्था के हाराबी गई भी परन्त्र विश्वास की भार्मिकदा के बारा मिसी। १४ स्थोकि यदि व्यवस्थानासे बारिस है तो विस्तास स्पर्व और प्रतिका निप्कल ठहरी। १४ व्यवस्था तो भोधा वपनाती है भीर बहा व्यवस्था नहीं बहा उसका टालमा भी नहीं। १६ इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिसती है कि धनसह की रीति गर हो कि प्रतिका सब बद्ध के लिये दृढ हो। न कि ने बस उसके नियं जो व्यवस्था नाता है बरन उन के लिये भी को बताबीस के समान विस्वासवाले है वही तो इस सर्वनापिताहै। १७ (जैसासिकाहै कि में ने तुम बहुत सी जातियों का पिछा ठहराया 🕻 ) उस परमध्यर के सामान जिस पर उस में निश्वास किया और भी मरे हमी नो जिलादा है और जा बाते है ही नही उन का नाम एसा मेता है कि मानी वे है। रूप उस ने निराधा में भी बाधा र**ज**कर विश्वास किया इसकिये कि उस अवन के भनसार कि तरा बग एसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिठा हा। १६ और बहजा एक सौ वर्ष का बा अपने गरे हुए से घरीर भीर सारा क गर्ज की गरी हुई की सी बधा नानकर भी विस्वास य निर्वेश न ह्या। २० भौर न श्रविस्वासी हाणर प्रशंदवर की प्रतिक्रा पर सबेह किया पर विद्यास स वद हाकर परशस्त्र की महिमा की। २१ और निरुपय जाना कि जिस बात की उस ने प्रतिहा की है यह उस पूरी करन की भी गामश्री है। २२ इस गारण यह उसक मिय धामिकता गिना गया। २३ धौर

सिये लिसायया। २४ वरन हमारे सिये भी जिन के सिम्ने विद्यास भार्मिकता गिना जाएगा धर्मात इमार निये जो उस पर विश्वास करते है जिस ने हमारे प्रमुसीय को गरे हुयो सं से जिमासा। २४ वह हमारे सपराधा के लिये पकडवाया गवा घौर हमारे वर्धी ठडरने के सिमे जिसामा

नो जब हम बिस्वास से पर्मी ठहरै

यह बच्चम कि विश्वास उसके निये

बार्मिकता गिना गया न केवस उसी के

वो भपने प्रमु बीधु मधीह के छए परमेक्दर के साथ मेश रजा। र जिस क बारा विश्वास के कारण उस प्रमुखह हरू जिस में हम बने हैं हमारी पहुच भी हुई। और परमेदवर की महिमा की घाषा पर धमराह करें। ३ केवस यही नहीं बरन इस क्लेक्षो में भी घमग्रह करे, यही जानकर कि क्लेडासे बीरजा। ४ धौर भीरज से वार निकलना और लरे निकलने से भाषा उल्लंख होती है। ५ और घाशा संसन्ता नहीं होती क्योंकि पवित्र घारमा को हमें विया नया है उसके द्वारा परमहबर का प्रम हमारे मन में डाला गया है। ६ क्योनि जब हम निर्देश ही थे तो महीड़ ठीक समय पर भक्तिहीनो के सिये मदा। ७ विसी वर्भी जन के शिवे कोई मरे यह दा दुर्सम है परस्तु क्या जाने किसी मसे मनुष्य के शिये को<sup>र्ड</sup> थरने का भी हियान <sup>करे</sup>। द्भ परमपु परमेदवर हम पर सपन प्रेम **गी** भमाई इस रीति से प्रगट करता है कि जब इस पापी ही चतानी समीह हमारे लिय मता। १. साजक कि हम यह उसके साह के कारण धर्मी ठहरे, का उसके द्वारा श्रोप से नयो प अधेने ? श्रमोति वैरी हीते

की बच्चा में ठी उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेत्र परमेक्बर ने साथ हुमा फिर मेत्र हो जाने पर उसके जीवन के कारण हुम उद्घार क्यों न पाएंच? ११ और केबक यही नहीं परन्तु हुम स्पनि प्रभीष्ट्र के द्वारा जिस के हारा हमारा मेन्न हुमा है परमेददन के जिस्स में कमस्क भी

करते है।। १२ इससिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में धाया भीर पाप के इतरा मृत्यू माई और इस रीति से मृत्यू सब मनुष्यों में फैस गई, इससिये कि सब ने पाप किया। १३ स्थोकि स्वबस्या के विए जाने तक पाप जगत में तो या परन्तु जहा व्यवस्था नही बहापाप गिना नहीं जाता। १४ सीमी भादम से लेकर मुसा तक मृत्यु ने उन कोगा पर भी राज्य किया जिन्हों ने उस बादम के मपराध की नाई वो उस भानेवासे का भिना है पाप न किया। १६ पर जैसा भगराम की ददा है बैसी अनुसह के बरदान की नहीं क्योंकि जब एक मनुष्य के प्रपराध से बहुत सोग मरे तो परमेश्बर का सन्द्रह भौर उसका जो दान एक मनव्य के धर्मान मीसू मधीह के बनुसह से हुमा बहुतेरे लोगो पर जनस्य ही समिनाई से हुया। १६ और नैसा एक मनुष्य के पाप करन का प्रस हथा वैचाही दान की बदा शही क्योंकि एक ही के कारण दएड भी बाजा का फैससा हवा परन्त् बहुतेरे धपरामा स ऐसा बरदान उत्पन्न हुन्ना कि लाग वर्गी ठहुरे। १७ क्योंकि जब एक मनुष्य के धपराध के कारए। मृत्यू ने उस एक ही के श्वारा राज्य किया हो जो सीन धनुष्ठह चौर वर्गेस्पी बरदान बहुतायत से धाने हैं वे एक मनुष्य के मर्पात् मीर्य मनीह के द्वारा जनव्य ही धनन्त जीवन में राज्य करेंने। १व इमलिये जैसा

एक अपराध सब मनुष्यों के सिप दएह की आजा का नारण हुमा बैना ही एक धर्म ना काम गी एव मनुष्या के मिसे जीवन के निमित्त वर्गी टहराए बाने का नारण हुमा। १६ क्यांकि जैसा एक मनुष्य के साजा न मानने से बहुत सोय पापी टहरे जैस ही एक मनुष्य के साजा मानन से बहुत नोग धर्मी ठहरेंगे। १ और स्पष्टमा बीच में झा गई कि अपराध बहुत हो पान्नु बहु। पाप बहुत हुमा वहा धनुषह उस से मी नही समिक हुमा। ११ कि जेसा पाने मुल्यू फैसाते हुए राज्य किया बैसा ही हमारे प्रमु यीधु मसीह के हारा धनुषह भी धनन्य जीवन के लिये वर्मी टहराठे हुए राज्य करे।।

221

२ क्वापि नहीं हम वब पाप के निमें मर गए तो फिर बागे को उस में स्थानर जीवन विद्याएँ? ३ क्या तुम नही जानते कि हम बितनो ने मसीह बीच् का बपतिस्मा निया ता उस की मृत्यू का बपतिस्मा निया? ४ सो उस मृत्यू का क्यतिस्मा पाने संहम उसके हाब गाडे वए, ताक्ति जैने मसीह पिता की महिमा न हारा मरे हुचो में से जिसाया गया बैस ही हम भी नए जीधन की सी बास बमें। **६ क्योकि यदि हम उस की मृत्यु की** सभानता में उसके साथ जूट गए है हो निष्यय उसके जी उठने की ममानदा में भी जुट जाएंग। ६ क्योंकि हम जानते हैं, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्म पर चकाया गया ताचि पाप का दारीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम धाये नी पाप के दासत्व में न रहें। ७ क्योकि जो सर गया वह पाप में छुन्दर वर्भी ठहरा। द सो पीर हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विकास
मह है कि उतने साथ जीएगे मी।
१ क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हमा
से से जी उठकर फिर मरने का मही उस
पर फिर मृत्यु की प्रभुवा मही होने की।
१ क्योंकि वह जो मर गया दो पाप के
सिये एक ही बार मर गया परन्तु जो
जीवित है नो परनेक्वर के किमे जीविता है।
११ पेंछे ही नुस मी परनेक्वर के किमे जीविता है।
निम दो मरा परन्तु परनेक्वर के किमे
मसीह सीमू में जीविता तमा

222

१२ इसिक्ये पाय तुम्झारे मरतहार सरीर में राज्य न करे, कि तुम उस की मानहारों के सामीन रही। १३ और न मपने मनो को सबमें के हिमयार होने के निये पाय को सीरी पर समने साम को मरे हुयों में से बी उठा हुआ जानकर परोस्वर को सीरों सीर सपने मणों को समें के हिमयार होने के निये परोस्वर को सीया। १४ और तुम पर पाय की प्रमुखा न होगी क्योंकि दुम स्वस्था के सामीन नहीं बरन मनवह के सामीन हो।।

११ दो स्था हुमा ? बया इस इस्तिथ पाप करें कि हम स्थारका के माधीन लाई बरत मनुष्क के माधीन लाई दिता मनुष्क के माधीन लाई हो। १९ ब्या दुम नहीं बानते नि बिख बी मामा मामने ने निम्मे नुष्म अपने धाप को सामें की नाई सींप देते हो। उसी के दाम हो। भीर जिस की मानते हो। वाहे पाप के जिस वा प्रस्त मृत्यु हैं बाहे पाप के जिस वा प्रस्त मृत्यु हैं बाहे पाप को जिस वा प्रस्त पार्मिक्सा हैं। १७ प्रस्तु परमेश्वर वा प्रथाना हो। नि तुम को पाप वे साम से नीमी थन से उस उपनेश वे मानतवामें हो। गए जिस के मान में हामें गण था। १० धीर पाप से खुवार जावर पर्म ने साम हो। गए। ११ में तुम्हारी

छारीरिक दुर्बेमला ने नारण मनुष्यों नी रीति पर कहता हु औसे तुम ने घपने घगो को कुकर्म के सियं धर्युडता और कुकर्म के दास करके सौपा था औस ही धन धपने धनो को प्रविज्ञता के सिये धर्म के दास करके सीप दो। २० वद तुम पाप के दास वे तो वर्म नी घोर से स्वतंत्र थे। २१ सी जिन वाहो से सब तूम चरित्रत होते हो उन से उस समय तुम क्या फल पाते में ? २२ क्योंकि जन का सन्त शो मृत्यु 🕏 परन्तु भव पाप से स्वतंत्र होकर धीर परमेस्बर के बास बनकर तुन को फल भिसा जिस से परिवता प्राप्त होती है भीर उसका धन्त धनन्त भीवन है। २३ क्योंकि पाप की मजबूरी दो मृत्यू हैं। परन्तु परमेश्वर का बरवान हमारे प्रभु मसीह बीचा में चनन्त जीवन है।

है भाइयो क्या तुम नही जानते ह माइया च्या प्रतः ।
 (मै व्यवस्था के जाननेवामा से कहता ह) कि जब शक मनुष्य जीवित पहला है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रमुखा रहती है ? २ वयोकि विवाहिया स्त्री व्यवस्था के बनुसार भपने पति के जीते भी उस से बन्धी है परन्तु सथि पछि सर जाए, तो बहु पर्छि की व्यवस्था से छुट गई। ३ सो मदि पवि के जीते जी वह निसी दूसरे पूरव की ही जाए, तो व्यक्षिचारिली नहमाएगी परस्पु मदि पति मर जाए, तो बहु उस स्पनस्था से **ब्रुट गई यहा तक कि यदि किमी दूसरे पुरय** की हो जाए सौमी व्यक्तिचारिरगी न ठहरेगी। ¥ सो हे मेरे भाइयो तुम भी मसीह की देह के हारा व्यवस्था ने निय गरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जामी जो मरे हुमी में से औं उठा साकि इस परमेश्वर के लिये फुल साए। ५ अयोधि अब हम गारीरिक वे तो पापा की श्रीमानामुख जो स्वयन्ता है

हारा भी मृत्युका फल उत्पन्न करने के लिये हमारे भगों में काम करती थी। ६ पग्नु जिस के तथ्यत महम थे उसके मिने मर कर, प्रमाध्यत्व से पेसे खट गए, के लेक की पुराभी रीति पर मही बरल भारमा की नई रीति पर सेवा करते हैं।

७ तो हम क्या कहें ? क्या व्यवस्था पाप है ? कदापि मही <sup>1</sup> बरन बिना स्पबस्था के मै पाप को नहीं पहिचानता" व्यवस्था यदि न कहती कि सासच यत कर तो मै सासच को न जानता। 🗷 परन्तुपाप ने सबसर पाकर बाजा के द्वारा मुक्त में सब प्रकार का सासच उत्पन्न किया क्योकि विना व्यवस्था पाप मुर्दा है। १ में तो व्यवस्था विना पहिले जीवित का परन्तु अब सामा साई को पाप जी गया भौर मै नर गया। १ मीर वही भाका जो जीवन के सिये **वी** मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। ११ स्माकि पाप ने अवसर पाकर भाजा के हारा मुक्ते बहुनाया और उसी के हारा मुम्मे मार भी काला। १२ इसलिये म्पदस्या पवित्र है, धौर माज्ञा भी ठौक भौर मञ्ची है। १३ तो क्या वह जो भच्छी भी मेरे लिये मृत्यु ठहरी <sup>१</sup> कदापि नहीं ! परन्तु पाप जस धन्नही बस्तु के हारा मेरे सिये मृत्युका उत्पन्न करनेवाला हुना कि उसका पाप होना प्रगट हो और धाजा 🕏 द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। १४ नमोकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो भारिमक है परस्तु में शारी रिक और पाप के हाप विकाहमाहुः १५ और जो मैं करता हु उस को नहीं जानता क्योक्टियों में चाहता ह वह नहीं किया करता परन्तु बिस से मुक्त पुला माती है वही करता हु। १६ भौर सवि जो मै नहीं चाहना यही रण्ताहुदी में मान भताहु कि

म्यवस्थानली है। १७ तो एसी त्याम उसका करनेवासा मैं नहीं बरन पाप है। बो मुक्त में बसाहुआ है। १८ क्यांकि में जानता हुं कि मुक्त में भर्षात् मरे शरीर मे कोई सम्बद्धी वस्तु वास नहीं करती इच्छा तो मुफ में है परन्तुभने काम मुफ से बन नहीं पढते। १९ क्योंकि जिस भक्ते काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता परन्तु विस बुराई की इच्छा नही करता वही किया करता हु। २ परम्तु यदि में वही करता है जिस की बच्छा नहीं करता तो उसका करनेवासा मैं न रहा परन्तू पाप जो मुक्त में बसाहुमा है। २१ मो मै यह व्यवस्था पाता हूं कि जब मसाई भारत की इन्ह्या करता हूं हो बुराई मेरे पास भाती है। २२ क्यों कि मैं भी तरी मनुष्यत्व से तो परनेदवर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हु। २३ परन्तु मुक्ते प्रपने प्रगो में **इसरे प्रकार की व्यवस्था दिलाई पढ़ती है** वो नेरी बुद्धि की व्यवस्था सं महती है भीर मुन्दे पाप की स्पवस्या की बन्दन में बालती है जो मेरे भगो में है। २४ में कैमा श्रभागा मनुष्य हु। मुम्दे इस मृत्यु की बेह मे कीन खुड़ाएगा ? २४ में प्रपने प्रमुबीस् मसीह के हारा परनेस्वर का बन्धबाद करता हु निदान में आप बुद्धि से दो परमेश्वर की व्यवस्थाका परन्तु भरीर ने पाप की व्यवस्था का सेवन करता है।।

हा सो धव जो मशीह यीचा में है, उन पर बएव की प्राक्ष नहीं क्यानि वे सरीर के प्रनुसार गहीं बरन प्रात्मा के प्रनुसार बनन है। २ स्वाहि जीवन की प्राप्ता की व्यवस्था ने मशीह यीच में मुक्ते पाद की धीर मृत्यु की प्रथम्या से स्वतन कर दिया। ३ व्योकि को काम प्रयुक्ता

घरीर के कारशुद्रवैस हाकर न कर सकी उस को परमेरकर ने किया सर्चान् अपने ही पुत्र का पापमय झरीर की समानना में भौर पाप के बिनवान होने के सिम भेजकर, मरीर संपाप पर दशक की भाजा वी। ४ इमनिय कि स्पर्कम्था की विभि हम में जा घरीर के घनसार नहीं बरम सारमा के प्रनुसार बसते है पुरी की जाए। ५ क्यांकि ग्रारीरिक व्यक्ति ग्ररीर की बानो पर मन मगात है। परम्नु धाच्यात्मिक बात्मा नी बाठा पर मन भगात है। ६ बारीर पर मन नयाना हो मृत्यु है परन्तु धारमा पर सन चनाना जीवन सौर शान्ति है। ७ क्योंकि भरीर पर मन लगाना ता परभववर से बैर रसना है स्थानि न को परमेदबर की म्पबस्था के घाषीत है धौर न हो सकता है। य सौर जो शारीरिक दशा में है वे परमेरनर का प्रसन्न नहीं कर सकते। मरन्त्र जब कि परमेश्बर का धारमा सुम म बसवा है ता तुम धारी दिन वसा में नहीं परन्तु भारिमक दमा में हो। यदि किमी में मसीड का पारमा नडी ता वह उसका जन नही। १० भीर यदि मसीहतुम में हैं। ठो देह पाप क कारण सरी हुई है। परस्तू भारमा नम ने नारण बीबिन है। ११ और यदि उसी का धारमा जिस ने भीचा को मरे हुपान से जिलायातून में बसाहुपाहै। ठा जिस ने मसीह की मरे हुआ। से ले जिमाया वह तुम्हारी मरलहार देहा की भी धपन धारमा क द्वारा को कुम में बना हुया 🕏 जिलाएमा 🖯

**228** 

१२ मा हे भाइमा *हम* शरीर <del>दे</del> राजधार नहीं तारि दारीर के धनुसार दिन बार । १३ क्यांबि यरि तुम धरीर के पननार दिन बाराय हो भरोग यदि प्राप्ता स दह का कियामा का सारोग का जीवित

रहागं। १४ इससिये कि जितमे साग परमेरबर के भारमा के चलाए चलत है, के ही परमंदवर के पुत्र है। १५ क्योंकि तुम को दासल्य की घारमा नहीं मिली कि फिर मयमीत हो परन्तु लेपालकपन की धारमा मिशी है जिस से हम इंग्रम्मा है पिता कहर प्रकारते है। १६ चात्मा भाप ही हमारी धारमा के साथ मनाही वैदा है जि हम परमेश्वर की सन्तान है। १७ मीर यदि सन्तान है तो बारिस भी बरन परमेश्बर के भारिस धौर मसीह के संगी बारिस है जब कि हम उसके साथ दुक उठाए कि उसके शाब महिमा भी पाए।। १= क्योकि में सममता ह कि इस समय ने इ.स.चीर स्मेश उस महिमा के साम्हरे को हम पर प्रगट हानेवासी है कुछ मी नहीं है। १६ क्योंकि लक्ति बडी माद्यामधी दृष्टि से परनेश्वर के पुत्रों के प्रगण होने की बाट बोह रही है। २ क्यों कि सृष्टि प्रपती इच्छा स नहीं पर बाधीन र रनेवाने की धोर से व्यर्वता के भाषीन इस मामा से की गई। २१ कि सुष्टि भी भाग ही विनास के दामस्य स छुन्यारा पाकर, परभरवर मी सम्दानो नी महिशानी स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। २२ क्यांकि हम जानत है कि सारी सुष्टि धव तक मिमनर नहरती धीर पीडाची म पडी तडपती है। २३ भीर श्वम बही नहीं पर हम भी जिन के पास भारमा का पहिला फल है थाप ही मपने में वहरत है बीर सपासक हाने की सर्वाद् भपनी देह क छुरकारे की बार ओरने हैं। २४ बाबा न हारा ता हमारा उदार हुमा है परन्यू जिस बस्यु की धादा की जाती है जब वह देनम में घाए, तो फिर घाषा पहा रही ? क्यांकि जिस करतु को कोई देग प्हा

है उस की भाग्राक्या करेगा? २४. वरस्यु

- T

-

-

•

(सिसा है) कि इसहारू ही से तेरा वस भहताएगा। व धर्मात् सरीर नी सन्तान परमेश्वर की सन्तान नहीं परन्त प्रतिका के सन्तान बस गिने जाते हैं। ६ क्योकि प्रतिहा का बचन यह है कि मैं इस समय के मनुसार भाऊना भौर सारा के पुत्र होगा। भीर केवल यही नहीं परन्त जब रिवका भी एक से सर्वात हमारे पिता इसहाक से गर्मक्ती थी। ११ और श्रमी तक न तो बासक जाने वे और न उन्हों ने कुछ भना या बुरा किया वा कि उस ने कहा नि नेठा स्रद्रके का दास द्वीया। १२ इस सिये कि परमेश्वर की मनसा वो उसके चुन नेने के धनुसार है कमों के कारण नहीं परन्त बनानेवाओं पर बनी रहे। १३ जैसा निका है कि मैं ने वाक्क से प्रेम किया परन्तु एसी को सप्रिय वाना।:

१४ सो हम नवा नहीं ना परमेश्वर के सहा सम्याम है नवापि नहीं! ११ मनोपिन यह मुला से कहता है जे तहीं वसी पर बात करना ना उस पर बचा नवाग और सिस्त किसी पर हमा करना ना दो चाहतेवाले की ल बीकनेवाले की सह न दो चाहतेवाले की ल बीकनेवाले की बात है। १७ नवाचि परिचन सारम में फिरीन से नहा गया कि में ने तुम्में वसी निये जाड़ा निया है नि तुम्म सपनी सामर्थ विकास भीर मेरे नाम ना प्रचार सारी पृथ्वी पर है। १० सो वह निया पर चाहता है स्वा पर बया करता है और निये चाहता है उसे पर बया करता है और निये चाहता है उसे परों पर नियं हो।

१६ मो मू मुक्त से नहुगा वह फिर क्या दाय नयाना है ? तीन उस नी इच्छा ना माम्ब्रना रूता है ? २ दे मनुष्य असा तुतीन है जा परमस्यर ना साम्ह्री रहता

है ? क्या गढी हुई बस्तु मतनेवासे से कह सकती है कि तू ने मुक्ते ऐसा क्यो बनाया है? २१ क्या कुम्हार को मिट्टी पर श्रविकार नहीं कि एक ही सोंदे में संएक वरतन बादर के लिये भीर दूसरे की मनाबर के सिये बनाए ? हो इस में कीन सी सचन्त्रे की बात है ? २२ कि परमेश्वर ने अपना जोच विकाने और प्रपती सामर्व प्रगट करने की इच्छा से कोम के बरतनो की जो विनाख के सिये तैयार किए गए वे बडे बीरव से सही। २३ और दश के बरतनो पर बिन्हें उस में महिमा के सिये पहिले से तैयार किया भपने महिमा के बन को प्रयट करने की इच्छा की ? २४ प्रमृद् हम पर विन्हे उस ने न केवल यहवियों में से बरत धन्यवातियों में से भी बुनाया। २३ जैसा बह होने की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रवान वी उन्हें मै घपनी प्रकारका भीरको प्रियान वी उसे प्रिया कडुगा। २६ और ऐसा होना कि विस जनहमें उन से वह कहा गया वा कि दुन नेरी प्रजानहीं हो उसी वनह दे जीवते परमेश्वर की सन्तान कहनाएंने। २७ मीर यदायाह इसाएन के विषय में पुकारकर कहता है कि नाहे इसाएस की सन्तानो की गिनती समझ के बान के बराबर हो तीभी दन में से योडे ही वर्षेगे। २० नगौकि मन् धपना बचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिक्टा से सीम उसे सिंह करेगा। २६ वैसा यशायाह ने पहिसे भी कहा वा कि यदि सेनाची का प्रमुहमारे मिथे कुछ क्या न छोडता ता हम सबोम की नाई हो आते भीर भगेरा के वरीने ठढ़ाते।।

३ साहम क्या कही यह विभाग

जातिया ने जो भाभिंत्रता की साज नहीं

करने वे वार्मिकता प्राप्त की धर्मातृ उस

भामिकता को जो विश्वास से है। ३१ परन्तु स्प्राएमी जो भर्म की व्यवस्था की जोज करने हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुचे। ३२ किस मिस्रे ? स्विमिन्ने कि वे विश्वास से मही परन्तु मानो काने से उस की जोज करते के उन्हों ने उस ठोकर के एक्सर पर ठोकर काई। ३३ जैसा निका है देवा में सिय्यान में एक ठेस कान का परवार, और ठोकर काने की बटान रखता हूं भीर जो उस पर विश्वास करेगा वह भित्वत न होगा।।

१० हे भाइयो मेरे मन की धर्मि काषा धौर उन के सिवंगरमेल्बर से मेरी प्रार्थना है कि वे बद्धार पाए। २ भयोकि मैं उन की गवाही देता हु कि चन को परमेश्वर के सिमे भून रहती है परन्तु बृद्धिमानी के साथ नहीं । ३ क्योनि वै परमेदवर की भार्मिकता से मनजान हाकर और धपनी भार्मिकता स्वापन करने का यत्न करके परमेश्वर की वार्मिकता के मा**पीन न हए। ४ क्योंकि इ**र एक विस्थास करनेवामे के लिये वार्मिकता के निमित्त मसीह व्यथस्या का बन्त है। ५ क्योकि मूनाने यह लिखाई कि जो मन्त्य उस पार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चमना है वह इसी कारण जीवित रहेगा। ६ परन्तु जो धार्मिकता विस्तास से है वह यो कहती है कि तुश्रपने मन में यह न नहुना कि स्थगें पर नौन पढ़गा? (मर्पात् मसीह को उतार भाने के सिये!) मा महिराद मं कौन उक्तरेगा? (श्रर्यात् मसीह को मरे हभो में से जिलाकर अधर नाने के मियें। े ⊏ परन्तु क्या कहती है ? यह निवसन तेरे निवर है तेरे मुह म भौर नेरे मन मे है यह बड़ी विश्वास का ववन है जो हम प्रचार करते है। १. कि यदि तु अपने मुह से गीशु को प्रभु कानकर बगीकार करे और बपने मन से विस्थास करे, कि परमध्वर में उसे मरे हुयों में से विसाया तो तु निश्चय उद्घार पाएगा। १० नवोकि वार्मिकता के लिये मन से विष्यास दिया जाता है और उद्यार के सिये मृह से भगीकार किया जाता है। ११ नवोकि पनित्र खास्त्र यह बहुता है कि जो कोई उस पर विस्वास करेगा बह लस्थित न होगा। १२ यहदियो भौर यूनानियों में हुछ भेद नहीं इसनिय कि बहुसब का प्रभु है और घपने सब नाम \* नेनेवासा के मिये उवार है। १३ क्यांकि वो कोई प्रमुकानाम श्रेगा वह उदार पाएगाः १४ फिर जिस पर उन्हाने विश्वास नहीं किया वे उसका माम † क्योकर कें<sup>?</sup> और जिस की नहीं सुनी उस पर क्योकर विकास करे? १६ और प्रचारक दिना क्योकर सुनें ? मीर सदि भेजे न जाए, तो क्योकर प्रचार करें? जैसा सिका है, कि उन के पाव क्या ही सोद्दावने हैं जो भण्डी बानो का सुसमाचार सनावे है ।

धुनाव हैं .

१६ परन्तु स्व ने उस सुसमानार पर
कान न समामा यसामाह नहता है कि
हे प्रमु, विद्य ने हमारे समानार की प्रतीति
की हैं? १७ वी विश्वसस मुर्तने स और
सुनना मसीह के बचन से होता है।
१६ परन्तु में कहता हूं बया उन्हों ने नही
सुना? सुना दो सही नयोगि सिका है कि
सन के स्वर सारी पृत्वी पर, और उन के
नवन नगत की छोर तक पहुच गत हो।
१६ किर में नहता हूं। वया स्वार्स है।

प्रार्थना करवेशाची। विश्वमसाचारः नहीं जानते में ? पिक्षे तो मुसा कहता है कि में उन के हारा की वाित नहीं तुम्हारें मन में बसन उपनाजगा में एक पूर खाति के हारा तुम्हें रिस दिसाजगा। २० फिर यशायाह कहें हियाब के साम कहता है, कि जो मुक्ते नहीं कुढ़े जे चुन्हें भी मुखे पा दिसा भीर को मुक्ते मुख्ते भी मा के पर में मान हो गया। २१ एक्यू इसाएस के विषय में वह यह कहता है कि में सारे दिन भ्रमते हाथ एक साक्षा न मानवेवाती सारे विसाय करनेवाली प्रजा की भीर पसारे एका।

१२ इसिनमें में कहता हूं क्या परमेक्टर ने संपनी प्रवा को स्याय दिया? कदापि नहीं में भी तो इकाएकी हु इबाहीस ने वश भीर विल्यासील के . गोत्र में से हूं। २ परमेक्बर ने अपनी उस प्रजा की नहीं त्याया जिसे उस ने पहिले ही संजाना क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र छास्त्र एलियाह की क्या से क्या नहता है कि वह इसाएम के विरोध में परमेश्वर स विनती करता है। ३ जि हे प्रमु उन्हों न तरे भविष्यद्रक्ताओं को बात किया और वैरी वैदियों नो जा दिया है। भीर में ही भवता शव रहा हु भीर वे मेरे प्राप्त के भी लाजी है। ४ परना परमेशकर बे उस बबा उत्तर मिला कि मैं में ध्रपने लिये साठ हजार पुरुषों को एक छोड़ा है जिन्हा में बायस के प्रांगे पूटने नहीं देंके हैं। ५ सी इसी रीति से इस समय भी सन्प्रह से जुने हुए क्विने शोग बाकी हैं। ६ यदि यह धन्त्रह से हुसा है तो फिर कमें से नहीं बटी हो धनपह फिर पन्यद वहीं रहा। o सो परिशास नवा हवा<sup>3</sup> यह नि इताएको जिस्का सोज में है वह जन को

शही मिला परन्तु चुने हुमो को मिला भीर क्षेत्र सोग कठोर किए गए है। 🛍 पैसा सिका है कि परमेश्वर ने उन्हें भाग के विन तक भारी नीव में डाल रका \* है भौर ऐसी बाज़ें दी जो न देखें भीर ऐसे कान की न सुने। ३ और शक्त कहता है उन का भोजन उन के सिमे जास मौर फ़दा मौर ठोकर, धौर दश्य का कारण हो जाए। इन की बालो पर धन्येस का नाए शांकि न देकों भीर तु सदा चन की पीठ को भूकाए रचा। ११ सो मै कहताह क्या उन्हों ने इसमिये ठोकर साई कि गिर पर्डे ? कवापि नहीं परन्तु उन के गिरने के कारल चन्यजातियां को उद्घार मिला कि उन्हें बसन ई हो। १२ हो यदि उन का गिरना बगत के सिये बन और उन की नटी धन्यकारियों के सिये सम्पत्ति का कारएं हमा वो उन की मरपूरी से क्वितान होगा ॥

१६ में तुम सम्यजातियों से यह बातें नहरा हा वान कि में सम्यज्ञातियों के निम्म मेरता हो में समनी रेखा भी बवाने वरणा हु। १४ तानि निम्मी रीति स में समने बुद्धियों से जकत ने करवानर उन में स नई एन ना उद्धार नराऊ। १४ नयानि अब कि जन ना त्यार दिया जाना जगठ के मिनाप ना कारणा हिया तान्या उन का स्तर्गा निम्मा जाना मरे हुखा म से भी उठन के बराबर न हामा ? १६ जब भट ना पहिला पैचा पनिच ठहुरा ता पूरा पूर्वा हुमा पाटा भी गमिन है भीर जब जह पविच ठहुरी तो सामिया भी ऐसी हो है। १७ और साद कहुरक्ष सात्री ठाड़ री गई।

नु भागि भीत्र का कारमा दिशा।

र बा करराष्ट्र वैश्वी बैरहा

भौर तूजगनी जनपाई हाकर उन म माटा मया और जसपाई की बड़ की विकलाई का मागी हुआ है। १८ तो डासियो पर चमरह न करना और यदि तू बमएड करे, तो अन रक्त कि तू जड को नहीं परन्तु बढ तुके सम्भालती है। १६. फिर तू कहेगा बालिया इसमियं तोडी गई, कि मै साटाबाळ । २० भना वे तो मनिस्थास के कारण तोडी गई परस्त त विस्वास से बना रहता है इसमिय यमि मानी न हो परन्तु भय कर। २१ क्योकि नव परमेश्वर ने स्वाभाविक बानिया न सोबी दो तुमें भी न सोबेगा। २२ इसलिये परमेरवर की कृपा और कड़ाई को देला! मो मिर नष्ट्, उन पर कडाई, परन्तु तुश्<u>ठ</u> पर कृपा यदि तुचन में बनायहे नहीं तो तू मी काट बाला जाएगा। २३ और वे भी मदि भविश्वास में न रहे हो साटे जाएने नयोकि परमेदबर चन्हें फिर साट सकता है। २४ स्थोकि यदि तु उस अनपाई से नो स्वमान से जमनी है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध प्रच्छी बलपाई में साटा यमा तो में जो स्वामानिक डासिया है, मपने ही जलपाई में साटे क्यो न जाएने।।

२१ हे माहयो नही ऐसान हो कि तुम भगने भाग को बुद्धिमान समस्त्र की इस मिये में नही बाहता कि तुम इस मेव से मनमान रही कि बक तक सम्मातिया पूरी रीति से प्रवेश न कर से तब तक स्काएन वा एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। २६ भीर इस रीति स सारा इस्नाच्स उदार गएसा मैसा निला है कि सुमाने बासा सिम्मोन से साएमा चीर समस्तित ने सार्व हो हुर बरेगा। २७ और उन के साम मरी यही बाचा हानी जब कि में उन वे पापा को बूर कर दूगा। २६ वे मुस्तमाचार के मान स तो मुन्तरे वेरी है एरनु चुन सिए जान के मान स बापताको वे प्यारे हैं। २१ क्यांकि परमेश्वर प्राप्ते बरवानों स और नुसाहट में कभी पीछ नहीं हुटता। १ क्योंकि बैसे नुम ने परिस परमेश्वर की साक्षा न मानी परनु सभी उन के साक्षा न मानने से तुम पर बसा हुई। ११ बैसे ही उन्हों ने भी मब माडा न मानी कि तुम पर बो बया होती है इस से उन पर सी बया हा। ३९ क्योंकि परमेश्वर से सन को साक्षा न मानने के कारण बन्द कर रक्षा ठाकि वह सम पर बसा करे।।

इक् चाहा! परमेरकर ना बन और बुद्धि और जान क्या ही गभीर है! उसके विकार कैसे प्रकाह और उनके मार्थ कैस ध्रमा है! इस्त मुखे बुद्धि को किस ने बाता? या उसका मणी की कहा परि इस या किस ने पहिल उसे कुछ दिया है जिस का बदला उस दिया जाए। इक्ष क्योंकि उस की धीर से भीर उसी के हारा और उसी के लिये मब कुछ है उस की महिला युगानुयुग हानी रहे आभीग।

२२ इसिनये हें माहयों मैं तुम स परमस्वर की दया स्मरण दिवा कर विनदी करता हूं कि अपने घरीरों को भीवित और पवित्र और परमेहकर को भावता हुमा बिमदान करके बढायों यहाँ तुम्हारी भारितक \* सबा है। २ और इस धनार के सब्दा न बनों परन्तु तुम्झारी बृद्धि के नए हो जाने स तुम्हारा चाल-चनन भी बदलना जाण जिस से तुम परमस्वर की मनी भौर मावसी भौर सि**ढ इञ्छा भनु**सव से मासूम करते रहो।।

 स्याकि मै उस धनुष्ठह के काररण जो मुफ को मिसाई तुम में से हर एक संकहता हु कि जैसा समस्त्रा चाहिए उस से बढ़कर कोई भी धपने धाप को न समसे पर जैसा परमेक्दर ने हर एक को परिमाण के मनुभार बाट दिया है बैसा ही स्वृद्धि के साम प्रपत्ने को समग्रे। ४ क्योंकि वैसे हमारी एक देह मंबहुत से भग है और सब मनानाएक ही साकाम नहीं। 🗶 बैसा ही हम जो बहुत है मसीइ में एक देह होकर भापस में एक दूसरे के भ्रम है। ६ भीर जब कि उस धनुषह के धनुसार को हमें विया गया है हमें भिन्न भिन्न बरवान भिन्ने है तो जिस को मविष्यद्वाणी का दान मिसा हा वह विश्वास के परिभाग के बनुसार मविष्यद्वागी नरे। 🦫 यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सवामे लगा रहे थवि कोई मिक्रानेवाला हो ता मिक्राने से बगा गहं। म बो उपदेशक हो वह उपदेश देते मंसगारहं दान देनेवाला उदारता है से दे जा प्रगुपाई करे वह उत्साह से करे जो दयानरे वह हुर्यसे करे। १८ प्रेम निष्क्रपट हो बुगाईसे वृक्षा करो भनाई में समे **रहो। १** माईचारे ने प्रेम से एक दूसरे पर मया रहा परस्पर धावर करने में ण्य दूसरे से बद **प**को । ११ प्रयत्न करने म भामसी न हो भारिमक उच्याद से भरे रहो प्रभुक्तीसेवाकरने रहो। १२ ग्रासा म धानन्दित रही अमेश में स्थिर रही प्रार्चनाम निरुप सग रहो। १३ पश्चिम नागा ना ना नुस्र समस्य हो उस थ उन की महासता करा पहलाई करने सक्षाने रही।

१४ घपने सतानेवासो की घाशीय दो बाक्षीय दो स्नाप न दो। १५ मामन् करनेवासो के साथ बातन्य करों भीर रोनेवासो के साम रोघो। १६ घापस मे एक सामन रक्तो धभिमानीन हो। परन्तु दीनों के साम सगति रस्रों धपनी इच्टि में इकिमान न हो। १७ बुराई के बदले किसी से बुराईन करों जो बार्ते सब सोवों के निकट भनी है उन की विन्ता किया करो। १≈ अहा तक हो सके तुम द्मपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। १६ हे प्रियो प्रपना पसटा न सेना परन्तुकोच \*को प्रवस्त दो क्योंकि सिका है पहटा जेना मेरा काम है प्रभुक्त हरा है में ही बदशा दुगा। २ परन्तु यदि तेरा वैरी भूका हो तो वसे काना किसा यदि व्याचाही तो उसे पानी पिता क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर भाग के भगारो का देर लगाएगा। २१ **बुराई से न हा**रो थरन्तु मनाई से वराई को बीत मो॥

कुराई को बीत थी।।

हर एक व्यक्ति प्रधान प्रवि
कारियों के धामीन एहें क्यों कि
कीई धिकार ऐवा नहीं को धामिन रहें कोर से न हो धौर को धिकार हैं ने
परनेक्वर के उहरांए हुए हैं। २ इस से की
कोई धिकार का किरोध करता है यह
धीर नास्कृत करनेवाले बएक पाएवं।
३ क्योंकि हाकिम धच्चे काम ने नहीं
परना कुर्दे काम के सिसे दर वा कारण हैं
सो परना कुर्दे काम के सिसे दर वा कारण हैं
सो परना कुर्दे काम के सिसे दर वा कारण हैं
सो प्रचला का किसे पर पहला का परिस्
हैं तो प्रच्छा काम कर धीर उम की धार से
सेरी मराहना कारी ४ क्यांनि वह तरी मसाई के लिये परमश्वर वा सेवव है।
परन्तु यदि तू बुराई करे, तो कर वयां कि
वह तसवार व्यर्ध किए हुए नहीं और
परमेशवा का सेवक हैं कि उसके कोय के
प्रनृद्धान बुरे काम करनेवाले को यहा की
प्रदेशका के प्रमुख के सेव प्रोचान बुरे काम करनेवाले को यहा की
प्रदेशका के सेवल हैं
पर्मा के परन्तु कर से ध्रवस्थ हैं
वरन
विवेक के भी यही गवाही देता है। ६ वस
विवे कर भी यही गवाही देता है। ६ वस
विवे कर भी को क्यां कि परमेशवा के
सेवक हैं और सवा हसी काम में को रहते
हैं। ७ इसकिये हर एक का हवक चुकाया
करी विशे वर चाहिए, उसे महसून वो विश्व सरना चाहिए, उसे सहसून वो विश्व सरना चाहिए, उसे सहसून वो किस सेवरना चाहिए, उसे सहसून वो किस सेवरना चाहिए, उसे सहसून वो किस के

स प्राप्त के प्रम को छोड़ और मिसी बात में निमी ने वर्षवार न हो जयोंकि बो दूधरे से प्रेम रचता है उद्यों ने व्यवस्था पूरी नी है। १ क्योंकि यह कि व्यवस्था पूरी नी है। १ क्योंकि यह कि व्यवस्था न करना हस्यान करना चोरी म करना सालव न करना और इस का छोड़ और नाई भी भाजा हो तो नव ना भाराग इस बात में पाया जाता है कि वपने पड़ोशी से भपने स्थान प्रेम रचना १० प्रेम प्योंकी ने हुए सुप्त नहीं नरता इस सिमे प्रेम रसमा व्यवस्था को प्रा नरता इस सिमे प्रेम रसमा व्यवस्था को प्रा नरता है।

११ और समय को वहिकान कर ऐसा ही करो हमसिय कि यब तुम्हार विश्व भीत म जाग उटने की बड़ी था पहुंची है क्योंक निस समय हम ने विश्व का उत्तर समय के किचार ने यब हमारा उद्धार निकल है। १२ गण बहुन बीग गई है और दिन निकसने पर है हमनिये हम प्रत्यकार क स। १३ जैसा दिन का सारता है वैसा ही हम सीपी वाल वर्सेन कि सामा वीडा और पियवक्डपन न स्पिमपार, पीर सुचपन में धीर न मनडे चीर डाह में। १४ डन्म मुनु यीगु मनीह को पहिन सा और सरीर क सिमाया ने पूरा करने का उपाय न करी।।

१८ वा विश्वास म निवस है उसे धपनी संगति म से सा परन्तु उस की शकाया पर विकाद रूपने के लिये नहीं। २ क्योकि एक को विस्वान है कि सब कुछ जाना उचित है परन्तु जो विश्वास में निर्वेश है वह साग पात ही बादा है। ३ और नामेबासा न-सानेबासे को तुम्छ न जाने और न-कानेबासा लानेबासे पर द्रोध न समाधः क्योकि परमन्दर ने उमे ग्रहल क्या है। ४ तुकीन है जो दूसरे क नेबक पर दाय मगाता है ? उसका स्मिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही स सम्बन्ध रलना है बरन वह स्पिर ही कर विया जाएगा क्योंकि प्रभ तम स्विर रख सकता है। १ कोई का एक दिन की दूसरे संबदकर जानता है। भीर नोई सब दिन एक नाजानता है हर एक घपने ही मन में निरुपयं कर सा ६ जो दिनी दिन का मानता है वह प्रभु किसे मानता है। को लाता है यह प्रमुप लिये लाता है नवानि नह परमेदबर का धायबाद करना है और जो नहीं नाता वह प्रस के लिये नहीं नाता और परमध्यर ना बन्यबाद करता है। ७ क्यांकि हम में मन तो कोई धपने सिय जीता है भौर न नोई सपन दिय मरता है। = वयानि यदि हम जीवित है क्षो प्रमुके निये जीवित है और यदि मरने है ता प्रमुज सिय मन्ते है नाहम औए

या मरे हुन प्रमु ही के है। ह क्यों कि
मधीह हुंधी सिथे भरा और जी यी उठा
स नहुं मरे हुंधा धीर जोवता बातो का
प्रमु हो। १ दू पण्ये प्राह्म पर क्यों देण समाता है ? या दू फिर क्यों धपन माई को
तुष्ट्य जामठा है ? हुम धक के धक परमेशकर
के त्याय विहासन के सामहते कहे होंगे।
के त्याय विहासन के हुंदा है
से तीवन की डींगच्य कि हुए एक बुटना
मेरे सामहते दिकाग धीर हुए एक बीच
परमेशकर की प्रमाकार करेगा। १२ हो
हुन में है हुए एक परमेशकर को घपना धपना
मेका देगा।

१३ सो भागे को हम एक दूसरे पर दाव न सनाए पर सुम यही ठान को कि कोई प्रपने माई के साम्हन ठेस या ठोकर चाने काकारएः न रचे। १४ में वानता हूं भीर प्रभुयोभुसं भुक्ते निक्वय हुमा है। कि कोई वस्तु अपने धाप स समुद्ध नहीं परन्तु को उस को प्रशुद्ध समस्रता है उसके सिमे प्रमुद्ध है। १५ यदि तेरा भाई तेरे मोजन के कारण उदास होता है तो फिर तूप्रेम नौरीति से नहीं चसता जिस के निये मसीह मरा उस को तू अपने मोबन कं द्वारा नाम न कर। १६ भव तुम्हारी मत्ताई की निन्दा न होने पाए। १७ क्योंकि परमेश्यर का राज्य सानापीता वही परन्तु वर्ग भौर मिक्सप भीर वह भानन्द है १८ जी पवित्र भारमा से कहोता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमस्वर को माता है और मनुष्यो म प्रहरामान्य ठहरता है। १६ इसमिये हम उन बातो ना प्रयत्न करे जिनस मेल मिसाप भीर एक इस्ट्रेका सुवार हा।

२० गोजन के निम परमंदवा ना काम न विगाड सब कुछ सुद्ध तो है परनु उस मनुष्य के सिये कुरा है विश्व का उसके भोजन करने सं ठोकर समझी हैं। २१ प्रसा ता मह हैं कि तु न मास काए सीर न दाब रस पीए न बीर कुछ ऐसा करे किए से तेरा गाई ठोकर साए। २२ तरा जो विश्वास हो उने परमेखनर के मास्त्रे पनने ही मन में रख क्या है वह बो एस तो हो मन में रख क्या है वह को एस तो हो हो मा कह ठीक समस्ता है समने माप को बोची नहीं उस्टाता। २६ परनु जो सनेह कर के काता है वह रएक के योग्य टहर पूका क्योंकि वह निक्चय बारएग से नहीं काता और जो कुछ विश्वास के से नहीं वह पाय है।।

१५ निवान हम बसवानो को बाहिए, कि निर्वेमा को निर्वेमतामो को सहें न कि सपने भाप को प्रसन्न करें। २ हम में से हर एक धपने पड़ोसी को उस की भनाई के सिये सुभारने के निमित्त मसक्र करे। ६ क्यों कि मसीह ने प्रपने आप को असम नहीं किया पर बैसा सिसा है कि तेरे निम्बकों की निन्दा मुक्त पर मा पडी। ४ जितनी बाते पहिसे से सिसी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिये निकी नई हैं नि इस पीरंभ और पत्रित्र झास्त्र की क्षान्ति के डारा भाशा रहे। ५ भीर बीरब भीर भारत का वाता 🕆 परमेस्बर पुण्हे यह वरवान वे कि ससीह सीमु के बनुसार बापस में एक मन रहो। ६ ताकि पुन एक नन सौर एक मुद्द होकर हमारे अमु भीमु मसीह के पिता परमेश्वर की वडाई करो। ७ इसलिये जैसा मसीह ने भी परमहत्र की महिमा के लिये दुम्हें ग्रहरा

किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे की प्रहुण करो। द में कहता हूं कि जो प्रतिक्राए बापदादी की दी गई भी उन्हें दुव एक के सिये मसीह परमेदबर की सुच्चाई का प्रमास देने के लिये कतना किए हुए मोगो का सेवक बना। **३ और** घन्यजाति भी दया के कारता परमेश्वर की बढाई करें जैसा निसाई कि इम्लिये में जाति जाति में तेरा पत्पवाद करूगा और तेरे नाम क भजन गाळगा। १० फिरकहा है हे बाति जाति के सब सोगो जस की प्रवा के साथ मानम करो । ११ सौर फिर हे बाति बाति के सब कोगो प्रभूकी स्तृति करो धौरहे राज्य राज्य के सब कोगी उस सराही। १२ और फिर यशायाह कहता है कि विधी की एक अड प्रगट होगी और धन्यवातियो को हाकिम होन के लिये एक उठेगा उस पर मन्यजातिया भागा रनेगी। १३ सो परमेस्वर जा प्राष्टाका दाता है तुन्हें विश्वास करन में सब प्रकार के झानन्द भौर चान्ति से परिपृर्ण करे, कि पनित्र भारमा की मामर्थ से तुम्हारी बाद्या बढती नाए ॥

१४ हे मेरे माइयों में बाप भी तुम्हारे विषय म निक्षम जानता हूँ कि तुम मी धार ही मनाई छे मरे घीर ईक्सरीय झान छे मन्द्रर हो घीर एक दूसरे को लिता मकरे हो। १५ तोजों में ने कही कही बाद दिसान के सिये तुम्ह जो बहुत हियाब करने निका मह उस भनुग्रह के कारण हुणा जो परमंदर में मुस्ते दिया है। १६ कि में सम्प्रवानियों के सिय मनीह बीगु का खेवक हानर परसंदर के मुम्माब्यार की सबा पायक की नाई कर जिस से खम्मवातियां का माना चढाया जाना पवित्र मारमा से पश्चित्र बनकर ब्रह्मण किया जाए। १७ सी उन बातो के विषय में जो परमश्वर स सम्बन्ध रखती है में मसीह यीचु में बड़ाई कर सकता हु। १० स्पोकि उन बाता को छोड़ मुक्त और किसी बात के विषय मे कहने का हियाब नहीं जो मधीह न ग्रम्य कार्तियों की अभीतता के सिय क्वन और कर्म। १६ और चिन्हा चौर घड्मत कामी की सामर्थ से श्रीर पवित्र झात्मा की सामर्थ से मेरे ही डारा किए यहां तक कि मैं ने बक्शसेन से लेकर कारों पार इस्वरिकृत नक नवीह के सुप्तमाचार का प्रचुप्रभारकिया। २ पर मरे सन की उमग यह है कि बड़ा बढ़ा मसीह का नाम नहीं लिया गया नहीं सूसमाचार सुनाऊ ऐसा न हो कि दूसरे की नेव पर घर बनाऊ। २१ परन्तु जैसा निला है वैसाही हो कि जिन्ह उसका सुसमाचार नहीं पहुचा ने ही देखेंगे भीर जिन्हा न नहीं मुना वे ही समर्मेंग।।

तुना के प्रवन्ता निर्म में कुम्हारे पाछ पान छ बार बार रका छा। १३ परन्तु प्रव मुस् इन वेद्या में धीर वगह नहीं रही धीर बहुत बयों से मुस्के पुनहारे पाछ पाने की सामसा है। १४ इसिमये वब इस्पानिया का बाउना वो कुम्हारे पाछ होना हुआ बाउना स्थोकि मुन्ने धाला है कि उछ पात्रा में हुम स मेंट कक धीर जब नुम्हारी मगति स मेरा बी कुझ भर जात नुम्हारी मगति स मेरा बी कुझ भर बात्रा हो पुन मुख्ये हुए दूर पाने पाने पाने पाने सो कुझ भर बात है। १६ परन्तु पानी मो पत्रिक सोगो की सेवा करने के सियं यहस्तीय को जाता है। १६ परोहि मिक्हिनिया धीर पत्रा को सोगो की यह पत्रा को पहिल्ला सो पत्रा करना कर से का साम के साम की यह पत्रा साम के साम के साम की यह पत्रा साम के साम के सी सी के का साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम की सह पत्रा साम के साम को सह साम के साम का साम के साम का साम के साम का साम के साम की सह साम की साम के साम की सह साम की साम के साम की सह साम की साम की साम की सह साम की साम की

बन्यबाद करती है। १ और उस स्मीसिया

साम प्राउता ॥

२७ मण्डा हो लग पान्तु वे उन के कर्कदार मी हूं स्थांकि यक्षि सम्बत्ता के में धारित्तक बातों में मागी हुए, हो उन्हें भी उचित हैं कि धारोरिक बातों में उन की सेवा करे। २० सो में यह काम पूरा करके मीर उन को यह क्षम्या सीपकर सुम्हारे पाछ होना हुमा इस्थानिया को बार्जमा। २६ मीर में बानसा ह कि जब में गुम्हारे

पास बाउना तो मसीह की पूरी बाबीय के

३० और हे मास्यों में थीसु मसीह का को हुमारा प्रमु है और पिकर आरास के में मा मान्यरण दिला कर दुम से दिलती करता हु कि मेरे किसे परनेक्कर से प्रावेणा करते म मेरे साथ निस्तवर की सीन रही। ३१ कि में मूरिया के श्रीकर्तास्त्रां से कचा रुद्ध भीर मरी कहा सा से मक्कामम के किये हैं पिकर सोगों को माए। ३२ और में परनेक्कर की इच्छा में नुस्कृरि पास प्राप्त के माम प्रावर सुम्हरि साथ विश्वास के साव रहे। धानीत ॥

के में तुस से फीने की बो हमाधी में बहुत और किलिया को क्लोसिया की विकास है, विकास हुए के ला हूं। के ला हुए के प्रमुख में प्रश्न के प्रोत्त के किलिया की किली में प्रमुख में प्रश्न के प्रमुख में प्रश्न के प्रमुख में कि किसी बात में उस का मूल में के प्रमोकन हो जब की महाचता करें। कथी कि वह भी बहुतों की करन मेरी में उपकारियों हुई हैं।

के प्रिमण और शिवनताकों को बोधी में मेरे महत्रमी है नमस्कार। अंत्रकों ने मेरे प्रायाक खिस धपना ही सिर देएका या भौर क्वल से ही नहीं बरन प्रस्थ जानियाकी सारी क्सीसियास भी तकका को भी नगरकार जो उन के घर में 🕻। मेरे प्रिय इपैनितुस को जो मसीह के सिये बारिया का पहिला फल है, नमस्कार। मरियम को जिस ने तुम्हारे सिमे बहुत परिधम निया नमस्तरः। ७ चन्दुमीकूस धौर यूणियास को वा मेरे कुटुम्बी हैं भीर मेरे साथ कैंब हुए थे और प्रेरितो में नामी है और मुक्त से पहिले मसीह में हुए वे नमस्कार। व धम्यलियातुस को जो प्रमु में मेरा प्रिय है नमस्कार। १ उरवानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तक्षस को नमस्कार। १० ग्रापिस्मेस को जो मसीह में करा निकला नगरकार। श्रीरस्तुबुसुस के वराने को नमस्कार। ११ मेरे कुटुम्बी हेरी-वियोग को नमस्कार। नरकिस्सुस के वराने के जो कोग प्रमुमें हैं, उन को नमस्कार। १२ वृद्धमा और वृद्धोसा को जो प्रमु में परिवास करती है नमस्कार। प्रिया पिर सिस को जिस ने प्रमु में बहुत परिमम किया नगरनार। १६ रूपुत को नो प्रमुम चुना हुमा है, और उस की माठा को मेरी मी है दोनो को नमस्कार। १४ अनुक्रियुस मौर फिसगोन भीर हिमस और पत्रुवास भीर हिमान और बन के शाय के नाइयों की **गगरकार। १६ फिल्ल्युस घौर मृति**मा धीर नेर्युस धीर उस की बहिन धीर जनम्यास चौर उन के साथ के सब प्रवित्र सोमो को नमस्कार। १६ भाषत में पनित्र

१७ सब हे भाडयों में तुम में बिनती नरताडू कि जो सोग उस सिका के विपरीत जो तुम में थाई है फूट पड़में और ठोकर

तसम्बद्धिः ।

च्यान से नगस्तार करों तूम को मसीह

की सारी नजीसियाओं की ग्रोर पे

मान क कारण होने ह उन्ह ताह मिया करों भीन उन से कूर रहो। १८ क्यांकि एस सोग हमारे प्रमु ममीह की नहीं परन्तु प्रमु सोग हमारे प्रमु ममीह की नहीं परन्तु प्रमु बात से सोगों को बहुका देते हैं। १९ तुम्हारे घाला मानन की पूर्या महारों है कि सुसारे मैं तुम्हारे कियन में धानन्य करता हु परन्तु में यह नाहरा हू कि तुम मसाई के निये बुद्धाना परन्तु बुनाई के सिये मोशे

वने रहो। २ सान्तिका परमेशवर शैतान को तुम्हारे पावो से शीध कुचसवा देगा।। इमारे प्रमु सीगु ससीह का समुग्रह तुस

पर होता रहे \*।

२१ तीमृथियुस मरे सहक्त्रीं का चौर
मृष्युम चौर साक्षेत्र झीर सोनिपत्रस मेरे

बह बारब परिश्न २४ पद मिना बाना बा सब से पुराने बन्तलगा में इती जगह निया हुआ है। हुदुम्बियाका तुम वानमहरार। २२ मुक्स पत्री के सिसनेवाने तिरतिमुस का प्रमुम तुम का नमन्वार। २३ गयुस का बामरी और कशीसियावा पहनाई वरनवाना है जयवा पुरह नमस्वार इरास्नुम जामगर का भएवारी है और भाई व्वारत्मुस वा तुम का नमन्वार है।

तुम का नमस्यार ।।
२६ धान जो तुम का मर सुन्माचार
धर्मात् सीच् मसीह क विषय के प्रचार क
धनुनार स्थिर कर सकता है उस घर क
प्रकार के धनुनार जा सनातक से सिद्रा
खा। २६ परन्तु पन प्रमट होनेर सनातक
परनेश्वर की धाता स मनियदक्तामा की
पुलाको के डारा सब बातिया का बनाम
गया है कि वै विश्वास स प्राज्ञा मानतवाक
हो जाए। २७ उसी महेत बुद्धिमान
परनेश्वर की सीच्यु मसीह के डारा सुमान्युग
महिसा होती रहा। धामीन।।

< इस्तो २ वद को।

## कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की पहिली पत्री

र पीमुम की धोर म जो परमेरकर की हम्प्या न थीगू मनीह का जैरिन हान क नियं कुमाया पया धीर आर्ट गायियनम की धार म । २ परमाकर की उस क्योंनिया के साम जो करिन्युन म है धर्मानु उन के नाम जा मनीह थीग म पाने किए गए घोर पांकर हान के नियं कनाए गए है धार उन सह ये नाम थी जा हर

जगह हमारे चौर घपने प्रभू ग्रीमु मसीह क नाम की प्रार्थना करन हैं।।

३ हमारे पिता परमावर धौर प्रभु योग बनीह की घोर न तुन्हें प्रतृष्ट घौर शान्ति मिनती रहा।

४ में नम्हारे बियम म पान परमापर का धानवार सना करता है इसस्मि कि परमापर की यह धनवह कुछ पर समार योचु में हुमा। १ कि उस म होण्य तुम हर बात में पर्यात् सार्य ज्वन भीर सार्य जान मान सवी हिए गए। ६ कि मानीह नी गवाही तुम में पक्की तिन सी। ७ यहा तक कि सार्य प्रदेश नहीं और तुम हमारे प्रमु यीगू मानीह के प्राय्त हों। व वह तुम्हें प्रत्य को हों। व वह तुम्हें प्रत्य हों। व वह तुम्हें प्रत्य तक वृक्ष भी करेगा कि तुम हमारे प्रमु यीगू मानीह के किन में निकॉप ठहरो। ६ पर तुम हमारे प्रमु सार्य प्रमु मानीह के किन में निकॉप ठहरो। ६ पर तुम हमारे प्रमु तीगू मानीह की स्थान में कुलाया है।

१ इ.माइयो मै तूम से बीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के हारा विनती करताह कि तुम धव एक ही बात कहो। भौर तुम में फूर न हो। परन्तुएक श्रीयन मीर एक ही मठ होकर मिले रही। ११ क्यांकि हे मेरे भाइयों जलोए के बराने के सोयों न मुक्त तुम्हारे विषय से बताया है कि तुन से ऋगडे हो रहे है। १२ मेरा नहना यह है कि तुल मे से कोई। को भपन भाग को पीनुस का कोई मपुल्लीस का कोई कैंका का कोई नसीड़ का कहता है। १६ क्या मसीह बट गया ? क्या पौमुस तुम्हारे शिये ऋख पर चढाया गया ? या ठुम्हे पौक्षुस के नाम पर बपतिस्मा मिसा? १४ में परमेक्बर का भन्भवाद न रक्षा हु नि' निस्पुस झीर वस्स को स्रोड मैं ने तुम में संकिसी को शी बपतिस्मा नहीं दिया। १५ कही एंसा श हा निकोई नह नितुम्हें मेरे शाम पर . वपतिस्मा मिला । १६ मौर मै न स्तिफनास परान को भी अपितस्यादिया इन को छोड़ में नहीं जानता कि मैं ने बीर किसी नो वपतिस्मा दिया। १७ क्यांचि ससीह ने मुक्ते वपतिस्मा देने को नहीं वरत सुसमाचार सुनाने को भेजा है भौर सह भी धब्यों के ज्ञान के धनुसार नहीं एसा न ही कि ससीह का तस व्यक्त ठहरे॥

१ द क्योकि इस की कमा नास होने बाशों के निकट मर्बाता है परन्तु हम उद्धार पानेबासा के निकट परमेश्वर की शामन ई.। १९ वयोकि सिका है, कि मै झानवानो के ज्ञान को नास कदना और समस्तारा की समक्र को तुच्छाकर दूरा। २ कहा रहा जानवान ? कहा रहा ग्रास्त्री ? कहा इस ससार का विवादी ? क्या परमेक्नर ने ससार के जान की मूर्जवा नहीं टहराया ? २१ क्योंकि जब परमेक्बर के ज्ञान के धनुसार ससार ने ज्ञान से परनेस्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह सच्छा समा कि इस प्रचार की मुर्वता के द्वारा विस्वास करनेवासो को उद्धार वे। २२ महदी वो जिन्ह जाहते हैं और यूनानी झान की खोन मे है। २३ परन्तुहम तो उस मूच पर नडाए हुए मसीह का प्रचार करते है जो यहरियों के निकट ठोकर का कारण भीर ग्रन्यवादियों के निकट मूर्सदा है। २४ परन्तु-को बुलाए हुए है क्या बहुदी क्या यूनानी जन के निकट मधीइ परमेश्वर की सामर्थ भीर परमेश्वर का जात है। २५ क्योंकि परमेश्वर की मूर्चता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेक्बर की भिवंसता मन्द्यों के बस से बहुत बनवान

२६ हे भाइयो अपने बुसाए जाने को

हो सोचो कि न धरीर के प्रमुखार कहत

शानवान धौर न बहुत सामर्थी धौर न

बहुत कूलीन बुसाएं गए≀ २७ परन्तु

परमेशनर में जगत के भूतों को चून सिया

**क्** विश्वासनोग्न ।

है कि ज्ञानवानों को सन्जित करे धीर परोस्वर ने बसत के निवंशों को चुन सिया है, कि बसवानों को सन्जित करे। २६ धीर परभक्तर ने बयत के नीकों धीर पुत्रकों को बरन जो है भी नहीं उन को भी पुत्र सिया कि उन्हें को है अपसे ठहराए। २८ टाकि कोई प्रासी परभक्तर के साम्हने धमगढ़न करने पाए। ३० परन्तु उसी की धीर हे तुम मसीह बीसू में हो को परभेक्तर की धीर से हमारे सिये जान ठहरा धवान् वर्ग धीर प्रविचना धीर खुक्तरा। ११ टाकि बैसा सिका है, वैसा हो हो कि जो वमगढ़ करे बहु प्रभु में बमगढ़ करे।

भीर है माह्यों अब मैं परमेहबर का मेर भुताता हुमा तुम्हारे पाछ भाषा ठी वषम या आन की उत्तमता के छाप नहीं माना। २ क्योंकि में ने यह ठान निया चा कि तुम्हारे बीच थींखु मशीह बन्त कूम पर बहाए हुए मशीह को छोड़ धीर किसी बाट को न बानू। १ जीर मैं निर्वेमता धीर भय के छाय धीर निर्वेमता धीर भय के छाय धीर वेरकात धीर भय के छाय धीर मेरे वचन धीर सेने प्रचार में जान की सुमानवामी बाद नहीं परन्तु मास्ता धीर धामर्थ का प्रमाश को हान पर नहीं। परन्तु परमवार की शामर्थ पर निर्मेर हो।

६ फिर भी निद्ध लागो में हुम झान गुनात हैं परन्तु इस ससार ना और इस संखार के नाम होनकाने हार्गियों का झान नहीं। ७ परन्तु हम परमेखर ने किस पुरत झान भेन की रीति पर बताते हैं। किस परमेखर ने सनातन से हमारी महिला के निय टहगया। च जिसे इस सखार के होरियों में से बिसी ने नहीं जाना क्योंकि यवि जानते तो तजोमय प्रभूको ऋस पर न चढाते। १. परन्तु जैसा मिला है, कि जो बास ने नहीं देखी और कान ने नहीं सूना भीर को बार्वे मनुष्य के किल में नही बढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने श्रमने प्रेम रक्तने बासो के सिये तैयार की है। १० परन्तु परमेश्वर में बन की घपने घारमा के हारा हुम पर प्रगट किया क्यांकि भारमा सक बातें बरन परमेश्वर की मृह बात भी जाचता है। ११ मनुष्या में संशीन किसी मनुष्य की बार्वे जानना है, केबल मनुष्य की चाल्मा जो उस में है ? बैनी ही परमस्बर की बातें भी कोई नहीं जानता केवस परमेश्वर का धाल्या। १२ परन्तुहम ने ससार की भारमा नहीं परन्तु वह भारमा पाया है जो परमेक्टर की घोर से हैं कि हम उन बाता को बानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। १३ जिम को इस मनुष्यों के ज्ञान की निवाई हई बाता में नहीं परन्तू मात्मा की **सिचाई हुई बानो में आ**न्मिक बानें पारिमक बातो से मिला मिलाकर मुनाठे है। १४ परन्तु भारीरिक \* वनुष्य परमेश्वर के बारमां की बातों बहुए। नहीं करता क्योंकि के उस की दृष्टि में मुन्तेता की बात है और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उन की जान धारिमन रीति स होती है। १५ घारिमक जन यब कुछ आवता है परन्तु वह भाग शिसी से जावा नहीं जाता। १६ वसकि प्रमुक्त भन किस ने जाना है कि उस सिक्साए? परन्तु इस में मसीह शामन है।।

है भाव्यों में तुम स इम रीति स बार्ने न कर सवा जैस धार्मिक सोगा स परन्तु जैस धारीरिक मोगों स धौर उन से जो मसीह में बालक है। २ मैं ने भुम्हदूध-पित्राया सन्नात सिलाया वयोकि तुम उस को न कासकते थे जरन सब तक भी नद्वी का सकते हो। ३ क्योंकि शब तक सारीरिक हो इसलिये कि जब तुभ में बाह भौर भगवा है सो स्या तूम वारीरिक नही<sup>9</sup> भीर मन्द्रम की रीति पर नही चसते ? ४ इसमिये कि बन एक कहता है मैं पौमुस का हु झीर दूसरा कि सै भपुस्सोस का हुतो क्या तुम मनुष्य नहीं? ध्र अपुल्लोस क्या है ? और पौलुस क्या ? केवस सेवक जिन कहारातुम ने विस्वास क्या जैसाहर एक को प्रभुने विया। ६ में ने लगामा अपूरलोस ने सीचा परन्तु परमंत्रकर ने बढाया। ७ इसमिये न हो सरानेदासा कुछ है, और न सीचनेदासा परन्तु परमेश्वर को बढानेवाला है। द सगानेवासा और छीचनेवासा दोनो एक है परन्तुहर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के चनुसार भपनी ही सम्बारी पाएवा। ६ क्योंकि हम परमेक्बर के सहकर्मी है तुम परनेस्वर की चेती और परनेश्वर की रचना हो॥

१० परमेक्सर के उस धनुषह के सनु सार, जा मुक्के विया गया में ने बुविमान जान परनी की नाई नेव बानी और पूखरा उस पर रहा रकता है। यरणा हुए एक मनुष्य चौरस गहे कि बहु उस पर कैसा रहा रकता है। दे १ न्योंनि उस नेव को प्रांड को पत्नी है भीर चह यीनु मसीह है नाई दूसी मन नहीं बान मतता। देर भीर यदि नोई इस नव पर सोना या चानी या बहुमान पत्था या चाठ या घान या फून रा रहा गन। देश ना हर एक रा नाम यत्या ह सामिय कि साल के माय प्रयु होना और यह भाग हर एक का काम परमेगी कि फैसा हूं? १४ विस्त का काम स्वस्था परमा हुमा किनर रहेगा यह मजदूरी पाएगा। १४ बीर गरि किसी का काम कम आएगा तो यह हानि उठाएगा पर यह भाग वर्ष साएगा परन्तु सक्ते सकते।

१६ क्या तुम नहीं जातों कि तुम परभव्दर का मन्दिर है हो भौर परभेक्दर का भ्रास्ता तुम म बास करता है? १७ मिंद कोई परभेद्दर के मन्दिर को माझ करेगा तो परभेक्दर ज्ये नाध करेगा क्योंकि परभेक्दर का मन्दिर पदिव है, और वह तुम हो।

१० कोई घरने धार को बोबा न वे यहि तुम से कोई इस स्वार में घरने धार को जाती समये, दो मूर्व को कि जानी हो बाए। १६ क्योंकि इस स्वार का जान परोक्यर के निकट पूर्वता है जैसा निका है कि वह जातियों को तन को चुद्रापत क्या देता है। २० और फिट प्रमुक्तानियों की चिन्तायों को जानता है कि व्यर्थ है। ११ इससिये मनुष्यों पर कोई वमस्ट न के कुछ कुछ पुन्तार है। २२ वस्त पोल्स क्या धपुल्लीस क्या केन्न क्या नगत क्या जीवन क्या मरण क्या वर्तमान, क्या सर्विष्य सब हुछ तुन्हार है, २६ और तुम मसीह के हो और ससीह परोक्य का है।

8 मनुष्य हमें मधीह के सक्क धीर परमेश्वर के भेदों के मनवानी समस्रे १ फिर यहां महवारी म सह बात देवी बाती है कि दिवसात सोम्प तित्वने। ३ पन्तु मरी दृष्टि में यह सहुत छोटी बात है जि तुम या मनुष्या वा काई स्थामी मुक्ते परके करन में साप ही सपने साप को नहीं
परकता। ४ क्योंकि भेरा मन मुम्हें किसी
बात में बोबी नहीं ठहराता परन्तु इस सं
में निर्दों काही ठहराता परन्तु इस सं
में निर्दों काही ठहराता क्योंकि भेरा परक्षों
बाता भन् हैं। १ सो बाद तक प्रभूण साए,
समय से पहिले किसी बात का न्याय न करो
वहीं तो परन्यकार की हिसी बातें ज्योंति में
विकाएगा सौर सननें की मतियों को प्रमट करेगा तब परमेक्बर की सोर से हर एक
की प्रमास होगी।

६ हे माइयों मैं ने इन बातों से तुम्हारे सिवे प्रपनी धौर प्रपुस्त्रोस की चर्चा वृष्टान्त की गीति पर की है, इसलिये कि तुम हमार द्वारा यह शीको कि किसे हुए वे भागेन बढना भीर एक के पक्ष में भीर इसरे के विरोध में यर्व न करना। ७ क्योंकि तुम में भीर इसरे में कीन मेव करता है ? भीर तेरे पास भ्या है जो तूने (दूसरे से) महीपाया और जब कितुने (बूसरे से) पामा है, तो ऐसा चमान्ड क्यो करता है कि मानो नहीं पादा? ≈ तूम ता तृप्त हो भुके तुम भनी हो भुके तुम ने हमारे विना राज्य किया परन्तु मना होता कि तूम चन्य फरत कि हम भी तुम्हारे साम चन्य करते। १ मेरी समक्ष्में परमध्यर ने हम प्रेरिको को सब के बाब उन सोगो की नाई दहराया है, जिन की मृत्यु की बाजा ही चुकी हो अयोकि हम जगत और स्वर्ग पूर्वो भीर मनुच्यों के सिये एक तमासा ठहरे है। १ हम मसीह के मिये मूर्ल है परन्तु पुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्वेस है परन्तु तुम बसबान हो तुम धादर पाते हो परन्तु हुम निरादर होते हैं। ११ हम इस वडी तक भूके-ध्यासे और नहीं हैं और पूछे काते हैं भीर शारे मारे फिरत हैं। भीर घपने ही हाया के बाम करके परिसम करते हैं। १२ सीम बूरा कहत हूं हम प्राथीय वेते हैं ने सताते हैं हम सहते हैं। १६ ने बदनाम करते हैं हम बिनती करते हैं हम पाज तक जगत के कूढे धौर सब बस्तुमां की बुरचन की नाई ठहरे हैं।।

१४ में तुमहेल जिल्ला करने के सिय य वार्ते नहीं निकता परन्तु भपने प्रिय नासक बानकर उन्हें जिलाता हु। १५ वयोवि यवि मसीइ में तुम्हारे सिकानेदाले दस हमार भी होते. चौभी तुम्हारे पिना बहुत स नहीं इसनिय कि मसीह यीग म सुसमानार के ब्रारा में तुम्हारा पिता हुमा। १६ मो में तुम से बिनसी करता हु कि मेरी मी काल चनो। १७ इसमिये मैं ने तीमुचियुम का जो प्रमु में मेरा प्रिय भीर विश्वासयोग्य पुत्र है तुम्हारे पास भंजा है और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरता कराएगा असे कि मैं हर जगह हर एक क्सीसिया में उपवेश करता हु। १० कितने तो ऐसे फून गए है, मानो मै तुम्हारे पास मान ही का नही। १६ परन्तुप्रमु भाहे तो मै तुम्हारे पास क्षीय ही माउला भौर उन भूने हुयो की बादी को नहीं परस्तु उन की सामर्थ को जान सुगा। २ श्योति परमेश्वर का चार्क्य बाठो मंत्रही परन्तु सामर्थम 🛊 🛭 २१ तुम नया चाहन हा? नया मै खडी लेकर तुम्हारे पाम भाऊ या प्रम और भन्नता की मारमा के सा**व**े

यहा जरू मृतने में घाता है कि पुम में व्यक्षिणार होता है बरत ऐसा व्यक्षिणार जो धन्यकांतियों में भी मही होता कि एम मृत्य धमने पिता की पत्ती ने राजना है। २ घीर तुम साथ तो नहीं वरते जिस से ऐसा बाम बरतवाना नुस्तुरे बीच में ने भिकाला जाता परन्नु प्रमुख् सोड़े। १३ मौर जिस स्त्री का पति विश्वास म रक्तता हो भीर उसके साव उद्ने से प्रसम हो बह पति को न छोड़े। १४ क्योंकि ऐसा पति जो विक्वास न रकता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है भौर ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रसती पति के कारए। पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे सङ्केवासे प्रसुद्ध होते परम्तु ग्रव तो पवित्र है। १५ परन्तु को पुस्त विश्वास नही रखता मवि वह समग हो तो सलग होने हो ऐसी दशा में कोई माई या बद्रिन बन्धन में नहीं परन्तु परमेवबर ने तो हमें नेज मिसाप के सिये बुसाया है। १६ क्योंकि है स्त्री तू स्था जानती है, कि लू बयने पति का उद्वार करा में? ग्रीर हे पूरूव तुक्या भानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करासे ? १७ पर जैसा प्रभुने इर एक को बाटा है और जैसा परमेक्बर ने हर एक को बुकामा है वैसाही वह चले भीरनी सब कमीसियाओं में ऐसा ही ठहराता है। १ म जो श्रदना किया हुआ बुलाया यया हो वह जतनारहित न बने को जतना रहित बुसाया गया हो यह बातना न कराए। १६ न चतना कुछ है भौर न बतनारहित परन्तु परमेश्वर की माञ्चामो को मानना ही सब कुछ है। २ हर एक बन निस विधा में वसाया गया हो। उसी में रहे। २१ पवि तु बास की बक्षा में बलाया गया हो तो चिन्ता न कर परन्तु सदि तुस्थतभ हासके तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योंकि जो दास की दशा म प्रमु में बुलाया गया 🛊 भहप्रभृकास्त्रतत्र किया द्वेषा है भीर वैसे ही जो स्वननता की दक्षा से बुताया यसाहै वह मसीहका दास है। २३ तूम बाम देकर मोल सिए थए हो मनुष्या के दास न वतो : २४ हे भाइयो जो कोई।

जिस दशामे बुलायायमा हो वह उसी में परमेक्टर के साथ दहे।।

परमेश्वर के साथ रहे।। २५ कुवारियों के विषय में प्रभुकी कोई बाजा मुम्हे नहीं मिसी परन्तु विस्वास-योग्य होने के लिये जैसी दया प्रमुत मुन्ह पर भी है उसी के धनुसार सम्मति देता हु। २६ सो येरी समक्त में यह मणका है कि धानकस क्लेश के कारण मनय्य जैसा है बैसा ही खे। २७ यदि तेरे पत्नी है तो उस से बालग क्षोने का बरन न कर और यदि तेरे पली नहीं \* तो पत्नी की कीन न कर २८ परन्तु सदि तु ब्याह भी करे, हो पाप नहीं और यदि कुनारी स्याही नाए तो कोई पाप नहीं परम्तु ऐसो को साधिरक दुव होगा और में क्वाना वाहता हू। २९ हे बाइयों मैं यह कहता हा कि समय कम किया गया है इस्तिमें बाहिए कि विन के पत्नी हो वे ऐसे हो मानी उन के पत्नी नहीं। ३० घीर रोनेवाने ऐसे हो मानो रोते नहीं भीर भानन्य करनेवाने पेसे हो मानो बानन्द नहीं करते और मोल सेनेबाले ऐसे हो कि मानो उन के पास कुछ है नहीं: ३१ और इस ससार के वरतनेवाले ऐसे हो कि ससार ही के न हो ने † नयोकि इस ससार की रौति और व्यवद्वार बदलते चाते है। ३२ सो मैं मह वाहताह कि तुम्हे विन्तान हो सर्वि बाहित पुरुष प्रमुकी बाठो की विन्ता में रहता है कि प्रमुको क्योकर प्रसन रखे। इ.व. परन्तु विकाहित मन्ध्य ससार की बातों की बिन्ता में चहुता है कि प्रपनी पत्नी को किस रौति से प्रसन्त ग्लो।: ३४ विदा हिता भीर भविनाहिता संभी भेद 🖡 श्रविवाहिता प्रमुकी विन्ता में खती है

> ना नदि त्परनी से कृद गना है। 1 व्यक्तिक न नर्ते।

कि वह बेह और भारवा दोनो में पवित्र हो परन्तु विवाहिता ससार की विन्ता में रहती 🛊 कि भपने पति को प्रसन्न रजे। ३५ यह बात तुम्हारे ही साभ के सिये कहता ह न कि तुम्हें फसाने के सिये बरल इसिये कि जैसा सोइटा है जैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभुकी सेवा में मगे रही। ३६ सीर यदि कोई यह समन्द्रे, कि मै भपनी उस क्वारी का हुक्क गार रहा हु जिस की जवानी बन चनी है, भीर प्रयोजन भी होए, हो जैसा बाहे, बैसा करे, इस में पाप नहीं वह उसका व्याह होने दे \*। ३७ परन्तुओ सन में वृद्ध रहता है, भीर उस को प्रयोजन न हो बरन घपनी **रण्या** पूरी करने में श्रीवकार रखता हो। भौर घपने मन में यह बात कान नी हो कि में भपनी भूकारी संबंकी को बिन स्पाही रचुंगा वह बच्छा करता है। ३० सो जो भपनी कुबारी का ब्याह कर देता है, वह भच्छा करता है और जो ब्याह नहीं कर देता बढ़ मीर भी भ्रम्खा करता है। १८ जब तक किसी स्त्री का पति जीवित ख्दा है तब तक बढ़ उस से बन्धी हुई है परन्तु जब उसका पति गर जाए, तो जिस में चाहे विवाह कर सबती है परस्तु केवस मनुर्मे। ४० परन्तु जैसी है यदि वैसी ही खें, ता मेरे विचार में भीर भी बन्ध है भौर में समझता हू कि परमेश्वर का सात्या मुम्ह में भी है।।

द्र भव मूर्यों के साम्हते बसि की हुई बस्तुमों ने बियम में हम जातने हैं फि हम मब को ज्ञान हैं ज्ञान बमाव बम्पम नरता है परन्तु प्रम से उग्रति होगी हैं। २ यदि कोई समग्रे, कि मैं कुछ जानक्षा

ह तो पैसा जानमा चाहिए नैसा घन तक नही जानता। ३ परन्तु मदि नोई परमेश्वर न प्रेम रसता है तो उसे परमेश्वर पहिचानता है। ४ सी मुख्तो के साम्ह्रने बस्ति की हुई बस्तुओं के खाने के विषय में---हम जानते है कि मुरत जगत में कोई बस्तु नहीं चौर एक को छोड़ भौर कोई परमेश्वर नही। १ यद्यपि प्राकाश में भीर पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं (जैसांकि बहुत से ईस्वर भीर बहुत से प्रभु है)। ६ तीमी हमारे निकट दो एक ही परमेश्वर 🕯 घर्षाल पिता जिस की धोर से सक बस्तुएं है चीर हम उसी के सिय है चौर एक ही प्रमु है, धर्मात् बीशु मसीह जिस के हारा सब बस्तुए हुई, और हम भी उसी के द्वारा 🛊 । 🤟 परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं परन्तु कितने तो धव तक मूरत को कुछ सममने के कारण मुखी के साम्हने वर्ति की हुई को कुछ बस्तु सममन्द्र साते हैं भौर उन का विवेक <sup>क</sup> निर्वेत हाकर भगुद होता है। = भीवन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहचाता यदि हम न काए, तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खाए, वो कुछ साम नहीं। १ परन्त चौक्स रही ऐसान हो कि तुम्हारी यह स्वतवता नहीं निर्वेतो के सिये ठोकर का कारण हो जाए। १० वयोकि यदि नोई तुम्ह ज्ञानी को सुरव के मन्दिर में मोजन करते देशे धीर वह निर्वत जन हो हो क्या उसके विदेक में मरत के साम्हने बनि की हुई बस्तु के काने का हियाब न ही जाएया। ११ इस रीति से नेरे ज्ञान के कारण वह निवंस भाई जिस के लिये मधीह गरा नाध हो आएगा। १२ सो भाइयो का सपराम करते हो। ३ में नो छरीर के भाव से दर था परन्तु प्रात्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर, मानो उपस्थिति की बचा में ऐसे काम करनेवाने के विषय में यह शाला दे चका हा ४ कि चव तम और मेरी प्रात्मा हमारे प्रमुयीशुकी सामर्वके साम इनद्रे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रम बीस के नाम से। प्र घरीर के विशास के निये बैतान को साँपा जाए. ताकि उस की धारमा प्रभूमीधुके दिन में उद्वार पाए। ६ तुम्हारा चमएड करना बच्छा नहीं न्या दुन नहीं जानते कि थोड़ा सा समीर पूरे गुवे हुए बाटे की समीर कर देता है। पुराना समीर निकास कर, अपने साप को ध्राकरों कि तथा गया हमा माटा बन बामो । ताकि तुम शक्तमीरी हो श्योकि हमार्थ भी फसड़ को मसीह है विविदान हमा है। द सो भाभो हम चलाव में मानन्द मनावे न तो पूराने समीर से भीर न बुराई भीर बुच्छा के समीर से परन्तु धीमाई भीर चन्नाई नी सलगीरी रोडी मे ॥

म ने वपनी पत्ती में तुम्हें लिखा है कि स्वर्गिमारियों की उपति न करणां कि स्वर्गिमारियों की उपति न करणां के स्वर्गिमारियों या मोगियों या मार्ग्यर करनेवालों या मूर्तिपुत्रकों की उपति न करों क्योंकि इत द्वार्य में तो तुम्हें क्यात म से निकल माना ही पक्ता। ११ मेरा महना पहले कि पिति कोई गाई क्यान प्रमानियों या मोगी या मूर्तिपुत्रक या वानोर मेरानारी या मोगी या मूर्तिपुत्रक या वानोर मारानार हो तो उक्त की सारिय मत करना वरन ऐसे मानुष्य के साथ काता भी न लागा। १२ क्यांकि मुक्त बाह्य काता भी न लागा। १२ क्यांकि मुक्त बाहु काता का स्वार्ण मारान से क्यांकि मारान मेराना तुम स्वार्ण मारान न साथा मारान से क्यांकि मारान व्याप्त मारान से क्यांकिया न स्वार्ण मारान से से स्वार्ण मारान से स्वार्ण मारान से स्वर्ण मारान से स्वार्ण मारान से स्वार्ण मारान से स्वर्ण मारान से स्वर्ण मारान से स्वर्ण मारान से से स्वर्ण मारान स्वर्ण से स्वर्ण मारान स्वर्ण से स्वर्ण से स्वर्ण मारान से स्वर्ण मारान से स्वर्ण से स्वर्ण से स्वर्ण मारान स्वर्ण से स्वर्ण से स्वर्ण से स्वर्ण से स्

भीतरवानां का स्थाय मही करते? १६ परन्तु बाहरकार्सी का स्थाय परमेस्बर करता है इसमिये उस कुकर्मी को सपमे बीच में से मिकास बी॥

न्या तुम में से किसी को यह हियान है कि अब दूसरे के साम ऋगडा हो तो पीसले के लिये धवर्मियों के पास जाए बौर पवित्र कोयो के पास न आ ए? २ क्या तम नहीं जानते कि पवित्र सीग जगत का न्याय करेंगे ? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या क्य बोटे से सोटे मगही का भी निर्णय करने के बोस्य नहीं ? ३ क्या तुम नड़ी बानते कि हम स्वर्गहुदो का स्याय करेंगे ? तो क्या सासारिक बाठो का निर्णय न करें ? ४ सो बवि दन्हें सासारिक बातो कानिर्णय करना हो ठीन्या उन्हीं को बैठायोपे को कलीसिया में कुछ नहीं समस्रे जाते है । ५ मैं तुम्हें सम्बद्ध करने के लिये यह कहता हु पया श्रच मुच तुन मे एक भी बुखिसान नहीं मिलता जो झपने माइयों का निर्ह्मय कर सके? इ. बरन माई भाई से सुकदसा होता है और वह मी अविस्वाधियों के साम्हने। ७ परन्तु नवमुच तुम में बड़ादोव ठो यह है कि मापस में मकरमा करते हो। बरन प्रत्याम क्यों नहीं सहते ? शपनी हानि क्यों नहीं सहते ? व बरन धम्याय ऋरते भीर हानि पहचाते हो और बढ़ मी माइयों की। र नया राम नहीं जानते कि सन्यासी सीन परमेश्वर के राज्य के बारिस न हाने? वोकान काम्रोन केश्यागामी न मूर्ति पुत्रक न परस्त्रीयामी न नृज्ये न पुरुष गामी। १० न चोर न नोमी न पियक्क व न गाली देनेवाले न धन्येर करनेवाले परमेश्वर के राज्य के बारिस होगै।

११ भीर तुम में से क्तिने ऐसे ही वे परन्तु दुम प्रमु थीझु मसीह के नाम से भौर हमारे परमेदबर के झात्मा से घोए गए, भौर पवित्र हुए भौर वर्मी ठड्डरे॥

१२ सब बस्तुए मेरे सिये उचित ना है परन्तु सब बस्तुए नाभ की नहीं सब वस्तुए मेरे निये उचित है परन्तु मै किसी बात के मानीन सहगाः १६ भोजन पेट के लिये भीर पेट मोजन के लिये है परन्तु पण्येक्बर इस को और उस को दोनो को नाम करेगा परन्तु देह व्यक्तिचार के निये नहीं वरन प्रमुके सिये धौर प्रमुदेह के लिये है। १४ और परमेश्वर ने घपनी नामर्थ से प्रमुको जिलाया भीर हमें भी जिलाएया। १५ क्या तुम नहीं कानते कि दुम्हारी बैह मसीह के बग है ? सो बया में मसीह के भग नेकर उन्हें देख्या के भंग बनाऊ<sup>?</sup> कदापि नहीं। १६ क्या तुम नही जानते कि जो कोई देश्या से संगति करता है वह बसके साथ एक तन हो जाता है स्वोक्ति वह कहता है कि वे दोनों एक तन होने। १७ मीर जो प्रमुकी संवित में चहता है। बह उसके साथ एक भारता हो बाता है। १ म व्यक्तिचार से बच्चे उठी जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के वाहर है परन्तु ध्यभिचार करनेवासा अपनी ही देह के मिद्रद्व पाप करता है। १६ क्या तुम मही बानडे कि तुम्हारी देह पवित्रारमा कामन्दिर<sup>क</sup> है जो तूम म बसाह्या है भीर तुम्हें परमेश्वर की बार से मिमा है भौर तुम भपन नहीं हो <sup>२</sup>२ क्यों नि दाम देकर मोस निय गए हो इसमिये धपनी बेह के द्वारा परमेदवर की महिमा करो ॥

ं उन बातों के विषय में जो तुम ने

विसी यह सच्छा है कि पुरुष स्त्री को म छए। २ परस्तुब्यभिचार ने इर से हर एक पूरव की पत्नी और हर एक स्वी का पति हो। ३ पति धपनी पत्नी का हक्क पुरा करे और वैसे ही यत्नी भी सपन पति का। ४ पत्नी को धपनी देह पर समिकार नहीं पर उसके पति का समिकार है वैसे ही पति को भी भपनी वेह पर भमिकार नहीं परन्तु पली को। ५ तुम एक दूसरे स समाग न एहो। परन्तुकेवस भू-छ समय तक घापस की सम्मति से कि प्रार्थना के निये बबकाइ मिले बौर फिर एक साम रही ऐसान हो कि तुम्हारे प्रसमन के कारए। र्यंतान तुम्हें परजे। ६ परन्तु मै जा यह कहता हूँ वह अनुमति है न कि माझा। 😉 मैं यह चाहता है कि जैसा में ह वैसा ही सब मनुष्य हो परम्तु हर एक को परमेश्वर की घोर से विशेष विशेष बरदान मिल है किसी को किसी प्रकार का बीर किसी को किसी भीर प्रकार का ध

< परन्तु में शरिवाहितों भौर विवदामी के विषय में कहता हू कि उन के सिय ऐसा ही एत्वाधच्छा है जैसामें द्वा ॥ परन्तु पदि वे समय न कर सर्वे ता विवाह करें क्योकि विश्वाह करना कामातूर रहते है जला है। १ जिन का स्वाह हो मधा है उन को मै नहीं बरन प्रमुधाक्षा देता है कि पत्नी भपने पति सं सत्तग न हो। ११ (और यदि सभग भी हो बाए तो विशृष्टराज्याह किए रहे या भपने पनि से फिर मेन कर से) धौर न पति सपनी पल्लीको छोडे। १२ दूसरो स प्रभूनहीं परन्तु में ही शहता हू यदि शिशी माई शी पली विस्वास न रत्तती हो भीर उसके साव प्रत्ने से प्रमन्न हो ठो वह ससे न क्योरे। १३ कीर जिस स्त्री का पिट विरवास म रचता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो बहुपति को न छोडे। १४ न्यानि ऐसा पति जो विश्वास न रकता हो वह पत्नी के कारश पवित्र ठहरता है भीर ऐसी पतनी जो विश्वास नहीं रसती। पति के कारए प्रवित्र वहरती है। नहीं तो तुम्हारे सड़केबासे प्रशुद्ध होते परस्तु घव तो पवित्र है। १५ परन्तु जो प्रक्ष विस्वास नही रखता यदि वह भनग हो तो मनग होने वो ऐसी बन्ना में कोई माई या बहिस बन्यन में नहीं परन्त परमेल्बर ने दो इसें मेस मिनाप के लिये बुसाया है। १६ नयोकि हे स्त्री तुक्या जानती है कि तु चपने पति का उद्धार करा से ? और हे पुरुष तुक्या जानता है नि दू भपनी क्ली का उदार नरासे ? १७ पर जैसाप्रमुने **इ**र एक को बाटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुक्तासाई वैसाही बहुचने बीर में सब बनीसियाओं म ऐसा ही ठहराता है। १० जो सतना किया हुन्ना बुसामा गया हो वह अदनार्यहेद म बने जो सतना रहित बुमायां नया हो। वह सतना न कराए। १६ न जतना हुछ है भीर न जतनारहित परन्तु परमेश्वर की घाजाओं की नानना ही सब कुछ है। २ हर एक जन जिस द्यामं बनामा यया हो असी में रहे। २१ यदि तू दास की बधा में बुसाया गया हो तो चिल्लान कर परन्तु सदि नुस्ततन हो सक्ती एसा ही नाम नर। २२ नवीकि जो दाम की दशा म प्रभ में बलाया गया है बर प्रभावास्थल किया हुमा है भीर र्वम हा बास्थनप्रशाकी त्यामे बुताया गया है वह मनीज का दान है। २३ तूम दाम दक्त मान निए तए हो यन्त्र्या के नाम न बनाः २४ हे भाष्या जो नोई

जिस दक्षा मं बुक्षाया गया हो वह उसी में

परमेक्षर के साथ रहे।। २५ क्वारियों के विषय में प्रमुकी कोई बाजा मुक्ते नहीं मिली परन्तु विश्वास योग्य होने के लिये जैसी बया प्रमु ने मुक्त पर की है, उसी के धनुसार सम्मति देता हु ! २६ सो मेरी समक्त में यह मण्या 🕏 ति बाजकत क्लेश के कारण मनय्य जैसा है वैसाही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है तो उस से ब्रह्मगड़ोने का यत्न न कर और यदि होरे पत्नी नहीं \* तो पत्नी की सोज न कर २० परन्तु सदि तूब्साह भी करे तो पाप नहीं और यदि कुवारी स्पाही आए तो कोई वाप नहीं परन्त ऐसो को धारीरिक दुव होना और मैं बचाना चाहता है। २ ६ हे बाइयो मैं यह कहता है कि समय कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि बिन के पत्नी हो ने ऐसे हो मानो उन के फ्ली नहीं। ३० और रोनेवाने ऐसे ही मानो रोते नहीं और ग्रामन्य करनेवामें ऐसे हो मानो धानल नहीं करते मीर मोल सेनेबासे ऐसे ही कि भागी उन के पास कुछ है नहीं। ३१ और इस ससार के बच्छतेवासे ऐसे हा कि समार ही के न हो में † क्योंकि इस ससार की रीति और व्यवहार बदमते पाते है। ३२ सो मैं यह पाहताह कि तुम्हें पिन्तान हो प्रि बाहित पूरव असु की बातों की बिन्ता में रहता है कि प्रभू को बयोकर प्रसम रखे। ३३ परन्तु विवाहित मनुष्य ससार नी बावा की बिक्ता में चहुता है कि घपनी पत्नी को क्लि रौति से प्रसन्न रूपे। ३४ दिवा हिना और अविवाहिता में भी भेद है यविद्याहिता प्रमु श्री विला में रहती है या बरि तू चरनी में छुद गवा है।

<sup>ां</sup> यु असे अधिक न वर्ते।

कि बहु देह और घारमा बोनो में पबित्र हो परन्तु विवाहिता संसार की चिन्ता में रहती है कि झपने पित को प्रसन्न रखे। ३५ यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूं न कि तुम्हें फसाने के किये बरन इससिये कि नैसा सोहता है। नैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रमुकी सेवा में समे रहो। ३६ और यदि कोई यह समग्रे, कि मै प्रपनी उस कुबारी का इक्क मार पहाह जिस की जबानी इस चनी है और प्रमोजन भी होए, हो जैसा चाहे, बैसा करे, इस में पाप नहीं वह उसका स्थाह होने वे \*। ३७ परन्तुको भन मे बढ़ उड़ता है भौर उस को प्रयोजन न हो वरन अपनी रच्या पूरी करने में समिकार रचता हो भौर प्रपने मन में यह बात ठान भी हो कि मैं प्रपत्ती कुवारी लडकी को बिन ब्याही रबंगा वह प्रच्छा करता है। ३ व सो जो पपनी कुवारी का ब्याह कर देता है वह भच्छा करता है और को ब्थाह नहीं कर देवा वह और भी सच्छा करता है। १६ नव एक किसी स्त्री का पति जीवित पहता है तब तक बहु उस से बल्बी हुई है परन्त बद उसका पति मर बाए, तो बिस से चाहे विवाह कर सकती है परला केवल प्रमुमें। ४ परन्तु जैसी है सदि वैसी ही पहे, तो मेरे विचार में भीर भी श्रम्य है भीर मैं समभक्ता हु कि परमेवनर का बात्मा मुक्त में भी है।।

मब मूरता के साम्हते बिल की हुई बस्तुमों के विषय में—हुम बानते हैं कि हम सब को जान हूँ ज्ञान प्रमुख उल्लंभ करता है परस्तु प्रेम से उन्नति होती है। २ मदि कोई समग्रे, कि मैं कुछ बानता ह तो जैसा भानना चाहिए वैसा ग्रव तक मही जानताः ३ परन्तु यदि कोई परमेश्वर में प्रेम रजता है तो उसे परमेश्वर पहिचानता है। ४ सो मुखों के साम्हते बनि की 🍂 बस्तुओं के जाने के विषय मे---हम जानते है कि मुरत जगत में कोई बस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेस्बर नहीं। १ यद्मपि चाकाच में भीर पृथ्वी पर बहत से दिवर कहताते हैं (जैसा कि बहुत से ईस्बर भीर बहुत से प्रमु है)। ६ शौमी हमारे निकट तो एक ही परमंददर 🛊 बर्बातुपिता जिस की घोग से सब बस्तुए है, धीर हम उसी के लिमे है भीर एक ही प्रभू है अर्थात् मीसू मसीह जिस ने द्वारा सब बस्तुए हुई, भीर हम भी उसी ने इत्य है। ७ परन्तुसव को यह हान नहीं परन्तु किंतने तो भव तक मूरत को कुछ समक्रने के कारण मुख्तों ने साम्हने बन्नि की हुई को कुछ, भस्तु सममन्दर साते है भौर उन का विषेक <sup>क</sup> निर्वेश होकर प्रशुद्ध होता है। ¤ भोजन हमें परमेदवर के निकट नहीं पहचाता यदि हम न स्वाए, हो हमारी कुछ हानि नहीं सौर यदि साए, वो कुछ नाम नहीं। १ परन्तु चौकस रही ऐसान हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता नहीं निर्वमो के लिये ठोकर का कारण हो जाए। १ क्योंकि यदि कोई तुम्ह जानी की मरत के मन्दिर में मौजन करते देखे और वह निर्वत बन हो तो प्या उसके विवेक में मुरत के साम्हने वसि की हुई वस्तु के काने का हियाव न क्षेत्र बाएगा। ११ इस रीति से तेरे ज्ञाम के कारण वह निर्वत भाई जिस के सिये मसीह मरा नास हो आएगा। १२ सी भाइयो ना धपराध करने से भीर उम के गिर्वन विवेक के की बीट देने से तुम मशीह का सपराब करते हो। १६ वट कारए यदि भोजन मेरे मार्व को ठोकर किसाए गो के कभी किसी रीति से मास म बाउना न हो कि मैं सपने मार्व के ठोकर का कारए। बनूं।

क्या में स्वतंत्र वही ? क्या में प्रेरित है नहीं? क्यामैं ने बीगुकों जो इमारा प्रमुहै नहीं दे<del>ला</del> ? क्या तूम प्रभू में नेरै बनाए हए नहीं रिश्ववि में भीरी के लिये प्रेरित नहीं जीमी तुम्हारे सिथे तो हं क्योंकि तुम प्रमु में नेरी प्रेरिवाई पर स्वाप हो। ३ मो मसे भाषते हैं उन के सिवे यही मेरा उत्तर है। ४ क्या हमें साने-पीने का प्रथिकार नहीं? द्रथमा हमें यह भाभिकार नहीं कि किसी मसीब्री बब्रिल को म्याह कर के मिए फिरे, जैसा और प्रेरित भीर प्रभू के साई और बैफा करते हैं? ६ या केवल मुन्धे धौर वरनदास की प्रधिकार नहीं कि कमाई करना खोडें। कौन कमी मपनी गिरह से आकर सिपाही का काम करता है कीन दास की भारी नगानर उछना फला नहीं **का**ठा? कौन मेडो नी एडवासी करके उन का इस नहीं पीठा ? य क्या में ने बातें मनुष्य ही भी रीति पर बोसता हु? **६ क्या व्यवस्था** मी गड़ी गही पहती? क्योंकि मसा की ध्यवस्था में निका है कि बाए में जनते हुए वैत का महात्र वान्यना क्या परमेदवर्**नी**सी ही की चिन्ता करता है? या विश्लेष करके हमारे लिय कहता है। १० हा हुमारे सिये ही मिक्ताणमा क्यों कि उचित 🐧 कि जातनवाना पांचा से जात धीर कारकाला भागी हान की भाषा से दावनी करे।

११ सो अब कि हम ने तम्हारे निये धारिमक बस्तर्ण बोर्ड तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी धारीरिक बस्तुमी की फसम कार्टे। १२ जब भौराकातम पर यह अधिकार है जो क्या हमारा इस से श्रीकृत होना ? परन्तु इस यह श्रीकार काम में नहीं नाए भरन्तु सब कुछ सहते हैं कि हमारे हाच मसीह के सुसमाचार की कुछ रोकन हो । १६ क्या तुम नहीं जानते कि वो पश्चिम बस्तुमों की सेवा करते हैं वे अन्विर में से बाते हैं और को वेदी की सेवा करते 🛊 वे वेबी के साम मागी होते है ? १४ इसी रीति से प्रम ने भी ठहराया कि जो भोन सुसमाचार सुनाते है, उन की बौबिका ससमाचार से हो। १६ परन्त मैं इन में से कोई भी बाद काम में म नामा धौर में ने हो वे वार्ते इससिये नहीं निसी कि मेरै सिये ऐसा किया काए, क्वोकि इस से तो नेरा गरना ही भना है कि कोई नेरा वनएड व्यर्व ठहराए। १६ और मरि मै सुसमाचार सुनाळ, वो मेरा कुछ चमएड नहीं नगीकि यह तो मेरे लिये मबस्य है और यदि मैं बुखमाचार न सुनाळं तो मुक्त पर हाय। १७ क्योंकि यदि प्रपती इच्छा से यह करता ह तो मजदूरी मुझे मिलती है और गरि भपनी इन्ह्या से नहीं करता तीजी भववारीयम मुम्दे सौंपा गया है। १ द सो मेरी कौन सी मनदूरी है? यह कि सूसमाचार पुनाने में मै मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दुं यहातक कि सुसमाचार में जो मेरा प्रधिकार है, उस की मै पूरी रौति से काम में साऊ। १६ भगोकि सब से स्वतंत्र होने पर भी में ने घपने धाप को सब का दास शतादिया 🛊 🕏 प्रक्रिक

लोगो को लीच लाऊँ। २ में सहदियों के

सिये यहूबी बना कि यहूदियों को सीच साऊ, वो तोग व्यवस्था के ग्रामीन है उन के सिये मै स्थवस्था के झाबीन न होने पर भी भावस्था के ग्रामीन बना कि बन्हें जो व्यवस्था के धाधीन है सीच पाऊ। २१ व्यवस्वाहीको के सिये मैं (जो पर मेरबर की व्यवस्था से हीन नहीं परन्तु मसीह की व्यवस्था के बाबीन हु ) व्यवस्था हीत सा बना कि व्यवस्थाहीनों को कीच साळ। २२ में निर्वलो के सिये निर्वस सा बना कि निबंसों को सीच लाऊ, मैं सब मनुष्यों के निये सब कुछ बना हूं कि किसी न दिसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊ। २३ और मैं सद कुछ सुसमाचार के खिये करता है कि भौरों के साथ उसका मागी हो चाऊ । २४ क्या तुम नही जानते कि बीड में दो बीडते सब ही है, परन्तु इनाम एक ही से जाता है? तुम बैंसे ही बीको कि जीतो। २५ और हर एक पहलवान सब प्रकार का समय करता 🛊 ने वो एक मुरस्त्रनेवासे सक्टको पाने के निये यह सब अरते है परन्तु हम तो उस मुकुट के सिये करते है जो मुरम्बने का नही। २६ इसकिये में तो इसी रीति से दौडता ह परन्तु बेठिकाने नहीं में भी इसी रीति ते मुक्तो से सबता इ परन्तु उस की नाई नहीं को इस पीटवा हमा सब्दा है। २७ परम्तु में भ्रमनी देह को मारता कृटता भौर यस में नाता ह ऐसा न हो कि भौरो को प्रचार करके में बाप ही किसी रीति से निकम्मा ठडक ॥

१० हे भाइयों में नहीं चाहता कि तुम इस बात से धकात रही कि हमारे सब बापबारे बादन के नीचे ये भीर सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। २ और सव ने शदस में धौर समुद्र में मुखाका वपहिस्मा शिया। ३ मीर सब ने एक ही भारिमक भोजन किया। ४ और सब न यक ही भ्रास्मिक जल पीमा क्यांकि वे उस बारिमक बटाम से पीते वे जाउन के साय-साथ वसती मी भौर मह चटान मसीह बा। ५ परन्तु परमेश्वर उन में के बहुतेरों से प्रसम न हुया इससिये वे बक्कम में डेर हो गए। ६ ये बार्ते हमारे सिये क्टान्त ठहरी कि जैसे उन्हों ने सामक किया वैसे हम बुरी वस्तुमो ना सामच न करें। ७ और न तुम मूरत पूजनेवासे बनो जैसे कि उन में से कियन बन गए से पैसा निका है कि कोय साने पीने बैठे भौर <del>वेनने-क</del>्वने उठे। **५ मौर न इ**म व्यक्तिचार करें जैसा उन मंसे किननो है किया और एक दिन में तेईस हजार मर गये। 🛭 भीर न हम प्रमुको परको थैसाउन में से क्लिनो ने किया सौर सायो के द्यारामाच किए गए। १ और न सुम कुक्कुकामो जिस रीति से उन मंसे किन्ने कुरकुराए, और नाग भरनेवाने के द्वारा नाख किए यए। ११ परन्तु ये सब बाट वो उन पर पड़ी बुष्टान्त की रौति पर भी भौर ने हमारी चितानती के लिये जो जगत के सन्तिम समय में रहते है जिली गई है। १२ इसमिय को समस्ता है कि में स्थिर हुं वह चौकस रहे कि कही गिर न पडे। १३ तम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं परे यो मनुष्य के सहने से बाहर **∦** धौर परमेश्वर सच्या \* है वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा करन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।।

व विश्वासवीग्य।

१४ इस कारए। है मेरे प्यारी मूर्लि पूजा से वर्ष रहो। १४ में बुद्धिमान जान कर, तुम से कहता हू जो मैं कहता हू उसे तुम परको । १६ वह भन्यवाद का कटोरा जिस पर हम भग्यवाद करते हैं भया मसीह के मोह की सहभागिता नहीं ? बह रोटी बिसे हम तोबते है क्या वह भसीह की देह की सहमागिता नहीं ? १७ इस मिये कि एक ही रोटी है हो हम भी जो बहुत है एक देह है क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते है। १= जो बरीर के भाव से इसाएसी है उन को देखों नया बसिदानों के कानेवाले देवी के एहमायी मही ? १ ट. फिर मैं क्या कहता हूं? नया यह कि मुरत का वशियान कुछ है या मुरत कुछ है<sup>?</sup> २ नहीं बरने यह कि भन्यजाति को विनदान करते है वे परमंदवर के निये नहीं परन्तु दुष्टास्थाओं के लिये विसवान करते है और से नही चाहता कि तुम बुष्टात्माची के सहभागी हा। २१ तुम प्रमुके कटोरे, बीर बुप्टात्माम्रो के क्टोरे होनो में से नहीं पी <del>धनके <sup>।</sup> तुम प्रभु की मेज और बुष्टार</del>माओ नी में बदोनों के साम**्छ नहीं हो** सकते। २२ क्या हम प्रभू को रिख दिलाते है? क्या हम उस सं चक्तिमान है?

२४६

२३ सब कम्पुए मर मिये उचित तो है परम्युसव मान्न की नहीं सब बस्तुए मरे लिये उभिन्न तो है परन्तु सब वस्तुओ सं उपनि नहीं। २४ काई घपनी ही भसाई नो न बढे वरन झौरानी। २३, जो नुख **क्रस्सान्या ने महा विकत्ता है वह काया** भौग विवर \* के नारए कुछ। न पूछा। ६ नवानि पृथ्वी भीर बस नी भरपूरी

प्रमुकी है। २७ भीर यदि भविस्थासियो में से कोई तुम्हे नेवता दे भीर तुम आता बाहो तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रक्षा जाए, बही साम्रो भौर विवेक के कारए कुछ न पूछो। २८ परन्तु यदि कोई तुम से कहे यह तो मूरत को बिन की हुई वस्तु है तो उसी बतानेवाले के कारण भौर विवेक के कारण न सामी। २६ मेरा मतलब सेरा विवेक मही परन्तु उस बूसरे का। मना मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यो परकी जाए ३ मेरि मे बन्यवाद करके साम्ध्री होता हुतो जिस पर मै बन्यवाद करता हु उसके कारता मेरी बदनामी क्यों होती हैं ? ३१ सो तुम बाहे बाबो चाहे पीचो चाहे जो कुछ करी सन कुछ परमेक्बर की महिमा के सिवे करो। 🤋 रुतुम न सङ्गदियों न सृनानियों और न परमेक्बर की कलीखिया के मिये ठोकर के कारल बनो। ३३ औंसामै भी सब बातो में सब को प्रसन्न रखता हु और भपना नहीं परन्तु बहुतो का भाभ बृद्धता हूं कि वे स्ट्रार पोए ॥

१२ तुम मेरी सी चास चसो वैसा मैं मसीह की सी चास चसता हूं।। २ हे भाइयों में तुम्हें सराहता हूं कि सब बातो में तुम मुक्ते स्मरण करते हो। गौर जो व्यवहार में में तुम्हें सीप विए हैं उन्हें बारण करते हो। ३ सो मै भाहता ह कि तुम यह जान भो कि हर एक पुरुष कासिर मसीइ है और स्त्रीकासिर पुरष **है भी**र मसी**इ** का सिर परमेश्**वर** है। ४ जो पुरय सिर काके हुए प्रार्चना या भविष्यद्वाणी करता है वह घपने सिर ना यपमान नरता है। ५ परन्तुओ स्त्री तवाडे सिर प्रार्वना या भविष्यदाएी करती

है बहु भपने सिर का भपमान करती है, स्योकि वह मुएडी होने के वधावर है। ६ मदिस्ती घोडनीन घोडे तो वाल भी कटा से यदि स्त्री के लिये बास कटाना या मुख्डाना भरना की बात है, तो घोड़गी भोडे। ७ हा पुरुष को शपना सिर डॉकना उचित मही क्योंकि वह परमेववर का स्त्रक्य भीर महिमा है। परन्तु स्त्री पुक्त की महिमा । य क्योंकि पूरुव स्थी से नही हुमा परन्तुस्त्री पुस्त से हुई है। १ मीर पुस्य स्त्री के मिये नहीं चिरमा गया परन्तु स्मी पूरुव के सिये सिरजी गई है। १० इसी निये स्वर्गपूर्तों के कारए। स्त्री को उचित है कि बिक्कार\* भवने छिए वर रचे। ११ चौमीप्रमुर्ने न तो स्त्री विनापुक्य मौर न पुरुष जिला स्त्री के है। १२ क्योंकि बैसे स्त्री पुरुष से है बैसे ही पुरुष स्त्री के हारा है परन्तु सब बस्तुए परमेश्वर से है। १६ तुम बाप ही विचार करो क्या स्त्री को उवाडे सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना चोहना है ? १४ नया स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं बानते कि यदि पूरव सम्बे बास रसे दो उसके लिये अपमान है। १५ परन्तु यदि स्त्री सम्बे बास रक्षे दो उसके सिये गोमा है स्योकि बास उस को भोडभी के सिये विए यए हैं। १६ परन्त यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाने कि न हमारी और न परमेवनर की कसी धिवामी की ऐसी रीति # 11

१७ परन्तु मह मात्रा वेते हुए, मै तुन्हें नहीं सपहता इसिनमें कि तुन्हारे इकट्टे होने से मकाई नहीं परन्तु झानि होती है। १८ क्योंकि पहिले तो में यह जुनता हूं कि कब तुम क्योंसिया में इकट्टे होते हो तो तूम में पूट होती है भीर में कूछ शुस्र प्रतीति भी करता हुः १६ क्योंकि विभर्म भी तुम में धनस्य होने इसमिये कि जो मोग तुम में सरे निकले हैं वे प्रगट हो बाएं। ए॰ सो तुम जो एक जगह में इनद्रे होते हो तो यह प्रमु भीज साने के मिये नहीं। २१ क्यों कि बाने के समय एक इसरे स पश्चिमे धपना भीज का लेता है सी कोई तो मुक्ता रहता है भीर कोई मतनामा हो वार्ता है। २२ क्या काने पीने के लिये तुम्हारे बर नहीं ? या परमेश्वर की कसी शिया को तुम्ब पानिते हो भीर जिन के पास नहीं है वन्हें भन्जित करते हो ? मै तुम से क्या कहुं ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रचासा कर्च? मैं प्रचासा नहीं करता। २३ क्योंकि यह बात मुक्ते प्रमुखे पहुची धौर मैं ने दुम्हें भी पहचादी कि प्रम बीचु ने जिस रात वह पकड़नाया यदा रोटी सी। २४ और धम्पबाद करके उसे तोबी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तम्हारे लिये हैं मेरे स्मरण के निये यही किया करो। २%, इसी रीति से उस ने विवारी के पीचे कटोस भी सिवा भीर कहा यह कटोरा मेरे भोह में नई बाचा है जब कमी पीधों थों मेरे स्मरल के सियं यही किया करो। २६ वमोकि अब कमी तुम यह रोटी खाते और इस क्टोरे में धे पीते हो तो प्रमुकी मृत्मुको भव क्रक वह न प्राप्, प्रचार करते हो। २७ इस सिये जो कोई धनुषित रौति से प्रमुकी रोटी साए, या उसके क्टोरे में से पीए, बह प्रमु की देह और नोह का प्रपराधी ठहरेगा। २८ इसनिये मनुष्य अपने धाप को जाच ने बौर इसी रीति से इस रोटी में से साए. भीर इस कटोरे में से पीए। २३ क्योंकि जो काते-पीते समय प्रमुकी देह को न

था भाषीनता का विन्हा।

पिंदुभाने वह इस काने बीर पीने से सपने
उनर दएड माता है। इसी कारए।
तुम में बहुतेरे निकंस बीर रोगी हैं में
मुख से बहुतेरे सिकंस बीर रोगी हैं में
माप नो बाचते तो क्एंड गयि हैं
दे परन्तु प्रमु हमें क्एंड देकर हमारी
ताब्या नरता है इसिमें कि हम समार के
साब दोगी न ठहरें। हमें दाविमें के हैं
माहबो बज तुम काने के सिसे इच्हें होते
हो, तो एक दूसरे के सिसे उच्हें होते
हो, तो एक न्हारों हो हो घरने कर में
का के का कारण न हो धीर कोच बाठों को मैं
पानर ठील वर दुसा।

२ हे भाइयों में नहीं चाहता कि महात प्रदान हो। २ तुन कातते हो कि वच में महात प्रदान हो। २ तुन कातते हो कि वच में महात प्रदान हो। २ तुन कातते हो कि वच में प्रदान के नो पूर्वों के पीखें थेंदे चनाए जात ये वैश चनाठे थे। ३ डव विश्व में तुन्हें चितानों देना हू कि जो कोई परमेशवर की धारमा की धगुधाई से बोमता है यह नहीं नहता कि योगु आपित है सीर न नोई पवित्न सारमा के विना कह सकता है कि योगु अपूर्व है।

४ बरसान मां नई प्रचार के हैं परस्तु प्रारता पर ही है। १ और सखा भी नई प्रचार नी है परस्तु अमू एक ही है। ६ और अभावपासी नार्थ कई प्रचार के है परस्त परसेरबर एक ही है जो सब में हर उनार ना प्रभाव उत्पन्न करना है। 5 विन्तु सब ने नाभ पहचान के नियं हर पर का पारमा ना प्रकार दिया जाता है। ब्यान न नो प्रारम द्वारा नुद्धि की

बात ८ जानो हे चौर पूलरे का उसी पन्ध- कैमनकार जान की बातें। ई चौर किसो को उसी घारपा से विस्तास धौर किसी को उसी एक भारमा से बना करने का बरदान दिया जाता है। १ फिर किसी को सामर्थ के काम करने की समित्र किसी को प्रतिम्मादासी की मेरी किसी को प्रतिमादासी की पत्त धौर किसी को प्रतिक प्रकार की माना धौर किसी को भाषामा का भर्ष बताना। ११ परन्तु में सब प्रमासकासी काम्ये वही एक धारमां कोट देता है धौर विसे वो बाहता है वह वाट देता है।।

१२ स्वोकि विसंप्रकार देह तो एक है बीर उसके धन बहुत से है और उस एक देह के सब ध्या बहुत होने पर भी सब निसकर एक ही देह है उसी प्रकार मसीह श्री है। १६ क्योंकि हम सब में क्या यहूदी हा क्या बुनानी क्या दास क्या स्वर्धन एक ही बारमा के द्वारा एक देह होने के सिबे बपतिस्मा निया और हम सब को एक ही बात्वा पिसाया गया। १४ इसमिये कि देह में एक ही धंग नहीं परन्तु बहुत से हैं। १५ यदि याच नहे कि में हाच नहीं इस तिये देह का नहीं तो क्या वह इस कारल देह का नहीं ? १६ और यदि तान कई कि नै बास नहीं इसमिये वेह का नहीं तो नया बढ़ इस नारश देह मा नहीं है। १७ वदि सारी देह माल ही होती वो भूनना वहा होता? यदि सारी देह कान

ही होती तो भूवता नहा होता ? १० परल्यु

सचम्च परमेश्वर ने सनी को घपनी इच्छा

के धनुसार एवं एवं चरके देह में रना है।

१६ यदि वे सब एक 🛍 धन होते तो देह

प्रहाहोती<sup>9</sup> २ः परन्तुसव मग तो बहुत

से है परस्त देह तथ ही है। पर मान

हाथ हैं नहीं कह सबती कि मुन्दे तेया

प्रधानम नदी और न सिर पांचासे नह

सकता है कि मुम्द्रे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। २२ परन्तु देह के वे छग को धौरो छ निर्वेत देव पढ़ते हैं बहुत ही घावस्पक है। २३ और देह के जिन धेनों को हम पावर के योग्य नहीं समभन्ने 🕻 उन्हीं को हम प्रविक्र भावर देते है। भीर हमारे खोमाडीन गंग भीर भी बहुत सोमायमान हो जाने हैं। २४ फिर भी हमारे शोशायमान बनो को इस का प्रयोजन मही परन्तु परमेक्बर ने बेह को ऐसा बना दिया है कि जिस यग को मेरी भी उसी को धौर भी बहुत बादर हो। मध ताकि देह में फूट न यह परन्तु बन एक इसरे की बराबर विका करें। २६ इस निये मदि एक मय दुख पाता है तो सब मन उसके साथ दुक्त पाते हैं बौर यदि एक प्रम की बढाई होती है, तो उसके साव सब चग प्रानन्द मनाते है। २७ इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की बंह हो मीर मसन ससन उसके संन हो। २० और परमेश्वर ने कसौषिया ने धलग शसन व्यक्ति निमुक्त किए है। प्रथम प्रेरित दूसरे मविष्यहरूता तीसरे शिक्षक \* फिर सामर्थ के काम करनेवासे फिर चया करनेवाले भीर जपकार करनेकाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोसनेवासे। २६ नया सब प्रेरित है ? क्या सब अविध्यद् बक्ता है <sup>7</sup> बमा सब उपदेशक है ? क्या सब सामर्थ के काम करनेवाले है ? ३० थया सब को चया करने का अरदान मिला है? न्या सब नामा प्रकार की भाषा बोलते हैं? **११ भग सब चनुवाद करते हैं ? तुम बडी** से नहीं बदरानों के बन में रही ! परन्तु में तुम्हे भौर भी सब से उत्तम मार्गबद्याता K II

१३ विदि मैं मनुष्यों भीर स्वर्नपूर्तों की बोसियां बोर्मुधौर प्रमन रच्चे तो मैं ठनठनाता हुमा पीत**न भौर** भभनाती हई फाफ है। २ और यदि मै भविष्यदाणी कर सक् भीर सब मेदो सौर सब प्रकार क आन को सममु, और मुक्ते यहातक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाडों को हरा दूं, परस्तू प्रेम न रच्, तो मैं कुछ भी नहीं। ३ भीर यदि वै घपनी सम्पूर्ण सपति बंगाली का क्रिमा दंया शपनी देह जमान के सिये दे दु धौर प्रेयन रचुतो मुक्ते कुछ भी नाभ नहीं। ४ प्रेम बीरवदन्त है ग्रीर कृपास है प्रेम बाह नहीं करता प्रेम घपनी बडाई नहीं करता भीर फूनता नहीं। ५ वह धमरीति नही अनता वह प्रपनी मनाई मही चाहता भूमताता नही बुरा नही मानता ६ कुकर्म से मानन्दित नही होता परन्त सत्य से भागन्तित होता है। 🖢 वह सब बार्वे सइ नेता है सब बाती की प्रतीति करता है सब बातों की प्राचा रखता 🕏 सब बातो में भीरज भएता है। 🖙 प्रेम कमी टक्ता नहीं भविष्यद्वाणिया हो तो समाप्त हो बाएगी भाषाएं हो तो बाती रहेगी इसन हो हो मिट खाएगा। श्योकि हमारा ज्ञान प्रभूत है भौर इमारी भविष्यद्वारों। प्रमुरी। १० परन्तु जब सर्वसिंख भाएगा तो मधुरा मिट जाएगा। ११ जब में बासक था हो में बामको की नाई बोसता या बासको का सामन या वालको की सी समऋ थी परन्तु जब सियाना हो गया हो बालको की वार्ने छोड यी। १२ ग्रव हमें दर्पण में भूभनासादिमाई देता है परम्तुउस समय यायने साम्हने देखेंगे इस समय मेरा जान धनुरा है परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहिचानुवा जैसा मे पहिचाना गया हा।

१६ पर सब विस्तास आसा प्रेम ये शीनो स्वाई है, पर इन में सब से वहा प्रेम है।। १३ प्रेम का धनुकरण करो और धारिमक करवानों की भी चुन थे रहो निशेष करके यह कि मनिष्यद्वारही करो। २ क्योंकि को भन्य मादा में बाते करता है वह मनुष्यो से नहीं परन्तु परमेश्वर से बार्ते करता है इसलिये कि इस की कोई नड़ी समध्या क्योंकि वह भेद की बार्ते भारता में होकर बोक्ता है। परन्तु जो मनिष्यदास्त्री करता है वह मनम्मो से उन्नति भीर छपदेश भीर सान्ति की बार्वे कहता है। ४ जो चन्य नावा में बार्ते करता है वह प्रपनी ही उन्नति करता है परन्तु को पविष्यहाणी करता है यह कमीषिया की चलति करता है। ३ में चाहता हु कि तुम सब बन्द भावाची में शातें करों परम्यु अविकतार वह चाहता है कि मविष्यदायी करो क्यांकि यवि धन्यान्य भाषा बोसनेशका कसीसिया की उन्नति के सिये भनुकाद न करे तो महिष्यद बासी करनेवामा उस से बढकर है। ६ इस सिये हे भाइयों विव में इम्हारे पास धाकर भन्यान्य भाषा में शतें करू और प्रकास या ज्ञान या भविष्यकाशी वा क्यवेश की बाते तुम से न कह तो मुक्क से धुन्हें क्या साम होवा ? । इसी प्रकार यदि निर्जीव बस्तुए भी जिन से ध्वनि निकसती है जैसे बामुरी या बीन यदि धन के स्वरों में मेड न हो तो भी पुका या बजाया जाता है वह न्याकर पहिचाना जाएगा ? = भौर वर्षि त्रही का सम्ब साफ न हो तो कौन सबाई के निमे नैपारी करेगा? **१** ऐसे ही तूम मी यदि जीम से साफ साफ बातें न कही तो जो रुख कहा जाता है वह क्योकर समस्त्र

वाएमा ? तुम दो हवा से शार्ते करनेवाले ठहरोगे। १० चनत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हों परम्त उन में से कोई भी जिना सर्वे की शहोगी। ११ इसलिये बदि में किसी माथा का धर्ष न समग्र, हो बोसनेवामे की दक्ष्ट में परदेशी ठड्डस्गा ग्रीर बोलनेवासा मेरे इंग्टि में परवेगी ठहरेयाः १२ इसमिये तुम मी जब धारिनक बरदानों की धन में हो तो ऐसा प्रयत्न करी कि सम्बारे बरवानों की उन्नति वे कमीविया भी उन्नति हो। १३ इत कारख को धम्य भाषा बोले हो बहु प्रार्थना करे, कि इसका धनुवाद भी कर सके। १४ इसकिये यदि में बन्य भाषा में प्रार्वेता कर्क तो येरी बात्या प्रार्थना करती 🕏 परन्तु मेरी बृद्धि काम मही देती। १% सो क्या करना चाहिए ? मैं झारमा से मी प्राचेना करूंगा और बुद्धि हैं भी प्राचेना करूना में धारना से गांकना घौर निव से भी थाळ्या। १६ नद्वी को यदि दू मात्मा ही से सम्बद्ध फरेगर तो फिर धन्नानी तेरें बन्धवाद पर ग्रामीन क्यॉकर क्क्षेगा? इस्तिये कि बह से नहीं बानसा कि व क्या कहता है ? १७ त तो मनी माति है जन्मश्राद करता है, परला वृक्षरे की समिति नहीं होती। इब में धपने परमेश्वर का अन्यवाद करता है कि मै तूम सब से घरिक भ्रम्याच्य भाषा ये बोलता हु। १६ परत्रु क्लीसिया में सम्ब भावा में इस हवार वाते कहने से यह युग्धे और भी शब्दा जान पहता है कि बौरों के सिसाने के सिमें वृद्धि से पान ही बार्डे भ्रष्ठ ।। हे भाइयो तुम समग्र में बातक न बनो सौनी बुसर्दमें सो बासक पही

यरुन्तु समक्ष में सिवाने बनो। २१ व्यवस्मा

वें शिका है, कि त्रमुकदता है मै सस्य

भाषा बोलनेबासो के द्वारा और पराए मस के द्वारा इन मोगों से बार्ते फरूमा तौगी वे मेरी न सुर्नेगे। २२ इस्रसिये धन्यान्य भाषाएं विश्वासिया के लिये नहीं परम्पू प्रविक्तासियों के सिय चिन्ह है और भविष्यद्वाणी चविद्वासियो के सिये नही परन्तु विक्शासियों के सिये चिनह है। २३ सो यदि कमीसिया एक अगह इकट्री हो धौर सब के सब धन्यान्य भाषा बोर्ने भौर प्रमुख्दे या धविस्वासी सोग भीतर या भाए तो क्या वे तुम्हें पायक न कहेंगे? २४ परन्तु यदि सब भविष्यद्वाली करने नर्गे भीर कोई भविश्यासी या भनपढा मनुष्य मीतर धा काए, तो सब उसे दोषी ठहरा रेंगे और परक्ष मेंगे। २६ भौर उसके मन के भेद प्रमट हो आएग और तब वह मह ने बस गिरकर परनेवबर को दएबबत करेगा धौर मान सेगा कि स्वमुच परमेस्बर तुम्हारे बीच में है॥

२६ इसमिये हे आइया क्या करना चाहिए <sup>?</sup> जब तुम इकट्टे डीते हो तो हर एक के हृदय में सबन या उपदेश या श्रम्य भाषा या प्रकाश या चन्य भाषा का चर्च बवाना रहता है सब कुछ बारिमक उन्नति के सिमे होना चाहिए। २७ यदि ग्रन्य मापा में बातें करती हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी **बोमें भौर एक व्यक्ति धनुवाद करे।** २६ परम्तु सदि धनुवाद करनेवाला न हो वो पत्य माया बोलनेबासा कसीसिया में पान्त रहे भौर प्रपने मन से और परमेश्वर मं बातें करे। २३ भविष्यवक्ताओं में से दो यातीन बोलें धौर दोव लोग उन व **वचन नो परमें। ३० परन्तु यदि दूसरे** पर जो बैटा है कुछ ईदवरीय प्रकाश हो नो पहिला चूप हो जाए। ३१ क्योकि तुम सब एक एक करके शविष्यद्वाणी कर सकते हो ताकि सब सीक्षे और सब झान्ति पाए। ३२ और अविष्यद्वसताओं की प्रारमा अविष्यद्वस्ताओं के वहा में हैं। ३३ क्योंकि परमेक्वर गडबडी ना नहीं परमु झान्ति का कर्ता है जैसा पवित्र सोमों की सब क्लीसियाओं में हैं।।

इंध रिजया कलीसिया की समा में बुए रहें क्योंकि उन्हें बाते करने की माझा नहीं परन्तु साथीन रहने की माझा है जैसा अवस्था म मिन्ना भी है। इस भी र यदि वे कुछ सीकता चाहें तो घर में माने पतने पति से पूर्वे, क्योंकि रूपी का क्सीसिया में बातें करना सरुवा की बात है। इस बया परपेक्षर का बचन तुम में स निकला? या केवल तुम ही ठक एड़चा है?

३७ यदि कोई मनुष्य घपने घाप को श्रविष्यहरूता या धारिमक जन समसे, तो यह जान ने कि जो बार्त में तुम्हें सिचता हू ने प्रमु की भाजाए है। ३६ परन्तु सदि कोई न जाने तो न जाने!!

३१ सो हे भाइयो प्रविष्यद्वाणी शरन की बून में रहो और सन्य भाषा बोमने से भना न करो। ४० पर सारी बार्वे सम्यदा और ऋमानुसार की बार्यं ॥

है भारतों में तुम्हें वहीं
सुनमानार बताता हूं जा पहिले
सुनमानार बताता हूं जा पहिले
सुनमानार के ताता हूं जा पहिले
से ताता है जो मिन्या
से दीता सुनमानार को नो में ने तुम्हें मुनाया ना
स्मरण एकते हो। नहीं तो पुन्हारा विश्वास
नरता ज्या हुमा। है हमी नारा में न
नरता ज्या हुमा। है हमी नार पहुना सी जो
मुम्मे पहुली नो हिं नहीं ता पहुना सी जो
मुम्मे पहुली नी नि पश्चिम सामन के नकत के

भनुसार यीशु मसीह हमारे वापो के लिये मर गया। ४ और बाबा गया और प्रवित्र सास्त्र के धनुसार तीसरे विन भी भी चठा। ५ और कैंग्र को तब बाउतो को विकार दिया। ६ फिर पाच सौ से ग्राविक भाइयो को एक साथ दिकाई दिया जिन में से बहुतेरे यब तक वर्तमान है पर कितने सो गए। 😉 फिर याक्रव को विकाई दिया तब सब प्रेरिको को दिलाई विया। **८ सौर** सन के बाद सम्बन्धे भी विश्वाद दिया जो मानो समुरे दिनो का जन्मा हु। ६ क्योंकि मैं प्रेरितों में सब से छोटा ह बरन प्रेरित **क**हसाने के पोस्प भी नहीं क्योंकि में ने परमेश्वर की कमीसिया को सतावा बा। परन्तु मैं को कुछ भी हू परमेश्वर के भनुपहसे हु भौर उसका बनुषहको सुक पर हमा वह ब्यर्चनद्री हमा परन्तु में ने उन सब से बढकर परिश्रम भी किया तौमी यह मेरी चोर छे नही हुआ ९२न्दु परनेश्वर के चनुबह से जो मुक्त पर था। ११ सो पाहेमें इ चाहे वे हो हम यही प्रचार करते 🛊 ग्रीर इसी पर तुम ने विश्वास भी किया।।

१२ को जब कि महीह ना यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में के बी दें कि कितने क्योकर वहें की है में दें की का पुरस्त्यात है है है नहीं ? १६ मिंद मरे हुओं ना पुरस्त्यात ही नहीं ना मसीह भी नहीं जी उठा। १४ मोर मदि मसीह नहीं जी उठा सी हमार प्रचार करना में व्यर्थ है। रूपना दिस्सात में व्यर्थ है। १५ जरन हम परमस्तर ने मुठ नवाह वहीं क्योंकि हम परमस्तर ने मुठ नवाह वहीं क्योंकि कि उस ने मधीह को जिला दिवा मधीए नहीं निकासा यदि मदे हुए नहीं भी उठते । १६ फोर यदि मुद्दें नहीं भी उठते हो मधीह नी नहीं भी उठा । १७ फोर यदि मधीह नहीं भी उठा हो तुम्हारा विश्वास म्याई है धीर तुम स्व तक घरने माने गए हैं वे भी नाच हुए। ११ यदि हम केवल इसी जीवन में मधीह से धावा रखते हैं हो हम सब मनुष्यो से धावा रखते हैं हो हम सब मनुष्यो से धावक समाने

२० परन्तु सचमूच मसीह मुद्दी में से बी उठा है भीर वो सो गए है उम में पहिला फल हचा। २१ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु धाई तो मनुष्य ही के द्वारा गरे हुयों ना पुनस्त्वान भी मामा। २२ और वैसे घारम में सब मरते हैं वैसा ही नशीह में सब जिलाए आएमे। २३ परन्तु हर एक अपनी सपनी वारी से पहिलाकम मसीह फिर मसीइ के माने पर उसके सोग। २४ इस के बाद मना होगा उस समय बह सारी प्रवानता भीर धारा धविकार और सामवं का मन्त करके राज्य को परनेस्वर पिता के द्वाब में सींप देगा। २५ क्योकि अब तक कि वह भपने बैरियो को धपने पांचा तसे न से बाए, तब तन उसका राज्य करना धरम्य है। २६ सब से मन्तिम बैरी को नास किया जाएगा बहु भृत्यु है। २७ क्यों कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाशे तसे कर दिया है परम्म जब वह बहुता है कि सब कुछ उसके माबीन कर दिया गया है तो प्रत्यस है कि जिस ने सब कुछ उसके प्राधीन कर दिया बहुधाप बलग रहा। २० धीर जब सब भूछ, उसके धामील हो आएका तो **पु**त्र थाप भी उसके धाबीन हो जाएगा जिस ने

दा पृतकोत्सामः।

सव कुछ, उसके ग्राचीन कर दिया ताकि सब में परभक्ष्यर ही सब कुछ, हो।।

२१ नहीं तो जो नीय मरे हुची के सिये बपतिस्मा नेते है ने क्या करेंगे ? मबि मुर्वे भी उठते ही नहीं सो फिर क्यों उन के लिये वपितस्मा सेते हैं ?े भीर हम भी क्यो हर चडी जोक्षिम में पढ़े रहते है ? ६१ है भाइयो मुक्ते उस चमएड की सोह जो हुगारे मसीह बीभू में मे सुम्हारे विषय में करता है कि मै प्रति दिन मरताह। ३२ यदि मै मनुष्य की रीति पर इफिनुस में बन-पक्सो चे नडा तो मुम्डेक्या शाम हुधा<sup>?</sup> यवि मुद्दें जिलाए नहीं जाएंगे तो बामी जाए-पीए, क्योकि कल तो गर ही आएगे। ३३ मोसान साना बुरी संगति धन्ये चरित्र को बिगाड देती है। ३४ वर्ग के सिये जाम उठी भीर पाप न करी वयोकि कितने ऐसे है जो परमेक्बर को नही जानते मैं तुम्हें सक्तित करने के शिये यह कहता **8** 11

६६ सब कोई यह कड़ेगा कि नहीं किस पैति से भी उठते हैं भीर कैशी देह के साथ भाते हैं? ३६ हे निर्वृद्धि जो कुछ दूबीता है जब तक बहु न मरे जिलाया नहीं जाता । ३७ भीर जो तुबोता है यह वह बेह नहीं नो उत्पन्न होनेवासी है, परम्तु निरा वाना है, बाड़े गेड़ का बाते किसी और धनाज का। इद परन्तु परमेश्वर ग्रपनी प्रच्छा के भनुसार उस को देह देता है और हर एक बीब को उस की बिश्लेष देहा ३६ सब परीर एक सरीचे नहीं परन्तु मनुष्यों का भरीर भीर है पश्चो ना सरीर भीर है पक्षियों का धरीर और है नखलियों का घर्षर भीर है। ४ स्वर्गीय देह हैं और पार्षित देह भी हैं परन्तु स्वर्गीय देहा का तेन भौर है भीर पार्वित ना भीर। ४१ सूर्वका तेव और है, बान्द का तज और है और तारागणा ना तब धौर है (क्यांकि एक तारे से दूसरे तारे के सेव म प्रन्तर 🛊 )। ४२ मुधीं का जी उठना भी ऐसा ही है। यरीर नासमान बना में बोमा बाता है. भौर भविनाशी रूप में जी उटता है। ४३ वह सनावर के साथ बोया जाता है धौर तेज के साथ जी बठता है निर्वेसता के शाच बोगा जाता है और सामर्थके साम थी उठता है। ४४ स्वामाविक देह बोई **कारी है और मारिमक देह में। उठती है** थब कि स्वामानिक देह है हो भ्रास्मिक देह भी है। ४५ ऐसा ही निकाभी है कि प्रचम मनुष्य धर्मात् धादम भीवित प्राणी बना मौर भन्तिम भाषम जीवनदायक बात्मा बना। ४६ परन्तु पहिसे भारितक न का पर स्वामाणिक वा इस के बाद बारिनक हुया। ४७ प्रथम मनुष्य शरती से सर्वात मिट्टी का था इसरा मनस्य स्वर्णीय है। ४८ वैसा वह मिट्टी का या बैसे ही और मिट्टी के हैं भीर जैसाबह स्वर्गीय है बैस ही और भी स्वर्गीय है। ४६ और बैसे हम ने उसका क्य जो मिटी का या कारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का क्य भी बारण करेंगे।।

का क्या भा भारण करणा।

४० है मास्सी में यह जहता हू कि

प्राप्त और कोड़ परनेक्वर के राज्य के

श्रीववारी नहीं हो सकते भीर न दिनाश

श्रीवनाशी का प्रविकारी हो सकता है।

४२ देकों में तुम की में की बात कुछा है कि हम यह तो नहीं होएंगे परन्तु सक वदक आएमे। ४२ और यह अरा मर में पक्त मारते ही पिक्सी नुग्ही कुनते हो होना क्योंनि नुग्ही कुनते होना हम वकस आएमे। ४३ वरों करान्ये भीर हम वकस आएमे। ४३ वरोंनि ध्रवस्य है कि यह नासमान नेह धानिनास को परित से मिर यह मरलहार देह धानरता को परित ने। ४४ और जब जह नाधनान प्रात्तेनात को पहिन लेगा तक वह कथन नो निल्ला है पूर हो आएगा कि जब में मृत्यु को निगम निगा। ४४ हे मृत्यु तेरी जब कहा रहा? मृत्यु का कब पाप है और पाप का बल धानस्या है। ३५ परन्यु परिनेक्द का स्वत्यान हो जो है। मेरोरे अनु परिनेक्द का स्वत्यान हो जो होरो अनु परित हो है मेरे प्रिय मास्यो पृढ और धटल रहो और अनु के काम में सर्वेश बरवे वाली

प्रमुसे ध्यर्वनही है।। १६ धन उस चल्चे के विषय में जो पवित्र लोगों के किये किया जाता है जैसी प्राज्ञा में ने नमदिया की कसी सियामों को दी वैसा ही तुम भी करी। २ सप्ताइ के पहिने दिन दूम में से हर एक भपनी मामदनी के भनुसार कुछ भपने पास रक द्योबाकरे कि मेरे बाने पर चल्वान भरना पढे। ३ और वब में बाउना तो जिन्हे तुम चाहोने उन्हें मैं चिट्टिया बेकर में ब धूमा कि तुम्हारा शन सक्क्लेम पहुचा ti ४ भौर मदि मेरा भी काना उचित हुमा तो वे मेरे साव काएगे। ५ और मैं मनिदुनिया होनर तुम्हारे पास बाऊमा न्यानि मुम्हे मनिवृतिया होकर हो जाता ही है। ६ परन्तुसम्भव है कि तुम्हारे यहा ही ठहर बाऊ और शरर ऋतुतुम्हारे यहा कार नव जिस घोर मेरा जाना हो उस घार तुम मुक्त पहचादो । 🐞 क्योकि सै पद भागे म तुम स भेंट करना नहीं बाहता

परन्तु मुक्ते बाखा है कि बदि प्रमु चाहे तो कुछ समय तक तुन्हारे साच रहूगा। म परन्तु में पेनिकुस्त तक इन्हिस्स में रहूगा। ह क्योकि मेर तिये एक बड़ा बीर अपनेशी झार चुना है, धीर विरोधी बहुत से हैं।।

१ यदि शीमुप्पिमुख या आए, हो बेबना कि बहु पुस्तारे यहां निकर पहें स्थोकि बहु मेरी नाई प्रमु का काम करता है। ११ इच्छिमिये कोई उठे कुच्छ म बाने परमु उठे कुश्वम से इस बोर पहुचा देना कि मेरे पास झा बाए स्थोकि में उस की बार बोहु रहा हु कि बहु प्राइमों के साम बाए। १२ बीर माई अपुन्तारे पास माइसों के खाब बाए परन्तु उस ने इस समस बाने के खाब बाए परन्तु उस ने इस समस बाने की हुख भी इच्छा न की परन्तु यह समस्य पाएसा तब सा बाएगा।

१३ जागते एको विश्वास में स्थिर एको पुस्तार्थकरो बसवन्त होगी। १४ जो कुछ करते हो प्रमुखेकरो॥

१४ वो हुक करते हो प्रम से करो।
११ है माहयो तुम सिक्तात के मराने
को बातते हो कि वे महचा के पहिले कत
है धीर पित्रम सोयो की देशा के सिये तैयार
एहते हैं। १६ चो मैं तुम से विनदी करता
हु कि ऐसी के साथीन रखी बरन हर एक के
वो हस काम में परिकास और रहक्सी है।
१७ और में सिरक्तात और फूरतूनातुष्य और सक्तहुस के साने से परिकास हो में प्रतुत्तातुष्य और सक्तहुस के साने से प्राप्तासत हु
क्योंकि उन्हों ने तुम्हारी घटी को पूरी की
है। १० और में तुम्हारी घटी को पूरी की
साला को नैन दिया हूं इसिये ऐसी मो
मानो।

१६ प्रासियाकी वजीसियामो की मीर से तुमको नगरकार धनिकसामीर प्रिस्क कामीर उन के करकी वसीसियाकामी तुम को प्रमु में बहुत बहुत जमस्कार। २० सब माइयो का तुम को नमस्कार पश्चित्र चुम्बन से धापस में नमस्कार करो।। २१ मुक्त पौसुस का धपने हाथ का

शिका हथा नमस्कार यदि कोई प्रभू से

प्रेमन रखेलो बहुआ पित हो। २२ हमारा प्रमुखानेवासा है। २३ प्रमुधीशुमतीह का धनुश्रह तुम पर होता रहे। २४ मरा प्रेम मसीह थीखुर्मे तुम सब से रहे। धामीन।।

## कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

पीमुख की घोर से जो परमेक्बर की इच्छा हे मधीह बीचू का प्रेरित है धीर साई डीमुचियुत्त की घोर से परमेक्बर की उन्त क्लीडिया के नाम जो हुरित्युद्ध में है धीर सारे धक्या के सब पवित्र नोगों के नाम गा

२ हमारे पिता परमेक्बर और प्रमु मीचुमसीहकी कोर से तुम्हें अनुमह भीर साम्ति मिसती रहे।।

दे हमारे प्रमुधीसु मसीह के परमेश्वर, सीर पिता का करवाह हो जो बया का पिता सीर सब प्रकार की सानित का परमेश्वर हैं। ४ वह हमारे सब क्लेसी में सानित बेता हैं ताकि हम उस सानित के कारण जी परमेश्वर हमें देता हैं, उन्हें नी सानित वे सकें जो किसी प्रकार के क्लेस में हो। ४ क्योंकि बेठे मसीह के कुस हम को समिक हाते हैं बैठे ही हमारी सानित भी मसीह के हारा समिक होती हैं। ६ सबि हम क्लेस गाते हैं तो यह पुम्हारों सानित सीर उद्धार के मिसे हैं भीर सिर सानित गाते हैं तो यह

प्रभाव से तुम वीरज के साथ उन क्लेगो को सह मेरे हो जिन्हें हम भी सहते है। ७ और हमारी माशा तुम्हारे विषय में दृढ है क्यों कि हम जानते है, कि तुम जैसे दुवा के वैसे ही सान्ति के मी सहमागी हो। = हे भाइयो हम नही बाहते कि तम हमारे उस क्लेश से धनवान रही जो भासिया में हम पर पड़ा कि ऐसे मारी बोक से दव गए वे जो हमारी सामर्थसे बाहर या यहा तक कि इस भीवन से भी हाम भी बैठे थे। १८ वरन हम ने अपने मन में समम्द्र सिया दा कि हम पर मृत्य की बाहा हो चड़ी है कि इस धपना मरोचा न रखें बरन परमेश्वर का जो मरे हुयो को जिलाता है। १० उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यू से वचाया और वचाएगा और उस से हमारी यह भाषा है, कि वह माग को भी बचाना गहेगा। ११ मीर तुम भी मिसकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता

नरोगे निजो बन्दान बहुता ने द्वारा

तुम्हारी धान्ति के लिये है जिस के

हमे मिना उसके कारण बहुत कीय हमारी ग्रोर से घन्यबाद करें॥

१२ नयोकि हम प्रपने विवेक के की इस गताही पर चमर्ड करते हुँ कि चमरा में और विधेक रुरेक तुम्हारे बीच हमारा चरिल पररेक्बर के साथ पेसा पवित्रता और सच्चाई सहित या को सार्थिरिक ज्ञान से नहीं परन्तु परनेक्बर के प्रनुष्ठ के साथ बा। १६ हम पुर्वे प्रीर कुछ नहीं मिखते केवल वह को मुम पढ़ते या मानते मी हो और मुक्ते प्राथा है कि प्रन्त सकती मानते रहोये। १४ नैसा तुम में से तिवतों ने † मान मिसा है कि हम पुन्हारे प्रमुख्त की इसारे नियं चमर्ड का कारण उद्धारेश।

१५ भीर इस मरोसे से मै बाहता वा कि पहिसे तुम्हारे पास बाऊ कि तुमहे एक भौर दान मिले। १६ भौर तुम्हारे पास से होकर मकिबुनिया को जाऊ, भीर फिर मिक्दुनिया से तुम्हारे पास माऊ भीर तुम मुक्ते बहुविया की धौर कुछ दूर सक पहुचायो । १७ इस सिये में ने जो यह इच्छा की बी तो क्या मैने भवतता दिकाई? याओं करना बाहता ह क्या शरीर के धनुसार करना चाहता हु कि मैं बात में हा हा भी रुट रे¤ भीर नहीं नहीं भी करू? परमेश्वर सच्चा ‡ नवाह है कि हमारे उस दचन में जो तूम से कहा हा और मही शतो पाई नहीं आती। १८ क्योंकि परमध्यर कापूत्र मीशु मधीह जिस का हमार द्वारा धर्मात् मेरे चौर सिमबान्स भीर हीमुण्युस के बारा तुम्हारे बीच में मारा हुमा उस में हा ही हा हुई। एक परन्तु, उस में हा ही हा हुई। एक स्वीके परन्तु, उस हा हो हा हुई। एक स्वीके परन्तु, उस हा हा हुई। एक स्वीके परन्तु, उस हो हा हुई। एक स्वीके परन्तु, उस हो हा हिंदी है। है हि हमारे उसके बारा थानीन भी हुई, कि हमारे बारा परनेक्सर की महिमा हो। २१ मीर यो हमें पुन्हारे साथ मरीह में दूढ़ करता है सीर किए तो हमें हम परन्तु के साम के किए महिमा वात्र मिल्क के हम पर स्वीक ने हम पर स्वीक ने हम पर साम के किए में हम पर साम की परनेक्सर है। २१ किए ने हम पर

को हमारे मनो में दिया।।
२१ में परदेशकर को गवाह के करता
ह कि में पर तक कुरिन्मुत में हमिन्में
नहीं बावा कि मुम्हे तुम पर तरत बाता
वा। २४ यह नहीं कि हम विस्वाद के
विचय में पुम पर प्रमुख बताना काहरे
है परन्तु दुम्हारे बातना में यहां कर

ख्रूप भी कर दी है बीर बयाने में भारता

क्यों कि तुम विश्वास ही से स्विट रहते हो।

मैं नै यपने जन में यही ठान सिवा
हो कर न सार्का । क्यों कि यही ठान सिवा
हो कर न सार्का । क्यों कि यही ठान सिवा
हो कर ने सार्का । क्यों कि यही विद्य को में ने
खवात किया । के और में ने यही बतत पूर्वे देखांने मिश्री कि वही ऐसा न हो कि मेरे साने पर निज से सान्य ही कि मेरे साने पर निज से सान्य मिनना व्याहिए, में उन से उबास ही ऊ क्योंकि मुक्के तुम सब पर दस बात ना मरोसा है कि जो मेरा सान्य है वही पुन सब वा मी है। प्र बहे करने स्वा मह के व्यट से से बहुत से मासू सहा बहारर पुरुष्टे निका दशांत नहीं कि

वर्षात मन वा कानशक्तः।

चित्रभागसङ्ख्यः।

वा विश्वासी।

तुम जबास हो परन्तु इससिये कि तुम वृज्यने प्राच पर गयाहः

उस बड़े प्रेम को जान सा जा मुक्त तुममे है।।

प्रभौर यदि किसी न उत्तास किया है नामुफे ही नहीं करन (कि उसक साम बहुत नदाई न करू) नुख हुख तुम सब को भी उदान किया है। ६ एसे जन के सिये यह दगर जो भाइया म से बहुतो न विया बहुत है। ७ इसमिय इस से यह मना है कि उसका अपराध सना परो चौर गान्ति दो न हो फि ऐना मनुष्य बहुत उदासी में दूव जाए। म इस शास्त्रा में तुन से जिननी करता ह कि उस को भ्रमने प्रेम का प्रमास दो। है क्योंकि मैं ने इस्तिये भी निका था कि तुम्ह परन्त नृक्ति सव बातों के मानने के सिथ तैयार हो कि नहीं। १ जिस का सुम कुछ, क्षमा करते हा उसे मैं भी क्षमा करता हु स्थोकि मैं ने मी यो कुछ समा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की अगह मे होकर कमा किया है। ११ कि सैतान का हम पर दाव न अपने अध्योकि हम उस की युक्तियां से घनजान नहीं ॥

१२ और जब में मशीह का मुस्माचार सुनाने को बोमास में बाबा और प्रमु ने मेंने लिये एक डार कोल विया। १३ तो मेरे मन में बैन न निज्ञा सरिनिये के में ने बरण माई लिनुस को नहीं पाया सो उन वे विदा होकर में मक्तिनुणिया को बमा मया। १४ पण्या परमेशकर का बम्यास हो जो मगीह म सवा हम को अप के उत्सव में मिसे प्रत्या है और प्रमु तेसन में मिसे प्रत्या है और प्रमु तेसन में मिसे प्रमु हमारे हारा हुर स्मृह प्रमुखा हु। १५ क्योंकि हम पर

मध्यर क निकट उद्धार पानवासा भीर नाण हानवासो दोनों के सिमे मधीद क मुगन्य है। १६ कितनां के निमे ना मरन के निमित्त मृत्य की गम भीर हिलाना के सिम जीवन के निमित्त जीवन की मुगन्य भीर दन बानों क साम कीन ह? १७ क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमस्वर क बचन म मिलावर करते हैं परन्तु मन की मच्चाई से भीर परमस्वर की मोर स परमेशबर का उपस्थित बानकर मधीह में बालने हैं।।

क्याहम फिर बपनी बडाई करने भ संगी या हम जिल्ला की नाई सिफारिस की पतिया सुम्हारे पास सामी या तुम से सनी है<sup>?</sup> २ हमारी पत्रादम ही हो जो हमारे इत्या पर सिसी हुई है धीर उसे सब मनुष्य पहिचानते और पढ़ते हैं। ३ यह प्रगट है कि तुम मधीह की पत्री हा जिस को हम ने क्षेत्रको की नाई लिला और ओ सियाही से नहीं परन्त जीवते परमेश्वर के झाला से पत्चर की पटियो पर नहीं परन्तु हृदय की मास्त क्यी पटियों पर मिकी है। ४ हम मधीह के द्वारा परमेश्वर पर एसा ही मरोसारक वे है। ५ यह नहीं कि हम अपने भाप से इस मोग्य है कि अपनी धोर संकिसी बात का विचार कर सकें पर हमारी योग्यना परमदकर भी थोर से हैं। ६ जिस ने हमे नई बाका के सेवक होने के योग्य भी किया शब्द \* के सेवक नहीं बरन भारमा के स्योकि बब्द मारता है, पर भारमा निसाता है। ७ धौर यदि मृत्युकी बहुबाचा जिस के

ना मधीह को हाजिए जानकर।

प्रसार पत्परो पर कोये गए वे सहा तक ठेकोमस हुई कि मुखा के मुहू पर के ठेक के कारए जो पत्राचा भी बाला हुए स्कार्स उसके मुहू पर बृद्धि नहीं कर सकते वे। स्तो प्रात्मा की बाला और भी ठेकोमस क्यों न होगी? १ क्योंकि बाद दोगी ठहरानेवाली वाला और भी ठेकोमस क्यों न होगी? १ की ठेकोमस क्यों न होगी? १ की ठेकोमस क्यां न होगी? १ की ठेकोमस क्यां कहांगी? १ की ठेकोमस क्यां कहांगी उस ठेक के वारण बी उस से बढकर ठेकोमस वा कुछ ठेकोमस न ठहरां ११ क्योंकि वक वह वो सदरा जाता वा तेकामस वा तो वह म होगा?

१२ सो ऐमी माम्रा रककर हम हियाब क साम बोसदे हैं। १३ और मुखा की माई नहीं विस ने अपने मृह पर परदा \* बाना वा ताकि इसाएमी उस घटनेवामी बला के भन्त को न देखें। १४ परन्तु के मर्तिमन्त्र हा गए, न्योक्ति बाब तक पुराने नियम के पहते समय बन के हृदयों पर मही परशा पत्र ग्रहमा है पर वह मधीह में बठ जाता है। १५ और धाव तर जब नभी मुसाकी पुस्तक पढी जानी है तो उन के इत्य पर परवा पड़ा रहता है। १६ परेन्द्र अब शभी बन शा हुवय प्रभू की भीर फिरेगा तब वह परवा उर जाएगा। १७ प्रभ तो भारमा रै भीर बहा नहीं प्रभूना **धारमा** है बहास्यतत्रभाई। १⊏ परमा जब हम नव ने बमाड चहरे है अस ना अनाप इस **थ्वार प्रगर होता है जिस प्रकार वर्ष**सा में राजभाने हाराजा चाल्या है हम उसी

तेजस्वी कप में अस सस कर के बरसते बाते हैं॥

श्रृष्टिये जब हम पर ऐसी बमा इर्ष, कि हमें यह सेवा मिनी सा हम हिमान नहीं को इते। २ परन्तुहम ने संख्या के गप्त कामी की त्याम विमा बौर न चतुर्याई से चसते और न परमेस्पर के बचन में भिमाध्य करते हैं परन्तु सत्य को प्रगट करके परमेश्वर के साम्हर्न हर एक मनुष्य के विवेक में में मंपनी मलाई वैटाते हैं। ३ परन्त यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पडा है तो गह मास होनेवाओं ही के लिये पड़ा है। ४ और जन अधिकवासियों के लिये जिन की बद्धिको इस ससार के ईस्वर ने भन्दी कर थी है. ताकि मसीह जो परमेक्कर का प्रतिक्य है जसके वैजोमय मुसमाचार का प्रकाश उन पर न असके। इ. स्योकि हम अपने को नहीं परन्तु मसीह सीध का प्रचार रुप्त हैं कि वह प्रमुद्दे मीर भपने विषय में यह नहते हैं, कि इस थीश के कार**छ तुम्हारे सेवक है। ६ इस** सिये कि परमेश्वर ही है, बिस ने कहा कि अन्यकार मंचे क्योदि चमके भीर वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पढ़िकान की क्योंति बीगु

७ परन्तु हमारे पास यह बन सिट्टी ने बरतना में रना है, नि यह मसीस सामर्थ हमारी घोर से नहीं बरन परमेश्बर ही की घोर से उठ्ठी व हम पासे सोर से बन्धा नो घोगते हैं पर सनन में नहीं पढ़त निस्पास तो हैं पर सनन में नहीं पढ़त निस्पास तो हैं पर सिप्पा नहीं होता है सनगर ता बाते हैं पर

मनीह के बहरे हैं प्रकाशमान हो।।

त्याग नहीं जाते गिराए तो जाते हैं पर नाध नहीं होते । १० हम बीख़ की मृत्यु को पपनी देह में हर समय निए फिरते हैं कि यीम का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो। ११ क्यों कि हम जीत जी सर्वेदा यीषा के कारए मृत्यु के हाव में सौपे जाते हैं कि **मीशुका जीवन भी हमा**रे मरनहार छरीर में प्रयट हो। १२ सो मृत्युतो इस पर प्रमान बालती है और जीवन तुन पर। ११ भौर इसलिये कि हम में नहीं विश्वास की भारमा है (जिस के विषय में लिका 🕏 कि मैं ने विस्वास किया इसलिये मैं बोसा) सो हम भी विश्वास न रखे है इसी सिये बोमते है। १४ क्योनि हम जानते है कि जिस ने प्रभुषीचुको जिलामा वही हमें भी गीसुमें मानी जानकर जिलाएगा भीर तुम्हारे साथ धपने सामहने उपस्थित करेगा। १५ क्योंकि सब बस्तूए तुम्हारे सिये हैं वाकि धनुष्ठ बहुतो के बारा मिक होकर परनेश्वर की महिमा के लिये बन्यबाद भी बहाए॥

१६ इप्रसिये हम हियाब नहीं छोड़ वे यप्रिय हमाय बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, जीभी हमाय भीवरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। १७ क्योंकि हमाय प्रता जाता हमारा वा क्येश हमारे मिने बहुत ही महत्वपूर्ण और समस्य महिमा उत्पस्त बरता काता है। १८ और हम तो देखी हुई बरतुयों को नहीं परस्तु समस्वी सन्तुया को देखा रहते हैं, क्योंकि देखी हुई बरतुयों हो हिन की हैं परस्तु प्रतरेषी सम्तुय स्वा बनी रहनी हैं।

भू स्थोति हम जानत है, कि जब हमाग पृथ्वी पर का केरा सरीचा

षर गिराया जाएगा हो हुमें परमेस्वर की भोर से स्वर्गपर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाको से बना हुमा घर नहीं परन्तु चिरस्थाई है। २ इस में हो हम **क्हरते भीर नहीं साससा रसते हैं** कि धपने स्वर्गीय घर को पहिन से। ३ कि इस के पहिनने से इस न्यूने न पाए जाए। ४ और इस इस डेरे में रहते हुए बाम्स से दबे कहरते रहते हैं श्योकि हम उतारना नहीं बरन भीर पहिनना बाहत है, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में इब जाए। ५ और विस ने हमें इसी बात के सिये तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिस ने हमें बयाने में घात्मा भी विया है। ६ सी हम सदा ढाढम बान्चे रहते है भीर यह जानते हैं कि जब तक हम देह में एहते 🛊 तव तक प्रमुखे भस्य हैं। ७ क्योंकि हम क्य को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। य इस्रमिये हम डाइस बान्ये रहते हैं भीर देह से भ्रमग होकर प्रमु के साम रहना धौर भी उत्तम समझदे है। १ इस कारण हमारे मन की उमेन यह है कि चाहे साथ गईं, चाहे प्रत्य रहें पर हम उसे माते रहें। १० क्यों कि **भवस्य है** कि हम सब का हास मसीह के न्याय बासन के साम्हने सून जाए, कि हर एक व्यक्ति घपने घपन मन बुरे शामी का बदसा जा उस में देह के द्वारा क्षि हो पाए।।

११ को प्रमु का अब मानकर हम सोगो को समस्मते हैं भीर परमेक्कर पर हमारा हास अपट है भीर मेरी माजा यह है कि तुम्हारे विवेक के पर भी प्रपट हमा होगा। १२ हम फिर भी मपनी

चर्वात्, मन बा बामगुम्स ।

बडाई तुम्हारे साम्हने मही करते बरन हुम प्रपने विषय म तुम्हें भगएड करने का प्रवसर देते हैं वितुम उन्ह उत्तर दे सकी जो मन पर नहीं बरन दिसावटी बातो पर वमएड करने है। १३ मधि हम बेसूम है ता परमेक्बर के लिये भीर यदि पैतन्य है को तुम्हारे लिये है। १४ क्योकि मसीह का प्रेम हमें विवध कर देता है इसमिय कि हम यह समस्ते है कि जब एक सब के सिये मरा तो . सब मर गए। १३ और वह इस निमित्त सब के सिम मरा कि को जीवित है वे भागे को भपने जिये न औए परस्त इसके लिये जो उन के लिये गरा चौर फिर जी उठा। १६ सो बाब से हम निसी को गरीर के बनुसार न समस्त्रेंगे भौर यदि हम ने मधीह को भी चरीर के धनुसार जाना वा सीमी सब स बस को एसा नहीं जानेंगे। १७ सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सुप्ति है पुरानी बात बीत गई है देकों वे सब मुई हो गई। १० भी र सब बातें परनेक्कर भी घोर ने हैं जिस ने मसीइ के द्वारा भागने साथ हमारा येस मिलाप कर मिया और मेल विकाप की सेवा इमें सौंप दा है। १६ धर्मातु परमञ्चर ने मसीह में ड्राफर भपने साथ ससार का मेल मिलाप कर लिया और उस के अपराभी का बीच उन पर नहीं जनाया भौर उस न मन मिलाप का बचन अर्थ सीप दिया है।।

२ सा हम मत्तीह के राज्यूत है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा सममाता \* है हम मसीह की चौर से निवेदन करने है नि परमस्वर के साथ मन मिलाप कर सो। २१ जा पाप स प्रकात का उसी का उस ने हमारे सिय पाप ठहरावा कि हम उस में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए।

चौर हम को उसके सहकर्मी हैं यह भी समभाते है कि परमेश्वर का बनबह जो तुम पर हमा व्यर्थन उड़ने दो \*। २ क्यांकि वह तो कहता है कि वपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन सी बौर बढ़ार के दिन मैं ने तेरी सहायता की देखो सभी बहु प्रसम्हताका समय है देको सभी वह उद्घार का दिन है। व इस किसी बात में ठोकर लाने का कोई मी जवसर नहीं देते कि हमायी सेवा पर कोई दोचन बाए। ४ परन्छ हर बात से परमेश्वर के सेवको की नाई अपने सद्युगो को प्रगट करते हैं *वह* वैसं से क्लेको से दिख्या से सकटो से। ४ कोडे काने से फैद होने से हस्तडों से परिवास से जानते रहते से उपवास करने से। ६ पविचता से ज्ञान से भीरण से क्रुपासता से पृष्टित प्रारमा से। ७ सच्चे प्रेम के मुत्य के बचन से परमेश्वर की सामर्थ से बार्मिकता के हिन्यारी से का विश्वन काए हैं। इ. सादर भीर निशवर ने बुरनाम भीर मुनाम से यद्यपि भरमानेवाको के ऐस मानुम होते है तौनी मच्च है। ६ प्रतजानी के सबुक्य है सौनी प्रसिद्ध है मन्ते हुन्नो कं परें हैं और देखों जीवित है मारखाने बामां ने सबुध्य है परम्तू प्रागा से मारे नहीं जातः। १ सोच करनेवाले के समान है परन्तु सर्वेदा धानन्द करते हैं कयासी

या जिनती करता।

या व्यव होने के किये त से ती।

क एसंह परन्तुबहुता नाथनवान बना देत हैं एसंहै जैसे हमार पास कुछ नहीं तौमीसब कुछ रचसे हैं।।

११ ड कृष्टिक्या हम न लुकनर पुन से बात की है हमारा हृदय गुम्हारी मोर नुता हुया है। १२ तुम्हारे विषय हमारे मन म कुछ गकेनी नहीं पर तुम्कारे ही मना म सकेती है। १३ पर धपन महके-आमे जानकर तुम से कहना ह नि तुम मी उसके बदल में धपना हृदय कोल सी।

१४ प्रविश्वासियों के साथ प्रस्थान जूए म न बुटो क्यांकि धार्मिक्टा धौर मचर्मका क्या मेल जोल? या ज्योति मीर मन्यकार की क्या सगति ? १५ और मसीह का बिलयाल के साथ क्या लगाव? या विस्वासा के साथ श्रविष्वासी का क्या नाता ? १६ और मृरता के साथ परमेहबर कै मन्तिर का क्यासम्बन्ध ? क्योकि हम वो जीवते परमेश्वर कं मन्दिर है जैसा परमक्तर ने कहा 🛊 कि मै उन में बसुगा भौर-उन मंचलाफिश कक्या और मैं उन का परमेशकर हुया और वे शेरे सोग हागे। १७ इसमिये प्रमुकहता है कि उन के बीच में से निचनों और ग्रसग खो भीर मधुद्ध वस्तुको नत छभो तो मै तुम्हें प्रहुण करूगा। १० और नुम्हारा पिता हुगा भार तुम मेरे बेट भौर वेटिया होने यह नर्वशक्तिमान प्रभु परमेस्बर का क्षत्रत है।।

धो है प्यारो जब कि य प्रतिक्षाए हमें मिमी हैं हो शाम्रो हम बपने प्राप को दारीर भीर धारणा की सब मसिनता से पृद्ध कर भीर परम कर को मय रफते हुए पवित्रता को निद्ध करें॥

५ क्याकि अब हम मनियुनिया में बाग्, तद भी हमारे धरीर को चैन मही मिना पन्नदृहम चारा मार स समेघ पार्थ ये बाहर लडाइमा थी भीतर भयकर कार्ते थी। ६ तौमी दीना को शान्ति देनेवासे परमंदवर ने नित्स के बान से हम को शान्ति दी। ७ बीर न केवल उसके धाने संपरन्तु उस की उस शान्ति संभी जो उस को तुम्हारी धार से मिनी बी बौर उस ने तुन्हारी सासमा ब्रीर तुम्हारे दुक बीर मेर मिये तुम्हारी बुन का समाचार हमें मुनाबा जिस से मुक्ते और भी धाननर हुमा। ⊭ क्योंकि यद्यपि में ने भपनी पत्री स तुम्हें शाक्ति क्या परम्तु उम से पछताता नही जीसा कि पहिले पद्यनाता था क्योंकि में देखना हु कि उस पत्री से तुम्हें गोक ता हुमा परन्तु वह थोडी देर ने लियं था। ६ ग्रन मै बानस्टित हु पर इसमिय मही कि तुम को बांच पहुंचा बरन इसतिये कि तुम न उस घोक के कारण मन फिराबा क्यांकि कुमहारा घोर परनेस्वर को इन्द्रा कं चनुसार या कि हमारी भीर मंतुन्हें विसी बात में झानि न पहुचे। १ व्याहि परमेक्बर मन्ति का धोक ऐसा पश्यालाय उत्पन्न करता है जिस का परिखान उद्घार है भौर फिर उस से पछताना नहीं पहता परन्तु ससारी झोन' मृत्यु उत्पन्न करता है। ११ सो देशों इसी बात से कि तुम्हें परमस्वर मन्दि का शोक हुना तुम में कितनी उत्तेवना और प्रत्युत्तर के और रिस भीर भय भीर नानसा धीर धुन भौर पसटा मेर्ने का विभार उत्पन्न हुमा? तुम ने सब प्रकार से यह सिख कर दिकासा कि तुम इस बात में निटॉप हो। १२ फिर मैं ने जो तुम्हारे पास लिकामा वहन तो उसके कारए। निका जिस ने भन्याय किया और न उसके **कारए। जिस पर धन्याय किया गया** परस्तु इससिये कि सुम्हारी उत्तेत्रना की इमारे निमे हैं वह परमेश्वर के साम्हने तुम पर प्रसट हो जाए। १३। इस्रोसिये हमें घान्ति हुई भीर हमारी इस धान्ति के साम विवस के भानन्य के कारण और मी पानन्त हुपा क्योंकि उसका जी तम सद ने कारण हरा भरा हो यया है। १४ क्यांकि यदि मैं ने उसके साम्हरी तुम्हारे विषय म कुछ नगएड विकास तो मण्डित नहीं हुआ। पश्चमु औसे हम ने तुस में सब बाद सच सच कह दी भी वैसे ही म्मारा बमराब दिसाना तित्स के शास्त्राने भी सचनिक्ता। १४ और जब उस को तुम सब व प्राज्ञाकारी होने का स्मर्श माता है कि क्योकर तुम ने **ब**रते सौर कापते हुए उस से भेट की दो उसका प्रेम त्म्हारी भीर भीर भी नक्ता जाता है। १६ म भानत्व *करता हु* कि तुम्हारी भोर में मभी हर बात में बावस होता है।।

🗲 ू बन है भाइसो हम तुम्ह परमेस्वर के उस धनुष्रह का समाचार देते हैं लो सक्दिनिया की कसौसियाको पर हमा है। २ कि समेश की बडी परीक्षा में उन के बढ़े धानन्द धौर भारी क्यासपत के बढ़ जान संचन की उदारता बहुत बढ़ गई। ३ और बन के विषय में मेरी यह यवाही है कि उन्हों ने घपनी सामर्व मर बरन सामर्थ से भी बाहर मन से विया। ४ चीर इस दान में चीर परित्र भोगों की सेवा में भागी होने के भनुप्रह के निषय में हम से बार बार बहुत बिनती की। ५ और बीती इस ने प्राधा की थी वैधी ही नहीं बरन उनहों ने प्रमु को फिर परनेस्वर की इच्छा से हम को भी भपने तर्ददे दिया। ६ इसमिये हम ने तितुष्ठ को समस्त्रया कि जैसा उस ने पहिसे बारम्भ किया वा वैसा डी **एम्डारे बीच में इस दान के काम** को पूरा नी कर से। ७ सो औसे हर बात में ग्रमित् विश्वास वचन श्रात ग्रीर सर प्रकार के बरन में धौर उस प्रेम में जो इस से रचते हो बढते जात हो वैसे ही इस दान के काम में भी बढते जायो। द मैं भा**का** की रीति पर तो नहीं परन्तु भौरो के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई की परलने के सिथ कहता है। **१ तुम हमारे प्रमु बीस्ट मसीह का** धन्यह जानते हो कि वह घनी होकर मी तुम्हारे सिमे कगान बन गया ताकि उसके क्यान हो जाने से धूम धनी हो जामो। १ मीर इस बा<del>त</del> म मेरा विचार यही है क्योकि यह तुम्हारे सिमे थच्या है जो एक वर्ष संन को केवस इस नाम को करने ही में परन्तु इस बात के चाहने में भी प्रवस क्षुत्र थे। ११ इसकिये

बा बचाव के लिये प्रचार।

भव यह काम पूरा करों कि जैसा इच्छा करने में तूम सैयार वे वैसा ही अपनी भपनी पत्री के भनसार पुरा भी करो। १२ क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान जसके घनुसार बहुए। भी होता है जो बसके पास है न कि उसके धनसार को उसके पास नहीं। १३ यह नहीं कि भौरो को चैन धौर तुम को क्लेश मिले। १४ परन्त बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी बटी में काम भाए, ताकि उन की बढती भी तुम्हारी पटी में काम भाए, कि बरावरी हो जाए। १५ जैसा भिका है, कि जिस ने बहुत बटोरा उसका कुछ प्रधिक न निकता और विस ने बोडा बटोरा उसका कुछ कम न निकसा ॥

१६ भीर परमेवनर का बन्धनाव ही बिस ने तुम्हारे लिये बड़ी उत्साह तिवुस के हृदय मं बाल दिया है। १७ कि बस ने हमारा समभ्यता मान निया बदन बहत उत्साही होकर वह धपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। १६ और इस ने जसने साथ उस माई को मेबा है बिस का नाम मुख्याचार के विचय में सब क्कीसिया में फैमा हमा है। १६ और इंटना ही नही परन्त यह शमीसिया से ठहरामा भी गया कि इस दान के काम के मिये बमारे माब जाए और हम यह सेना इस्रसिये करते हैं, कि प्रमुकी महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रयट हो जाए। २ हम इस बात में चौक्स शहते हैं कि इस बराएता के काम के विषय में जिस की मेंनाहम भरते हैं कोई हम पर दोप न मगाने पाए। २१ वयोकि जो बार्ते नेवस मसुही के निकट नहीं परश्तुमनृत्यों के निषट भी मसी है हम जन की विन्ता करते हैं। २१ और हम ने उसके साथ प्रपंते माई को सेवा है जिस को हम ने वार बार परक के बहुत बाता में उत्साहों पाया है परन्तु धव तुम पर उस को बहा मरोसा है इस कारण वह भीर भी प्रथिक बत्साही हैं। २१ यदि कोई तितुम के विषय में पूछे, तो वह भेरा साथी थोर तुम्लारे निसे भेरा सहकर्मी है भीर यहि हमारे पाइयों के विषय में पूछे, तो वे कमीशियाओं के प्रेये हुए पौर मशीह की महिमा हैं। २४ की प्रपन्ता मेन धौर हमारा वह वमण्ड को तुम्लारे विषय में है कमीशियाओं के सामहते उन्हें शिव करके दिखाओं।

शब उस सेना के विषय में जो पवित्र भोगों के निये की जाती 🕻 मुक्ते तुम को सिज्ञना प्रवस्म नहीं। र क्योंकि में तम्हारे नन की तैयारी की जानता ह जिस के कारण में तुम्हारे विषय में मिक्दुनियों के साम्हने बमएड दिखाता हु कि असया के भीग एक वर्ष से तैयार हुए हैं, और सुम्हारे उन्हाह ने और बहुतों को भी जमारा है। ३ परन्त में ने भाइयों को इसियों भेना है, कि हम मे जो जमएड तुम्हारे विवय में दिलामा वह इस बाद में व्यर्थ न ठहरे परम्युजीसामै ने कहा वैसे ही धूम र्देशार हो एहो। ४ ऐसान हो कि यदि कोई मनिवृती मेरे साथ घाए, धौर तुम्हें तैयार न पाए, ती स्था कार्ने इस मरोमे के कारण हम (यह नहीं कहने कि तुम) निजन हो। ५ इसमिये में ने माइयों से यह बिनती करना अवस्य समग्र कि वे पहिले से तुम्हारे पास जाए, और तुम्हारी उदारता का फल जिस के क्रिया में

पहिसे से बचन दिया गया था तैयार कर रचे कि सह दबाव \* से नहीं परन्तु उदारता ने फल की नाई तैयार हो ॥

६ परन्तु बाध नो यह है कि जो थोड़ा † बोता है यह बोड़ा काटेगा भी ग्रीर जो बट्टा मोता है वह बहुत काटेगा । 👽 हर एक बन जैसा मन में ठाने वैसाही दान करे न कुछ कुछ के धौरन दवान में न्योंकि परमेश्नर हुई से देनेवाले से प्रेम रक्तता है। व और परमेस्बर सब प्रकार का भनप्रह तुम्ह बहुतायत से दे सकता है जिस से हर बात में भीर हर समय सब कुछ, जो तुम्हं धावस्थक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भने नास न सिम तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। **६ जैसा लिका है, उस ने विभए**या उस ने रुगासों को दान दिया जसका अर्थ सदा बना रहेगा। १ मा जो बोनेवाले को बोज भौर भोजन के सिये राटी देता है वह तुम्ह बीज देशा धौर उसे फल बलत **गरेगा मीर तुम्हारे धर्मके फलो को** बढाएगा। ११ कि तुम हर बात मे नद प्रकार की उदारना के सिमे को हमारे हारा परमेदवर का चन्यवाद करवाती है **बनवान निए जाओ। १२ व्योकि इ**स सवा के पूरा करने से ल केवल पवित्र नोगा भी घटिया पूरी होती है परन्तु मागा की घोर स परमध्वर का बहुत धम्यबाद हाता है। १३ बयोशि इस सवा से प्रमाण लेकर परमञ्जूष की महिला प्रयूप करत है कि तुम मसीह के मूसमाचार की प्पत गर उसने बाधीन रहते हा धीर ज रा भौर सब की सहाधना करने स ारास्ता प्रगट करन रहत हो। **१४ धी**र

> ं वा कद्भौ से। वा उदास्त्रा से

वे तुम्हारे लिय प्रार्थना करते हैं भीर इसिक्षिये वि सुग पर परमेश्वर का बदा ही धनुष्ठ है सुम्हारी साससा करते रहते हैं। १५ परमेश्वर को उसके उस बान के किये जो वर्णन से बाहर हैं कर्यसाव किसे

२० में वही पीनुस को तुम्हारे साम्क्रने दीन हू परन्तु पीठ पीछे तुम्हारी भोगसाहम करताह तुम को मसीह की नम्रता और कोमनता के कारल समभ्रक्षा हु। २ मै यह दिनती करता ह कि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्मय क्रोकर <sup>के</sup> साहस करना न पडे जैसा मै क्तिनो पर जो हम को सुरीर के प्रमुखार वसनेवाले समझते हैं बीरता विवाने का विचार करता ह। ३ क्योंकि यद्यपि हम धरीर मे चनते फिरते है तौमी ग्रापीर के बनसार नहीं सबते। ४ स्थोकि हमारी सदाई के हमियार धारीरिक नहीं पर बड़ों को बा देने के सिमें परमेस्बर के द्वारा † सामर्थी है। ५ सौ हम कस्पनाभी नो और हर एक ऊपी बाद को जो परमेहबर की पहिचान के निरोध में उठती है सर्वत करते हैं और हर एक मानना को कैंद करके मधीह का भारतकारी बनादेते हैं। ६ और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा शाका मानना पुरा हो जाए. तो हर एक प्रकार के चाता न मानने का पसटासे । ७ तुम इसही बातो की देसते हो जो बाला के माम्हने है यदि विसी ना धपने पर यह भराशा हो कि मै मतीह वाह तो बहयह भी जान संकि पैसा वह मनीह का है वैसे ही हम भी है। य क्यांकि यदि मैं जन प्रधिकार के

व मरोसेसे। † वासिए।

नियम में चौर भी चमएड दिसाऊ जो प्रमुने सुम्हारे किगावने के सिये नहीं पर बनाने के सिये हमें दिया है तो सज्जित न हुगा। इ. यह मैं इसिनये कहता ह कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें दरानेवाशा न ठहरू। १० स्योकि कहते हैं कि उस की पत्रिया हो गम्भीर ग्रीर प्रभावशासी है परस्तु जब देवते हैं तो वह देह का निर्वस भीर वक्तच्य में हल्का जान पकता है। ११ सो जो ऐसा पहना है, वह यह समक्त रहे कि दौने पीठ पीचो पत्रियों में हमारे बचन है जैसे ही तुम्हारे साम्हने हमारे काम भी होये। १२ क्योंकि हमें यह हियाब नहीं कि हम अपने आप को उन मंसे ऐसे क्लिनों के साम गिने या **उन से धपने को भिनाएं, जो धपनी** प्रश्नमा करते हैं भीर भपने बाप को मापस में नाप तौसकर एक दूसरे से मिनान करके मूर्स टहरते हैं। १३ हम वो सीमा से बाहर वमएड कदापि न करेंने परन्तु उसी सीमा वक जो परमेश्वर ने हमारे निये ठहुरा वी है और उस में तुम भी भा यए हो भीर उसी के भनुसार मनएड भी करेंबे। १४ क्योंकि हम अपनी **धी**मा से बाहर धपने बाप को बढाना मही चाहते जैसे कि तुस तक न पहुचने की दक्षा में होता बरन मसीह का सुसमाचार सुमाते हुए तुम तक पहुच चुने है। १५ भीर हम सीमा से बाहर भीरी के परिश्रम पर चमएड नहीं करते. परस्तु हमें भाषा है, कि क्यो क्यो तुम्हारा विश्वास बढता बाएगा त्यो त्यो हम चपनी सीमा के प्रमुक्तार तुम्हारे कारण धीर मी बढते आएने। १६ कि हम तुम्हारे सिवानो से धार्ग बढकर भ्समाचार सुनाए, भौर यह नहीं कि हम भौरो की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर पमएड कर। १७ परस्तु को घमस्ट कर, बहु प्रमु पर घमएड करे। १८ च्योकियो घपनी बडाई करता है बहु नहीं परस्तु बिस की बडाई प्रमु करता है, बही बहुए किया याता है।

११ यदि तुम मेरी पोड़ी मूर्जैता सह मेते तो क्या ही मता होना हा मेरी सह भी नेते हो । २ क्यांकि मै तुमद्वारे विषय म ईश्वरीय भून सगाए रहता हूं इसमियं कि में ने एक ही पुरुष म तुम्हारी कान सयाई है कि तुम्हें पश्चित कुंबारी की नाइ मसीह को मींप दु। ३ परन्तु मैं डरला ह कि जैसे माप से धपनी चनुराई स हक्या को बहकाया **वैसे ही** तुमहारे मन उम सी**धाई धौ**र पवित्रता से जो भसीह ने साथ होनी चाहिए कही भ्रष्ट न किए बाए। ४ यदि कोई तुम्हारे पास धाकर, किमी दूसरे मीधु को प्रचार करे, बिस का प्रचार हम ने नहीं किया या कोई और भारमा नुम्हें मिसे जो पहिसे न मिसा या गाँग कोई सुसमाचार जिसे दुन ने पहिसे न माना वा तो तुम्हारा धहना ठीक होता। 🗶 में तो सममता 🛊 🗫 में किसी बाद में बड़े से बड़े प्रेरिको से कम नही ह । 🐛 यदि मैं वक्तव्य में भनाकी हु शौमी ज्ञान में नहीं वरन हम ने इस को हर बाद में सब पर तुम्हारे सिये प्रगट किया है। ७ क्याइस में ने ने कुछ पाप किया कि मैं में तुम्हें परमेश्वर का भूसमाचार सेत मेंत सुनाया और अपने भाप को नीचा किया नितुम ऊचे हो आधी? द मैं ने और क्सीसियाओं को सुटा धर्मात् मैं ने उन से मजदूरी भी वाकि तुम्हारी सेवाक रू। १ और जब तुम्हारे

साम या ग्रीर मध्देषटी हई तो मैं मे क्सिंग पर मार नहीं विमा क्योंकि माइयो में मक्तियुनिया से आकर मेरी कटी की पूरी की चौर मैं ने हर बात में धपने माप को तुम पर बार डोने से रोका भौर रोने रहगा: १ सदि मसीह की सच्चाई सम्बंसे है तो सक्तमा देश में कोई मुमें इस वमएड से न रोकेगा। ११ किस सिये <sup>7</sup> क्या इस**लि**ये कि मै तुम से प्रेम नहीं रक्तता? परमेक्टर यह वानता है। १२ परन्तुको मै नरता ही मही भरता एडगा कि जो भोग दॉब इडते हैं जन्हें में दात्र धाने दूताकि विस बात में वे घमएड करते हैं उस में वे हमारे ही समान ठक्रा १३ क्योंकि ऐसे सोग भूठे प्रेरित और सम से काम करने-वाने भीर मधीह के प्रेरितों का क्या घरनेवासे है। १४ और यह कुछ सबस्ये नी नात नहीं स्थोति धैतान आप भी ज्योतिर्मंग स्वर्मेदृष्ठ का रूप भारत करता है। १५ सो यदि उसके सेवक भी वर्ग के सेवको कासावप वर्रे तो कहा बडी बाद नहीं परन्तु उन का बन्द उन के कामी के प्रनुसार होना।।

१६ में फिर नहता हु कोई मुक्के मुक्के न सममें नहीं तो मुक्कें ही समस्तर र मेरी सह सो तानि कोबा सा में भी बसत्त करू । १७ इत वेपहर बस्त्य है बानन म जो हुछ में कहता हु बहु प्रमु की धाजा के धनुसार के नहीं पर मानो मूर्यता न ही कहना हु। १८ जब कि बहन साथ गरीर के प्रमुख्य करते ह ता में भी पसरह करना। १९ तुम तो गमभनार होकर सानन्य से मुखाँ की नह

मुमयुकी गीनि कर।

सेते हो। २ भ्योकि अध तुम्हें कोई दास बनानेता है याचा भाता है या फसा सेता है या अपने चाप को बंधा बनाता है, या तुम्हारे मृह पर बप्पड मारता है दो तुम सह सेते हो। २१ मेरा कहना धनादर ही की रीति पर है मानो कि हम निर्वेत से वे परन्तु विस किसी बात में कोई हिमाच करता है (मैं मूर्चेता से कहताह) तो मैं भी हिमाद करता है। २२ क्या वे ही इवानी हैं? में बी हैं क्या वे ही इस्राएनी है? में भी हुँ क्या वे डी इवाडीस के वस है? मैं भी 🛭 क्या वे ही मसीह के सेवक है ? २६ (मैं पागल की नाई कहता हु) मै उन से बढकर हूं। बाधिक परिवास करने में बारबारकैंद होने में कोड़े बाने में बार बार मृत्यु के जीविसी में । २४ पाच बार में ने यहदियों के हाच से उन्हासीस छन्ता-जीस कोडे खाए। २६ तीन बार मैं ने बेंहें बाई एक बार परवरवाह किया गर्मा तीन बार बहाब जिन पर में बड़ा बा इट गए एक रात दिन में ने समुद्र में कोटा । २६ मैं बार बार यात्रामों में नवियों के जोशियों में डाकुमी के बोक्सिमो में अपने जातिवासो से बोसिमों में बल्यवातियो से जोकियो में नगरो में के जो आपयो में जयभ के जो शियों में समृद्र के जोक्षियों में भूठे माइयों के बीच जोक्षिमो में।२७ परिधम घौर क्ष्टमें बार बार जानते रहने में भूव पियास में बार बार उपवास करने में आ हे में जवाडे रहते में। २८ धीर धीर बाढ़ों को सोडकर बिन का बर्खन मैं नही र रता सब र सीसियाची की जिन्ता प्रतिदिन मृश्ले बबानी है। २६ किम की निर्वेतता से मैं निर्देश नहीं होता? दिस के ठोरर

लाने से मेरा जी नहीं हुजता? इ० यदि 
मनतक करना प्रवस्य है, तो मैं धपनी 
निर्देसता की वादों पर करना। है १९ प्रमु 
योदा का परनेश्वर धीर पिता जो सता 
पन्य है जानता है कि मैं मूठ नहीं 
बोसता। इर बनिश्च में घरितास राजा 
की धीर से जो हाकिम था उस ने मेरे 
पक्कर को बीमिरिक्स के नगर पर पहुरा 
कैं कर दे सुन में दे हैं करें में 
किंदकी से होकर मीत पर से उतार 
मा भीर उसके हाथ से वच निकता।

संघपि कमएड करना तो मेरे निमे ठीक नहीं तौमी करना पटता है सो मै प्रमुके विष् हुए दर्सनो भीर प्रकाशों की चर्चा वरूगा। २ में भसीह में एक मनप्य को जानता ह भौदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित न जाने देहराहित परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा निया गया। ६ मैं ऐसे मनष्य को जानता ह न जाने देहसहित न जाने देहरहित परमेक्बर ही मानता है। ४ कि स्वर्ग लोक पर चेठा सिया गया स्त्रीर ऐसी बार्वे सूनी नो पहने भी नहीं बौर बिन ना मुह पर माना मनुष्य को उचित नही । ५ ऐसे मनुष्य पर ता मैं बमश्र ह क्या परना भपने पर भपनी निर्वेशताथा को छाड भपने विषय में समल्ड न करना। ६ क्योंकि यति मैं धमगृष्ट करना चाह भी नी मूर्ण न हुगा क्यांकि संच बोल्या नौभी रक जाताह ऐसान हो कि जैसा नोई मुक्त देखता है या मुक्त से सुनता है मुक्त उस स क्वचर समझे। ७ ग्रीर इनित्य रिर्म प्रकारा नी बहुतायन से पन न बाऊ मरे शरीर में एवं बाटा भुमाया के प्रया प्रयांतु मैसान का एक 
बूठ कि मुके पूर्व मारे साकि मै फूल न 
बाकं। व इस के विषय में में ने प्रमु से 
तीन बार विनती की कि मुक में मु से 
तीन बार विनती की कि मुक से यह 
बूर ही जाए। ६ और उस ने मुक से यह 
बूर ही जाए। ६ और उस ने मुक से 
कहा मेरा धनुषह सेरे निम बहुत है 
अमीन मेरी सामर्थ में बड़े सान्तर से 
ध्रापनी निर्वेत्तराधा पर समतड कन्या कि 
प्रयानी किंसताधा पर समतड कन्या कि 
स्वीह की सामर्थ मुक पर स्वाम करती 
रहे। १० इस कारण में मधीह के निये 
निर्वेत्तराधा धीर नित्यासो में और 
बरिद्या में धीर उपहां में सीर मक्टों में 
धरम हूं क्यांकि अब में निर्वेत्त होता हू 
तमी बमवल्य होनाह।

११ भे मुख तो बना परन्तु नुम हा ने
मुक्त से यह बरबस नरवामा नुम्हें हो
मेरी प्रपक्षा करनी वाहिए पी क्याकि
तथिये मुख्य भी नहीं ठीमी उन बढ़ से
हे मेरिता से क्यों में बान में कम नहीं
हा। १२ मेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीव सब प्रकार के बीरब सहित विन्हा धीर अब्युत कामा धीर नामर्थ के कामा से दिलाए गए। १३ नुम कीन मी बान में और क्योंसियों में कम य देवस इस में हिंग में ने नुम यर अपना मार न रक्षा मरा यह सम्याय क्या करा। म

१४ देशों में तीमधी बार तुम्हारे पास धाने का तैयार हूं और में तुम पर कोई मार न रक्षा व्यापि म तुम्हारी सम्पत्ति नहीं बरन तुम ही को बाहना हूं बमानि नहने न्याना को साना-पिता में सिसे पन करोप्ता न चाहिए पर माना-पिता को नहन न्यानों के सिसे। १४ मं तुम्हारी चारमाघी के सिये बहुत धानन्य से कार्ष महमाग बरन घाप भी धर्ष हो बाराज्या नया जितना बहुकर में नुम से प्रेम रक्ता हूं उदना ही घटनर तुम मुम्म से प्रेम रक्ताये? १६ ऐसा हो समदाहि किये ने नुम पर बोम नहीं बाला रन्दा चनुराहि से तुम्हें थोका वेदर फखा मिया। १७ मता जिल्हें में ने तुम्हारे पाल मेजा बया उन में से किसी के हारा में ने स्वत्न करके तुन हे कुछ से सिया? १६ में ने तितुख की समझाकर उनके साथ उस माई को मेजा तो क्या तितुस ने स्वक्त करके तुम्ब हे हुछ मिया? क्या हम एक ही साकरा के ने बताए न को ने क्या एक ही सांकर न क

१६ तुम भ्रमी तक समऋ रहे हाये कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर वे रहे है हम वो परमेश्वर को उपस्थित बानकर मधीह में बोलत है चौर इं प्रियो सब बार्ते तुम्हारी उम्मति ही के लिये पहले हैं। २ क्योकि मुभे बर है पड़ी ऐसान हो कि नै शाकर पैसे पाहता हू पैसे तुम्हेन पाऊ भीर मुक्ते भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पांची कि तुम में भगवा बाह काम विरोध ईच्या पुगली अभिमान सीर वसेवे हों। २१ और मेरा परमेश्वर कही मेरे फिर से सुम्हारे यहा भाने पर मुक्त पर दवाब बाले भौर मुक्ते बहुतो के जिसे फिर ब्रोक करता पड़े जिन्हों ने पहिसे पाप किया वा और उस मन्दे काम और अ्यभिचार, और स्वपन संजो उन्हों ने किया मन नहीं फिराया॥

१३ सब तीसरी बार तुम्हारे पोस प्राता हु दो यातीन मवाहो के मृत्र स हर एक बात त्रहराई आएगी। प्रजैसे म जब दूसरी बार तुम्हारे साव था सो \* वैसे ही धव दूर रहत हुए उन मोगा से जिल्हों ने पहिल पाप रिया भीर भीर सब सोनो से घब पहिसे से शहे देता हू कि यदि में फिर भाऊगा नो नहीं खाइगा। इ तुम तो इस का प्रमाश चाहते हो कि मसीह सक में बोसता है जो तुम्हारे लिये निर्वस नहीं परस्तु सूम में सामर्थी है। ४ वह निर्वमता के कारल क्स पर बढाया तो नमा लीमी परमेश्वर की शामर्व से जीवित है हम भी तो उस में निवंत है परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से को दुम्हारे निये है उसके साम जीएगे। १ मपने माप को परको कि विश्वास में हो कि नहीं। बपने बाप को जाजो क्या तुम बपने विवय में यह नहीं जानते कि सीचू मसीह तुम में है ? नहीं तो तम निकम्मे निकने हो। ६ पर मेरी बाबा है कि तुम बात तीने कि इस निकम्मे नहीं। ७ और इस अपने परमेश्वर से यह प्रार्वना करते हैं, कि तुम कोई बुराई न करो इससिये नहीं कि हम करें देख पडे पर इस्रमिने कि तुम मनाई करो बाहे हम विकाम ही उहरे। व स्योकि हम धरव के विदोव में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिये कर सकते है। ३ जन हम निर्वेश है और तुम बसवन्त हो तो हम वानन्वित होते हैं, बीर यह प्रार्चना मी करते हैं, कि तुम सिद्ध हो बाघो। १ इस कारण में तुम्हारे पीठ पीखे में बाते मिखता हु कि उपस्थित होकर मुन्धे उस धनिकार के चनुसार जिसे प्रभू ने विगाडने के सिये शही पर बनाने के सिये मुक्ते दिया है

कबाई संकुछ करनान पडे।। ११ निरान हेमाइयो धानन्तित रहो सिद्ध बनत बाघो डाइस रको एक ही

<sup>\*</sup> वा मानो बूसरी बार उपस्कित बोकर।

मन रक्षा मन्त से रही और प्रेमधीर शासित का दाता के परभवकर तुम्हारे साथ हाणा। १२ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। १३ सब पवित्र मोग तुम्हें नमस्कार बरते हैं। १४ प्रभुभी घुमबी एका घनुपह और परभव्वर का प्रमु और पवित्र प्राप्ता की महत्रागिता के तुम सब के साथ हानी रहे।।

मुस्रोतः।

\* बासगरि।

## गलतियों के नाम पीलुस प्रेरित की पत्री

भीमृत की जो न मनुष्यों की मोर से भीर न नृत्य के हारा बरन मीनृ मार्चीह भीर परमेक्सर पिना के हारा विश्व में उस की मेरे हुमा न से जिलाना प्रतित है। र मीर खारे प्राह्मा की कनीतियाओं के नाम। है परमेक्सर पिता और हुनारे पन्नृ सीमु मझीह की भीर से तुन्हें सनुबह भीर भाषि निकती रहे। ४ उसी ने सपने साप को हुनारे पापों के लिये दे दिया सांकि हमारे रएमेक्सर बीर पिता की हक्का के भनुसार हमें इस बर्धनाम बूरे बसार से सहार। ४ उस की स्तुति का बहाई मृतापुर्य होती रह। धार्मीम।

दे मुक्ते धारकमं हाता है कि जिस ने पुर्वे मनीए ने अनुषह में कुनामा उस स पुन दतानी करवी फिन कर और ही अवस के सुप्तमाचार की धोर भूकते नवें। ७ परन्तु कह दूसरा सुस्तामार है ही नहीं पर बात यह है कि क्लिने ऐसे हे जो पुन्हें करा देते और मसीह के सुस्तमाचार का विगावना चाहते हैं, य परन्तु यहि हम सा स्तर्भ से कोई दूल भी उस सुस्तामाचार को सीह को हम ने तुम को सुनाया है कोई धौर सुष्माकार तुन्ह मुनाए, तो सारित हो। ह जैसा हम परिले कह कुछे है कैसा हो में यब फिर कहता है कि उस मुस्माकार को खोड बिसे तुम ने पहला किया है पति काई धौर मुसमाकार सुनाता है तो सायित हो। धव में क्या मनुष्या का मनाता हू या परतेक्कर को? क्या में मनुष्यों को प्रस्का करना वाहता हू ? १ पति में धव तक मनुष्या को ही प्रसन्न करता रहना तो मधीह का पास न होता।।

तक मनुष्यों को ही प्रसम्न करता रहता तो मधीह का यास न होता ।। ११ हे माम्यों में तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुष्याच्यार में न मुतामा है कह मनुष्य का सा नहीं। १२ स्थोकि वह मृत्ये मनुष्य की थोग स नहीं पहुचा धीर न मृत्ये विकास्या गया पर बीसू मधीह के प्रकास से मिमा। ११ यहूपी मद में बो पहिसे मेरा चाल चसन पा तुम पुत चुके हो कि में परमेश्वर की क्लीसिया को बहुत ही सताता थीर नास करता था। १४ धीर सपने बहुत से साविवासों से जो मेरी सबस्था के वे सहूती मद में बहुता जाता था थीर सपने बाग्याहा के स्थवहारों

में बहुत ही उत्तेतित बा। १५ परन्तु

परभेदवर की विस ने मेरी माठा के सर्वे

की ॥

ही से मुक्ते ठहराया और अपने अनुबह से वसासिया १६ जब इच्छा हुई, कि सुम्ह में भपने पुत्र को प्रयट करे कि मै अस्य बातियों में उसका सूसमाचार सूनाळ ता न में ने मास भीर लोड़ से सलाह ली १७ घौर न यरूअनेम को उन के पास गया का सफ से पहिसे प्रेरित से पर तुरस्त भरव को जलायया और फिर बहासे दिनक को सीट प्राया॥ १८ फिर तीन दरस के बाद में लैफा से मेंट करने के सियं यह्न्यसेम को बया मौर उसके पास पन्तह दिन तक उहा। १६ परस्त प्रम के भाई याक्य को खोड ग्रीर प्रेरितों में से किसी से न शिका। २ जो बाते मैं तुम्हें सिकता ह देखी परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता ह कि वंभक्तीनहीं। २१ इस के बाद मै मूरिया और किलिकिया के वेद्यों में भाषाः २२ परन्तु यहदिया की कमी सियाधी ने वो मसीइ में वी मेरा मुद्द को कभी नहीं देला जा। २३ परमतु यही सुना करती भी कि को हमें पहिने सताता का वह प्रव उसी वर्गका सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहिसे नास करता वा। २४ और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती

भारह वर्ष क बाद में बरणवास के भारम फिर मरूबलेंग को गया और तितृत को भी साम के समा १ और मेरा बाना ईस्वीय प्रकास के भागुका हुआ। धीर जो मुस्तामार में अम्बातियों में प्रकार करता हू उस को में ग उन्हें बता ग्या पर गक्ता म उन्हीं को जो को समम जान का नाहि ऐसा न हो कि मेरी म गमम जान वा असमी दौर कुए अपर्यं

ठहरे। ३ परन्तु विक्षा भी जो मेरे साम या और जो युनानी है सहना कराने के शिये निवध नहीं किया गया। ४ भौर यह उन मुठे भाइयो के कारण हुमा वो पोरी से पूस प्राए थे कि उस स्वतंत्रता का को मसीइ थीशू में हमें मिली है भेद सेकर हमें वास बनाए। ३ उन के भाषीन होना हम ने एक पढ़ी भर न माना इसमिये कि सुसमाचार की सज्बाई तुम में बती रहे। ६ फिर जो भोग भुच्च समन्ने बाटे वे (वे चाहे कैसे ही वे मुक्ते इस से कुछ काम नहीं परमेश्वर किसी का प्रसपात नहीं करता) उन से जो कुछ भी समन्दे जाते वे मुक्ते कुछ भी नहीं प्राप्त हमा। ७ परन्तु इसके विपरीत जब उन्हों में देखा कि जैसा कदना किए हुए बोवों के सिमें सुसमाचार का काम पदरस को सौपा गया वैसा ही कतनारिहतो के सिये मुक्ते सूसमाचार सुनाना सौंपा गया । द (क्यों कि जिस ने पतरस से बतना किए हुन्नों में ब्रेरिकाई का कार्य्य बडे प्रभाव सहित्र करवामा उसी ने मुक्त से भी धन्यवादियों में प्रभावसानी कार्यं करवाया) । १ और वब उन्हों ने उस बनुषह को भो भुक्ते मिला का बान निया दो याकृव चौर कैफा चौर बृहुमाने वो क्लीसिया के सम्बे समग्रे बाते वे मुक को और बरनशस को बहिना हाथ बेकर सन कर सिया कि हम बन्यवादियों के पास भाए, धौर ने सतना किए हथा के पास। केश्स यह कहा कि इस कगामी की सुषि में भीर इसी काम के करने का मै भाप भी यल कर उद्घाया।।

११ पर जब कैन्न झल्ताकिया में प्राया तो में ने उपके मूह पर उसका साम्हना किया क्यांकि वह दोषी ठहुए था। १२ इससिये कि याद्य की धौर से वितने सोयों कै माने से पहिल वह भन्यजातियों के साथ कायाकरताथा परन्तुजब वे शाए, तो सतना किए हुए सोगो के बर के मारे उन म हट गया भीर किनारा करने सगा। १३ पौर उसके साथ शेव यहविया ने भी क्पट किया यहां तक कि वस्त्रवास भी उन के कपट संपद्य गुसा। १४ पर अब मैं ने देखा कि वे मूलमाचार की सच्चाई पर सीभी चाल नहीं चलते तार्में ने सब के साम्हने कैफा से भहा कि अब तू यहुंची होकर मन्यजातियों की नाई चलता है भौर यहदियों की माई नहीं तो तु घन्य वावियों को यहवियों की नाई चसने को न्यो नहता है ? १३ हम तो जन्म के बहुदी है भीर पापी धन्यजातिया में से नही। १६ ठौमी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कार्मों से नहीं पर केवल सीखुनसीह पर विस्वास करने वे द्वारा भर्मी उहरता है हम ने भाप भी मधीत बीद्य पर विद्वास किया कि इस व्यवस्था के कामो से नहीं पर मसीह पर विस्वास करने से धर्मी ठहर इससिये कि व्यवस्था के कामो से कोई प्राची भर्मी न ठहरेगा। १७ हम जो मसीह में बर्मी ठहरना चरहते हैं यदि बाप ही पापी निक्सें द्वो क्या ससीह पाप का सेवक है<sup>?</sup> वरापि नहीं। १८ क्योकि का बूछ में ने मिरा दिया यदि उसी का फिर बनाता हु वो भपने भाप को धपराधी ठहराता हु ! १६ में को स्वयस्था के द्वारा व्यवस्था के सिये मर यसा कि परमेडकर के सिय जीऊ। २ में मसीह के साथ कृत पर चडाया गया ∄ भौर भव में जीवित संरहा पर शसीह मुक्तम जीवित है छीर में सरीर में घव मो मौभित हुतो अवस उस विश्वास से नीवित हु जो परमेश्वर ने पुत्र पर है जिस में मभ स प्रम किया और सरे सिये भपने

धाप को दे विधा। २१ में परमेश्वर के अनुषह को व्यर्थ नहीं ठहराला क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मधीह का गरना व्यर्थ होता॥

हे निर्वृद्धि गमतियो किस मे तुम्ह र्वे मोह सिया है? यूम्हारी तो मानो बाको के साम्हले बीधू मसीह ऋस पर दिकाया गया। २ मै तम से केवल यह जानना पाइता ह कि तुम न मारमा को क्या व्यवस्था के शामा से या विश्वास क समाचार से पाया? ३ क्या तुम ऐसे निवृद्धि हो। कि भारमा की रीति पर भारमभ करके श्रव धरीर की रीति पर शन्त करोगे ? ४ क्या तुम ने इतना दुख मोही उठामा? परन्तु कराचित व्यर्व मही। ३ सो जो नुम्हें घात्मा वान करता भीर तुम में सामवे के काम करता है वह क्या व्यवस्था के कामों संया विस्वास के मुसमाबार से ऐसा करता है? ६ इवाहीम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया \* और यह उसके निये थार्मिकता गिनी गई। ७ दो यह जान को कि जो विश्वास करनेवाले हैं वे ही इवाहीम की सन्तान है। 🗷 मौर पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर, वि परमेववर प्रस्पवातिया का विश्वास स वर्गी ठहराएगा पहिले ही स इवाहीम को यह भूसमाचार सुना दिया कि तुमः में सब वातिया भागीय पाएगी। ६ तो जा विश्यास करनेवाले हैं वे विश्वासी इबाहीय ने साथ प्राधीय पाते हैं। १ मो जितने मोग व्यवस्था ने नायो पर भरामा रगते है वे सब साप वे धार्मीन है क्यांकि मिला है कि जो कोई स्पतस्या की पुरतक में सिक्षी हु<sup>र</sup> सम बाता न भारने म स्थिर नहीं

यू मी प्रतीत की।

रहता वह स्मिपित है। ११ पर मह बावे प्रगट है कि स्पवस्था ने द्वारा परमेशवर के पहा काई पर्मी नहीं उहरता स्थानि पर्मी कर विद्वास के प्रीकृत रहेगा। १२ पर

पता काई पर्मी नहीं ठहरता क्यांनि पर्मी किन तिस्तास से भीतित रहेगा। १२ पर स्थान मान विस्तास से बुद्ध सम्बन्ध न पर बार किन की मानमा वह उन के नारस जिल्हा है के हमारे सिंह रहेगा। १३ मधीह ने जो हमारे किस हमित की किन से स्थान की स्था

है। १४ यह इससिये हुमा कि इबाहीम को माशीय मसीह यीगु में श्रन्यवातियां तक पहुंचे भीर हम विद्यास के द्वारा उस भारमा का प्राप्त करे जिस की प्रतिका हुई है।

१५ हभाइया मै मनुष्य की रीति पर रहता हु कि मनुष्य की बाजा भी को पक्की हो जाती है तो न कोई छसे टासता है धीर न उस में कुंद्र बढ़ाता है। १६ निवान प्रतिहाए इवाहीम को धौर उसके बस की दी ग**र्द वह** यह नही नद्वता कि वद्यो का जैसे बहुतो के विषय में कहा पर जैसे एक के विवय ने कि हरे बद्ध को और वह मधीह है। १७ पर मैं यह वहता ह कि जो बाबा परमेक्टर न पहिले से पक्की की भी उस को स्पत्रस्था चार सौ सीस बरस क बाद मापर नहीं टान देती कि प्रतिक्रा भ्यमं ठहरे। १० क्यांकि यदि मीरास **भ्यवस्था स** मिली है तो फिर प्रतिकास नहीं परन्तु परमदवर न इवाहीम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे थी है। १९ तक फिर स्पनस्था नगा रही ? वह श्री भ्रपरामा के नारए। बाट में टी गई कि उस बध के घाने नकरफ्रेजिस कार्यातकाको गई भी और बह स्वर्गदूता के द्वारा एक अध्यस्य के हाथ

नक्रमा€रम्६।२ सध्वस्त्रतो एककानही

हाउन परस्तु परमेश्वर एक ही है। २१ सो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिक्रामी क विराध में हैं? कर्रापि म हो ? क्योरि

यदि ऐसी व्यवस्था दो जाती जो जीवन दे सकती तो सचमून धार्मिक्ता व्यवस्था सं हृश्ती। २२ परन्तु पित्रच खारव न सव का पाप के प्राचीन कर दिया ताकि वह प्रतिक्षा जिस का प्राचार यौगु मसीह पर

विश्वास करता है विश्वास करनेवासो के निये पूरी हो जाए॥ २३ पर विश्वास के माने से पहिसे स्वस्था की साथीनता में हमारी रखनासी होनी थी सौर उस विश्वास के माने तक को मगट होनेवासा था हम उसी के बन्मन

प्रतिका के घनुवार बारिस्त भी हो।।

श्री में यह कहता हूं कि बारिस बब तक माकक हैं वर्षाप बब स्ट्रापों को स्वामी है तीभी उस में भीर बाद में कुछ नेयं नहीं। २ परन्तु पिता के उद्गुरप हुए समय तक रक्षकों और महनारिया के बस में रहता हैं। १ वेटो ही हम भी

मसीह के हो तो इवाहीम के वस भीर

नव नासक में ठा ससार की भाषि भिक्का के कहा म हाकर नास नने हुए थ। ४ परन्तु नव समय पूर्य हुआ तो परोश्वर न स्पन्त पुत्र को मेना को रजी से जन्मा और अवस्था के भाषीन उत्पक्ष हुआ। ४ ताकि स्ववस्था के भाषीन उत्पक्ष होने वा पद सिमं। ६ भीर हुम को केपासक होने वा पद सिमं। ६ भीर हुम को केपासक होने वा पद सिमं। ६ भीर हुम को पुत्र को पुत्र को पुत्र को सुप्त को पुत्र को पुत्र को पुत्र को स्वाप्त हुम को भारा को को है सब्बा है पिया कहकर पुकारता है हमारे हुम्य में भेना है। ७ स्वतिम पू पान सास नहीं परन्तु पुत्र है सीर जब पुत्र हुमा तो परमेशकर के द्वारा वारिस भी हुमा। ।

प मना तब धौ पूम परमेशबर को ल नातकर उनके बात थे जो स्वामाब है परमेशबर नहीं। दे पर सब को तुम ने परमेशबर को पहचान निया बरन पर मेशबर ने तुम को पहचाना हो जन निर्वस मीर सिप्ता कि तुम को तुम बोबारा दाव होना बाहुते हु। १ तुम निया भीर मदीनों भीर नियल ममयो भीर वर्षों को मानने ही। ११ में मुख्यारे विषय स मदादा बही प्राप्त को को तुम बोबारा को मानने ही। ११ में मुख्यारे विषय स मदादा हु वही ऐसा न हो कि जो पुरिस्था मैं न पुनक्ति निया है व्यक्त ठहरे।।

१२ हे भारची में तुम से दिनती करता है तुम मेरे समान हो आधी क्यांति में भी तुम्हारे समान हुआ हु तुम स मेरा हुख बिलाझ नहीं। १२ पर तुम म मेरा हुख बिलाझ नहीं। १२ पर तुम मानते हो कि पहिले में ने गरीर की निवंतना के बारख तुम्में कुत्रमामार नुनाया। १४ धीर तुम ने गरीरा का गरिस्क समा को ओ नुम्हारी परीमा का कारख की नुम्बर म जाना न उम से चुला की धीर परमेशकर वे दूव बरन मधीह क ममान मुक्ते प्रहुए। किया। १५ तो वह तुम्हारा धानन्द मनाना कहा गया ? में नुम्हारा गवाह ह कि यटि हो सकता तो तुम प्रथनी पास भी निकासकर मुक्त के देत । १६ तो स्था तुम से सब बोसने के कारण में तुम्हारा **वै**री वन गया हू। १७ व तुम्हें मित्र बनानाता चाहने हैं पर भनी मनसासे नहीं बरन पुन्हें यसन करना चाहते हैं कि तुम उनहीं को मित्र बना सो। १८ पर यह भी सच्छा है कि भनी बाद में हर समय मित्र बनान का यत्न किया आए न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ एड्टा हु। १८ हे मेर वासका बद तक तुम में यशीह का रूप न बत बाए, तब तक में तुम्हारे निमे फिर बच्चा की थी पीकार सहता हू। २० इच्छा तो यह होती है कि शव तुम्हारे पास धाकर भीर ही प्रकार स बोर्स, क्यांकि तुम्हारे विषय में मुन्दे सन्तेह है ॥

२१ तुम वा व्यवस्था के प्राचीन होता चाहते हो मुश्द से चड्डा क्या तुम स्पनस्या की नहीं सुनते<sup>?</sup> २२ यह सिका है नि इवाहीम ने यो पुत्र हुए एक दासी स भीर एक स्वतंत्र स्वी म । २३ परस्तु जो बाही स हुमा वह सारीरिक रीति ग्र जन्मा भीर जो स्वतम स्वी हे हमा बहु प्रतिशा के चनुसार जन्मा। २४ इन बानो में वृष्टाम्त है य स्त्रिया माना दो नाचाए है एक तो सीना पहाट की जिस से दास ही उत्पन्न हाते हैं चौर बह हाजिए है। २५ और हाजिए मानो धन्य का नीना पहाड है चीर साधनिक बक्दामन उसके मुख्य है। क्योंकि बह प्रपन बासको समन दासन्य म है। २६ पर अपर को सक्शालेश स्वतःत है चीर बह

हमारी माता है। २७ क्योकि सिसा है कि हे बाम, तू यो नहीं जनती बानन्द **गर, तुजिस को पीबाएँ नहीं उठती** गमा स्रोसकर अय जयकार भर, स्योकि रयागी हुई की सन्तान सुहागित की सन्धात से भी प्रधिक है। २० हे माइयो हम इसहाक की नाई प्रतिशा की सक्तान है। २६ मीर जैसा उस समय खरीर के भनुसार जाना ह्या प्रात्मा के प्रनुसार जन्मे हुए की सताता वा वैसाही सब भी होना है। ३ परस्तुपविच शास्त्र क्या कहता है? दासी भीर उसके पुत्र का निकास दे नयोगि दासी का पुत्र स्वतन्त्र स्त्री के पुत्र के साम उत्तराधिकारी नही होया। ३१ इससिये हे भाइयो हम दाशी के नहीं परम्तु स्वतंत्र स्त्री की सन्तान है।

मतिह न स्वतत्रता के सिये हमें स्वतत्र किया है सो इसी में स्थिर रहो और दासल्य के बूए में फिर से ल युटो।

२ देका में पीलुस तुम सं कहता हू हि यदि कतना करामाग तो मतीह से युन्हें हुछ साम न होगा। १ फिर मी में हर एक सतना करानेवाले को बताय सता हु हि उसे सारी व्यवस्था माक्षों पदेगी। ४ तुम जो व्यवस्था माक्षों प्रोगी। ४ तुम जो व्यवस्था के द्वारा मार्ग पत्र्यह सं गिर गए हो। १ क्योंकि पाना वे कारण हम विस्वास से मासा पाना वे कारण हम विस्वास से मासा पाना वे कारण हम विस्वास से पाना को हुई बार्मिकना की बाट जोहते हैं। ६ पीर मगीह योगु में न लतना क कारणार्गन हुछ काम का है परम्यु उन मा प्रभाव कारण देशाय करता है। मन मां मार्ग भीत को स्वास करता है।

न तुमक कि दिया कि संस्थाकी

न मानो। च ऐसी सीक तुम्हारे बुमाने बाने की धोर से नहीं। ह बोडा सा बमीर सारे मुखे हुए साट को बमीर कर बानता है। १ में प्रमु पर तुम्हारे विषय में मरोसा रकता हूँ कि तुम्हारा कोई बुसरा विचार न होगा परन्तु की तुम्हें बबरा देवा है वह कोई स्वी म हो दशक पाएगा। ११ परन्तु हे माइयो यदि में धव तक कलना का प्रचार करता हू तो क्यो घव तक सताया बाता हू फिर तो चूल की ठोकर जाती रही। १२ माता होता कि को तुम्हें शवाशोक करते हैं वै काट शासे आहे!

१३ हे भाइमी तुम स्वतव होने के

सिने कुसाए पए हो परन्तु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता धारीरिक सामे के कि यह स्वतंत्रता धारीरिक सामे के के बास बनो। १४ क्योंकि सारी स्वस्ना इस एक ही बाद में पूर्य हो बाती है, कि तू पत्रने पत्रोसी से सपने स्वतंत्र में गया। १४ पर यदि पुन एक दूसरे को बात से कारते भीर फाट खाते हो तो चौकस युद्दों कि एक दूसरे का सत्यानाम

बात से काटते थीर फाड बाते ही तो नी कर दो।।

१९६ पर में बहुता हू प्रारमा के धनुवार क्लो तो तुम सरोर की सामसा मिली रीति सपूरी न करोगे। १७ क्लोस धरीर कारामा के किरोप में और धारमा धरीर के किरोप में भीर धारमा धरीर के किरोप में भीर धारमा धरीर के किरोप में मानसा करती है धीर से एक दूसरे के किरोपी है इस में करने पाया। १८ धरीर सहि तुम धारमा के कमाण बनन हो हो स्वस्ता के धारमा के ध्यान ध्यानमार, तमरे काम मुक्यन। २ मूर्ति पूजा टोना बैर सनाव इंप्पॉ त्रोध विरोध पृट विधर्म।
२१ बाह सत्तालपन भीसाकी बार दिन के ऐसे धौर धौर काम हुं इन के विधर्म में तुम को पहिले से कह बेता है।

बिध्य में में तुम को पहिले से कह के तो है।

वैद्या पहिले कह भी चुका हू कि ऐसे ऐसे काम करनेवासे परनेवबर के राज्य के वारित न होमें। २२ पर धारमा का फल प्रेम धानन्य सेना धौरत २३ इसा मनाई विश्वस न विश्वस विध्य देव हुए।

मनाई विश्वस न नवता धौर स्वयम हैं

ऐसे ऐसे कामो के विरोध में कोई भी स्वयस्ता नहीं। २४ धौर वो मसीह थीयु के हैं उन्हों ने सरीर को उस की नाससाधों सें धामाना सीं धीर प्रिमानों सींग धीमाना सींग सेंग कुरा पर कहा विधा है।

२५ मिट हम झाल्मा के हाउ जीवित है हो भारमा के धनुसार चर्ने थी। २६ हम मनगबी होकर न एक दूसरे को खेडें और न एक दूसरे से डाह करें।

है भाइसो सि कोई मनुत्य किसी
परदास में पकड़ा भी बाए, तो तुम
भी सिरान हो नकता के साब ऐसे
भी सिरान हो नकता के साब ऐसे
भी मामा और अपनी भी बोनती
रक्ते कि तुम भी परीका में न पड़ी।
र तुम एन दूसरे के भार उठाओ और
रस मनार मसीह भी स्मारता हो
स्मार प्रसाह भी स्मारता है।
स्मार्थ पाय को हुछ सममना है,
सा स्मार पाय को होना है। य पर
सर एन पपन ही नाम को जाब से धीर
तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु प्रपने
दी नियस म उसकी समगढ़ समने का
पराता होगा। इ स्वारत हर एक व्यक्ति
पनता ही बाफ़ वो जाता हर एक व्यक्ति
पनता ही बाफ़ वो जाता हर एक व्यक्ति

कु नव्यता नी वात्मा ।

६ जो जपन की शिक्षा पाठा है वह सब प्रच्छी परनुष्या में सिकानेवासे को माणी करें। ७ जोका न साधी परनेवरर रही में नहीं उदयाय जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ कंठा है वहीं काटेगा। ८ क्योंकि जो प्रपने घरीर के मिये बोना है वह सरिए के डार्स किनाय की कटमी काटगा और यो धारमा के सिये बोना है वह सारमा के डार्स धनन्त जीवन की कटमी काटेगा। ८ हम मल बाम करने में हिसाब न खोडे क्यांकि सिंद हम डीमें न हो तो ठीक समय पर करनी काटेंग। १० इससिये बहा तक धनसर मिले हम सब के साथ महार्व कर विदेश कर रहे

११ देलों मैं ने वैसे बड़े बड़े घशराम तूम को प्रपने हाथ में मिला है। १२ जितने भाग धारीरिक विसाद काहत है के तुम्हारे जनना करवाने क लिये इवाब देत हैं नेवल इसलिये कि व मसीह के भूग के शारण मताए न जाए। १३ क्योनि जनना करानेवासे याप हो। व्यवस्था पर मही चमत पर तुम्हारा श्रप्तना कराना इस्रमिय चाहते है कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर पमएट कर। १४ पर ऐसान हो कि में मौर किसी बात का यसगढ करू केवल हमार प्रभ थीय मसीह व जुस का जिल के द्वारा ससार गरी दुष्टि में घीर में समार की दिष्टि म जम पर चढाया गया है। . १४. व्याप्ति गतना भीर न सन्ता रहित कुछ है परस्तु नई सच्टि। १६ घौर बितने इस नियम पर चरेंगे उन पर घोर परमद्वर के न्याएत पर, क्वान्ति घोर दया

हाती रहे ॥

१७ मार्गको कोई मुम्दे दुवान दे न्यों कि मैं मीझ के वागों को प्रपनी देह में सिए फिरसा हु॥

पौलुस की स्रोर से को परमेक्दर

१८ के माइयो हमारे प्रमुयीसुमसीह का धनुषह तुम्हारी भारमा के साथ रहे। द्यामीन ॥

### इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

र की इच्छा से मीसू मसीह का प्रेरित है उन पनित्र और मसीह यौशु में विस्वासी नोगो के नाम जो इफिस्स में है। २ इमारे पिता परमेक्बर और प्रम मीशु मसीह की स्रोर से तुम्हे सनुब्रह भीर चान्ति मिसदी उहे।। हमारे प्रमु बीच मसीह के परमेश्वर भीर पिता का बन्यबाद हो कि उस ने हमे मसीह में स्वर्गीय स्थानो मे सब प्रकार की बाधीय \* वी है। ४ जैसा वस ने हमे जगत की बस्पत्ति से पहिसे उस में चुन किया कि इस उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोच हो। ५ और भ्रमनी इच्छा की शुमति के बनुसार हमें मपने सिवे पहिसे से ठड़राया कि बीस मधीह के द्वारा हम उसके सेपासक पुत्र हो ६ कि उसके उस धनवह की महिमा नी स्तुति हो जिसे उस ने हमें उस प्यारे में सेत मेत दिया। ७ हम को उस मे उसके माहू के हारा स्ट्रकारा भवीत् मपराभो की स्नमा उसके उस मनमाह के

भन के भनुसार सिक्ता है। 🖘 जिसे बस मे

मार जान भीर समभ्र सक्रित इस पर

बहुतायत से किया। १. कि उस ने धपनी इच्छा का भेद उस समित के बनसार हमें बताया जिसे उस में घपने घाप मे

ठान निया था। १ कि समयो के पूरे होने का ऐसा प्रवन्ध हो कि वो कुछ स्वर्ष में डी भीर जो कुछ पण्नी पर है सद कुछ वह मसीह में एक प्रकरित

११ उसी में जिस में हम भी उसी की भनसा से जो अपनी इच्छा के मत के भनुसार सब कु**ध क**रता है पहिने से ठहराए बाकर मीरास बने । १२ कि इम

जिन्हों ने पहिले से मसीह पर बाह्य रखी बी उस की महिमा की स्तृति के कारण हो। १३ और उसी में तुम पर भी जब दम ने सत्य का वचन सना वो तुम्हारे उदार का पुसमाचार है और जिस पर

दुम ने विस्वास किया प्रतिका किए हुए

पिक बारमा की छाप नगी। १४ वह उसके मोस सिए हुयों के घटकारे के सिये हमारी मौरास का बयाना है कि उस की महिमा की स्तुति हो ।। १५ इस कारण में भी उस विस्वास

का समाभार तुनकर को तुम तौगो में प्रभुगोस्पर हैं सीर \* सर्व पनित्र तोनो वा सुम्हारा शैम जो सब विश्व सीगों

५ मार्थाद से आसीद।

से 🗗 1

पर प्रगट है। १६ तुम्हारे लिये चन्यबाद करना नही छोडता घौर घपनी प्रार्थनामो में तुम्हें स्मरल किया करता ह। १७ कि हमारे प्रभू यीवा मसीह का परमेश्बर जो महिमा का पिता है तुम्हें घपनी पहचान में जान भीर प्रकास की झाल्या दे। १८ मीर तुम्हारे मन की भाक्त ज्योतिर्मय हॉ कि तुम जान को कि उसके बुकाने से कैंसी घाषा होती है, बौर पश्चि नोगा में उद्य की मीरास की महिमा का चन कैसा है। १६ और उस की सामर्थ हमारी मोर नो विश्वास करते है किन्तनी महात है उस की शक्ति के प्रशास के उस कार्या के प्रमुसार। २० जो उस न मधीह के विषय में निया कि उस को मरे हवा में मे जिसाकर स्वर्धीय स्वानो में भ्रपनी रहिनी मोर। २१ सब प्रकार की प्रपानना और धपिनार, बीर समर्थ भौर प्रमुता के और हर एक नाम क कपर जो न केवल इस मौक स पर मानेवाने सोक में भी निया जाएगा बैठाया । २२ और सब कुछ उनके पाना नम कर दिया और उने नव वस्नूको पर शिरोमणि ठहरावर वनीसिया का दे दिया। २३ यह उसकी वेह है और उनी की परिपूर्णता है और नव में सब कुछ पूर्ण करना 🛊 छ

भीर उस ने नुस्कु भी जिलामा भी भारत सपराधी भीर पाणे के नारण सरे हुए था ? दिन में पूर्व परित्र इस समार भी रीति पर भी पाणात के भविषान के नार्विस सर्वात् दस साम्मा के भारताल नार्विस सर्वात् से भारता के भारताल नार्विस सर्वा मी भारता ने मान्येसाला में कार्यों बरता है। ३ इन महम भी सब व नव परित धपन धरीर की सामसाधा में टिन विनात वे चौर घरीर, धीर मन की मनसाएं पुरी करते वे धीर धीर लोगाक समान स्वयाव ही स काम का सम्मान पः। ४ परन्तु परसंदवर ने जादमा का भनी है अपन उस वडे प्रम ४० वारण जिस से उत्त ने इन्न स प्रेम किया। ५, जब हम बपराधा के नारन्य यर हुए ये ती हमें मनीह के साथ जिलायां (धनुषह ही न तुम्हारा उद्यार हुमा है)। ६ मीर मनीह बीच में उसके नाथ उठाया और स्वर्गीय स्वामा म उसक माम बैठाया। ७ कि बहुधपनी उस हुपा में जा मधीह बीग में हम पर है मानेवाले समया म चपने चनवह का चनीम धन दिखाए। क्योक् विश्वाम के द्वारा प्रनुप्त ही स भुम्हारा उद्यार हथा है और यह तुम्हारी धार गनहीं बरन परमध्यर का दान है। ध और न क्यों क कारण ऐसान हा कि काई यसगढ करे। १ स्थानि हम उसक बनाए हुए हैं और मनीह बीम में उन भने कामा के लिय सुत्र गए जिन्ह परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के निय र्वभार किया ॥

वधार स्था ।

११ इस कारण स्मरण करो ति तुम
जो सापीरिक रीनि में पर्यज्ञानि हा
(और जो लीग मारीर में हाय के किए
हुए अनने ने जननात्रीक करान है के
तुम को अननार्गित करने हैं) । १२ तुम
लोग उस नमय समीह से मनन मोर हुए और मिना की समाधी के मार्गा हुए और मिना की नामधी के मार्गा के भीर सामारीन भीर नामधी के मार्गा के भीर सामारीन भीर जगन में देखनरसीहन क। १३ पर पत्र सो ममीह लोगू में तुम जो पत्रिम हुन से ममीह के लोगू में हारा निकर हो गए हैं। १४ नयोकि वहीं हमारा मेल हैं जिस ने शोनों को एक कर सिया थीर समय करनेवानी दीबार की बो बीच में बी डा दिया। १४ और घपने शरीर में बैर प्रवृद्धि तह स्थवस्या जिस की ग्राकाए

२७५

हा दिया। १५ और घपने खरीर में बैर धर्वात वह व्यवस्था निस की बाजाए विविधों की रीति पर बी मिटा विधा कि दोनो से धपने में एक नया मनुष्य उलम करके मेल करा दे। १६ चौर कुस पर बैर को नाथ करके इस के द्वारा बोनो को एक देह बनाकर परमेक्बर से मिसाए। १७ भीर उस ने चाकर तुन्हें को दूर में भीर उन्हें जो निकट ने दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार मुनाया। १० वयोकि उस ही के द्वारा हुम दोनों की एक घारमा में पिता के पास पहच होती है। १६ इसमिये सुम मद विदेशी और मुसाफिर नहीं खे परन्त पवित्र कोगी के सगी स्ववेखी और परमेवबर के बराने के हो गए। २ और प्रेरितो भीर भविष्यदक्ताको की नेव पर जिस के कोने का पत्चर मछीह सीधू

एक माब बनाए बाते हो।।

इसी कारण में पौसुस को तुम
पम्पवातियों के निये मधीह बीधु का
कथ्या हु— २ बीद तुम ने परमेखकर के
मन्यत्र के प्रमन्य का सम्माब्य हुआ

माप ही है बनाए गए हो। २१ जिस में

धारी रचना एक शाय नितकर प्रमुने

एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है।

२२ जिस में दूम भी घाल्या के द्वारा

परमेश्वर का निकासस्कान होने के सिये

हा जा तम्हार । स्था मुक्त । दया स्था । भागत यह विकास से समुख्य पर प्रकास के द्वारों प्रयट हमा जैसा से पहिस्त

म्द्रारा प्रगट इन्छा जैसा में पहिसा - रामेलित चकाहा ४ जिस से तुस

पड़कर जान सकते हो कि मै मसीह का बहुमेद कहातक समम्रताह। ५ को भौर भौर समयो में मनुष्यों की सन्तानी को ऐसानही बताबा गया या नैसा कि बात्मा के बारा बन उसके पवित्र प्रेरिको भौर भविष्यक्षकताओं पर प्रयट किया समा है। ६ कर्वात यह कि मसीह मीचु में मूलगाचार के द्वारा ग्रन्थवातीय नीय मोरास में सामग्री भीर एक **ही देह** के मीर प्रतिका के भागी हैं। 🖦 मीर मै परमेक्टर के धनुषह के उस दान के बनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के धनुसार मुक्ते विया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। इ. मुक्त पर को सब पवित्र लीमों में से छोटे से भी छोटा ह यह प्रमुख्ड हमा कि मैं प्रत्यजावियों को नसीह के घगम्य बन का सुसमाचार सुनाकः। ६ भीर सन पर यह नाट प्रकाधित करू कि उस मेर का प्रकल न्या है जो सब के सुजनहार परमेश्वर में थावि से गुप्त वा। १ ताकि धर्म कमीसिया के द्वारा परनेतवर का नाना प्रकार का झान चन प्रवानो धौर सवि कारियो पर, जो स्वर्गीय स्वानो में है प्रगट किया आए। ११ उस सनावन मनसा के धनुसार, जो उस ने हमारे प्रमु

प्रगट किया जाए। ११ उस समादन जनवा के धनुसार, को उस ने इसारे प्रमु हम को उस पर निस्तास एकने से दिया और मरोसे से निकट पाने का धरिकार है। १६ इसमिये में दिनती करता है कि जो नमेस पुरक्तरे निस्ते मुक्ते हो रहे है उनके कारण दिवास न धोडो क्योंनि उन में सुस्कृरी मिस्सा है।

१४ में इसी कारण उस पिता के साम्हते पूटने टेक्ता हु १५ जिस से स्वर्ग भीर पृथ्वी पर, हर एक \* घरान का नाम गया जाता है। १६ कि बहु घरनी महिमा के भन के धनुनार पुष्टें घर वान दे कि ना नाम जाता है। १६ कि बहु घरनी महिमा के भन के धनुनार पुष्टें कि नाम जाता ने प्राप्त में विषय में निवधी मनुष्यत्व में वामक पाकर सकर होगे जामो। १७ भीर विश्ववास ने द्वारा ममीह दुस्तरे हुस्य में वत कि तुम प्रेम म जब पक्षकर भीर नेव दान कर। १७ सव विषय मोगा के दान मनी मादि सम्बद्ध की पास मनी मादि सम्बद्ध की पास मना मादि सम्बद्ध भीर सम्बद्ध और सम्बद्ध और महर्गाई विवनी है। १९ और ममीह के उस प्रेम की जान सनो जी जान ने परे हैं कि तुम प्रमेशवर की सारी अरपूरी तक परिपूर्ण हो जायो॥

२० प्रव जो ऐक्षा सामर्थी है वि हमारी विनदी घोर समक से वही प्रियक नाम कर सनता है उस सामर्थ के घनुनार जो हम में नार्म्य नरता है २१ नमीसिया में घीर ममीह यीता में उस की महिमा पीडी से पीडी तन धुगानुपुग होनी रहे। प्रामीन।

8 से जो प्रमुधे बन्युसा हू नुस से बिननी करता हू वि निस्स मुसाहन ते नुस बनाए गए ये उनक्ष सोस्य क्षास करते। २ सर्धानु नारी सीनना सीर-पक्षाना नितन सीर सीरस सरकर प्रेम ने एक पूमरे को मह लो। ३ सीर मेस के क्ष्म में सारसा की एकता रसने का सक्त करते। ४ तक ही देह हैं सीर एक ही सारसा जैन नुस्ह आ बुनाए गए ये सरने बुनाए जान से एक ही साता है। १ एक ही प्रमुह तक ही किल्लाम एक ही सरिस्सा। ६ सीर सक्त वा एक ही

परमध्बर झौर पिता है जो सब के ऊपर भीर सब के मध्य में भीर सव में है। ७ पर हम म से हर एक को मसीह के दान के परिमाण स पनुप्रह मिला है। द्र इससिये वह नहता है नि वह ऊप पर चढा और बन्धुवाई की बाप से गया धौर मनुष्यों को दान दिए। ६ (उसके भवने से भीर क्या पामा जाता है केवस यह कि वह पृथ्वी की निवसी जगही में उत्तरामी या। १ और को बतर गया यह वही है जो सारे भाकाय में ऊपर चड भी गया कि सब कुछ परिपूरा करें)। ११ और उस ने निमनी को प्ररित नियक्त करके और विननों को प्रविध्यद्वन्ता नियुक्त करके और विवनों को संस्थानार सुनानेवाले निष्कत करके भीग विजना को रत्ववासे और उपदेशक नियुक्त करके दे विधा। १२ जिम से पर्वित्र मोग निख हो जाए, भौर सेवा का काम किया जाए. और मसीह की देह उसनि पाए। १३ जब तक कि हम सब के सब पिरवास मौर प्रभावत क पुत्र की पहिचान में एक न हो जाए और एक मिद्र मनुष्य न बन बाए और मनीह ने पूरे डीन डीन तर न बढ़ जाए। १४ तानि हम प्राय नो बातक न रहें जा मनुष्या की ठन-विद्या धीर बतुराई से उन ने अम नी पुनितमा की और उपदेश की हर एक बयार में उछाले और इधर-उधर पुमाए जाते हा। १५ बरन प्रेम में सच्चाई में चनत होए सव बातो में उस में जो सिर है मर्पान् मनीह में बढ़ने जाए। १६ जिस से सारी देह हर एक जीड़ की सहायता में एक माथ भिनवर, धीर एक साथ गणका उम धभाव व धनमार का हर एक मांग व परिवार व उन में होता है भाने धार की बढाती है, कि वह प्रेथ में उत्तरि करती जाए।।

१७ इसनिये मैं यह कहता हु बीर प्रमु में बताए देहा हूं कि जैसे धन्यजातीय सोग प्रपने मन की प्रनर्थ रीति पर चलते है, तुम सब से फिर ऐसे न चनो। १ व नयोकि उनकी बुद्धि चन्केरी हो गई है चौर उस धवानका के कारल जो उन में है बौर उनके मन की कठोख्या के कारण ने परमेश्नर के जीवन से धवन किए हुए हैं। १६ और वे सूत्र होकर, सुचपन में सब गए हैं कि ध्रव प्रकार के गन्दे काम तालसा से किया करें। २० पर तुम ने मसीह की ऐसी विकानहीं भाई। २१ बरत तुम ने सचमुच उसी की सुनी भौर बैसा वीसू में छरथ है उसी में सिखाए मी नए। २२ कि तुम धवने वातवतन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवासी प्रमिनायायों के प्रमुतार भ्रष्ट होता जाता है उतार दानो । २३ और धपने नन के मारिमक स्वनाव में भये वनते जायो। २४ और नवे मनुष्यत्व को पहिन सी जो परमेश्वर के चनुसार सत्य की वार्मिकता घौर पवित्रता में सुका बबा है।।

२६ इस नारण मूठ बोसना खोड़कर हर एक परने पड़ोती से मच बोले क्योंकि हम सापछ में एक दूसरे के बात है। २६ फोब तो करो पर पाप नठ करो दूस सद्धा होने तक तुम्हारा कोव न रहे। २७ सोर न गैतान के को सनहर दो। २८ बोर नरनवामा फिर बोरी न करे बरन भले काम करन में घरण हाणे है परिसाम नरे हालिय कि जिसे प्रयोजन न उसे देने को उसके पास कुछ हो। २६ कोई नन्ती बात नुम्हारे मृह हे न निकसे पर धानस्थकता के घनुष्पार वहीं को उसित के सिये उत्तम हो ताकि उस से पुननेवालों पर घनुवह हो। ३० धीर परफेक्टर के पित्र धारमा को सोनित मत करों विश्व से <sup>क</sup> तुम पर सुटकारे के दिन के सिये सुप ची वई है। ३१ बन प्रकार की कम्बाह्ट धीर प्रकोप भीर कोच सी क्ष्मह, और निन्दा तब बैरनाव करेत पुन से दूर की बाए। ३२ धीर एक दूबरे पर क्रपान और कस्स्तानन हो भीर बंदे परफेक्टर ने बसीह में पुनहारे अपराव साम किस्ट, मैंसे ही तुन भी एक दूबरे के अपराव साम करें!!

इस्तिमं प्रिय वासको की नाई परमेक्वर के सदृस्य बनो। २ मीर प्रेम में पत्नो जैसे मसीह ने भी तुन है चेन किया और हमारे निमे सपने भाग को सुसदायक सुरान्ध के सिये परमेह्मर के वागे जेंट करके बिलदान कर दिया। भीर बैसा वित्र सोगों के गाम है वैशा तुम में व्यक्तिचार, ग्रीर किसी प्रचार यस्ट काम यानोय की चर्चातक व हो। ४ और न निर्मेन्नना न महता की बातचीत की य उट्टे की क्वोकि वे बार्वे कोहरी नहीं बरन कम्पनाद ही सुना आए। १ क्योंकि युग यह जानते हो कि किसी व्यक्तिनारी या प्रमुद्ध नन या तोशी मनुष्य की को मुख्य पूत्रनेवासे के बराबर है मसीह चौर परमेश्वर के राज्य में गीरास नहीं। ६ कोई तुम्हें स्वर्ष बातों ते बोलान दे क्योंकि इन ही कानों के कारण परमेखर था कोब माजा न नाननेवालों पर नद्श्या है। 😺 इंद्रतिबे

तुम जन के सहप्राणीन हो। ५ क्यों कि तूम तो पहुले धन्धकार ये परम्तु अव प्रमू में ज्योति हो सो ज्योति की सन्तान की गाउँ चली। १. (क्योंकि ज्योंति \* का फस सब प्रकार की भसाई, धीर वार्मिक्ता भीर सत्य है)। १० शीर यह पर्यो कि प्रभुको स्यामाता है<sup>?</sup> ११ और ग्रन्थकार के निष्कल कामी में ग्रहकाणी न 👸 करन तन पर जलाहना दी। १२ भ्याकि उन के गुप्त कामी की वर्जी मी नाज की बात है। १३ पर जितन शामी पर उताहना दिया जाता है वे सब न्यौति से प्रगट होते हैं, क्योकि को सब कुछ को प्रगट करता है, वह ज्योति है। १४ इस कारए। वह कहता है है छोनेवाले जान और मुद्दों में से जी बठ सो मसीह की न्योति तुम पर चमकेमी ॥

११ इस्तिय प्यान से देलों कि वैसी पात पत्तते हो। निर्मुदियों की नाई नही पर बुद्धिमानों की नाई बनो। १६ धीर पबसर को बहमान नमको न्योकि दिन बुरे हैं। इस इस कारण निष्कि न ही पर ध्यान से समझी कि प्रमुकी इच्छा नवा है ' १८ और बाधरत से मतदाने न बनो, बर्वोक्ति इस से लूचएन होता है पर भारमा से परिपूर्ण होते जाभी। १६ चौर धापस में मजन चौर स्तृतिगान भीर चारिमक गीठ गावा करी. और वपने धपने मन में प्रमुवे साम्हने गारे धीर नीति करत रही। २ और स्थासक माता के सिये हमार प्रवृ शील महीह के नाम स परमेरबर पिठा का सम्यवाद करते पहो। २१ भीर मसीह ने भग से एक दूबरे के चापीन रही।।

मिटी तिनी लेख में जाता ग्रन्थ भारा है।

२२ हे परिनयो सपने सपने पठि के ऐसे बाबीन रहो जैस प्रमुक । २३ वर्गीक यति यत्नी का छिर है जैसे कि मसीह कतीसिया का सिंद है भीर माप ही देह का उद्धारकर्ता है। २४ पर पैसे कमीसिया मगीह के बाबीन है वैसे ही वरिनयां भी हर बात में घपन धपने पति के साबीन रहें। २% हे पनियो सपनी प्रवती पत्नी से प्रम रखी जैसा मसीह ने भी कसीमिया न प्रेम करके घपने साप की जनके निये के दिया। २६ कि उस की बचन के हारा जस के स्तान से शुद्ध कर के पवित्र बनाए। २७ और उसे एक एसी तेजस्वी कनीसिया बनाकर प्रपते पास सबी करे जिस में न कसक न मुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र शीर निरोंप हो । २८ इसी प्रकार उचित है, कि पति संपनी भंपनी पत्नी से संपनी देह के समान प्रेम रजे और प्रपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह धपने धाप से प्रेम रकता है। २६ वयोचि निसी ने कभी प्रपने सरीर से बैर नहीं रता बरन जसना पातन-पोषण र पता है, जैसा मसीह मी क्लीमिया के साथ करता है। ३० इस मिये कि इस जन नी देह के मंग हैं। 8 इन कारण मनुष्य नाता पिता की छोडकर धपनी पन्ती में मिना गोगा और के दोनो एक तन होंगे। ३२ यह भेर ती बडाई पर में समीह धीर क्मीमिया के विवयं में कल्ताहा १३ परत्म में से हर एक प्राप्ती वल्ही स धपने समान प्रेम रखे दौर कभी भी धपने पनि ना मय माने ॥

है बातको अनु में घरने माठा पिता के साहावारी बनो क्योंकि यह जनित है। २ घपनी माठा भीर पिता ना भादर कर (यह पहिसी माझा है भिस ने साय प्रतिका भी है)। ३ कि तैरा भसा हो भीर तू घरती पर बहुत दिन नीदिन रहे। ४ भीर है बच्चेमा घपने बच्चो को रिस ने विसामी परनु प्रमुक्ती सिसा भीर जिताबती देते हुए, उन का पानन-मोक्स को।।

५ हे दासो जो लोग शरीर के बनुसार तुम्हारे स्वामी है भपने मन की सौधाई से बरते भीर कापते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उन की भी पाका मानो । ६ सीर मनुष्यों को प्रयन्न करनेवासी की नाई विकाने के सिये सेना न करो पर मसीह के दासो भी नाई मन से परमेश्वर की रुच्छापर वसो। ७ और उस सेवाको मनुष्यों की नहीं परन्तुप्रभू की जानकर सुक्ष्मा से करो । व क्योंकि तुम जानते हो कि नो कोई जैसामच्छाकाम करेगा चाहे यास हो चाहेस्ततत प्रमुखे वैसा ही पाएगा। ६ घीर हेस्वामियो तुम भी धमकिया छोडकर उन के साथ वैसा ही म्पवहार करी स्थाकि जानते हो कि उन का और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है भौर वह किसी कापल नहीं करता॥

१ निवान प्रभु में भीर उस की स्थित क प्रमान म बलवन्त करो। ११ परमेवकर के यारे हिपयार बाल्य को कि तुम पैतान ने मी पुलियों के साम्हल कहें स्व सको। १२ क्यांनि हमाद्य यह मम्मसुद्ध, नाह घीर मास संन्ती परन्तु प्रमानो से प्रारं यांपकारिया सं धौर इस मसार के प्रारं यांपकारिया सं धौर इस सुसार के प्रारंग क हाकिया सं धौर उस हुण्ता का पार्मिक मनामा सं है भी प्राकाश में हैं। १३ इसिंसने परनेशवर के सारे हिपियार बाल्य सो कि तुम बूरे दिन में साम्प्रता कर सकी और नव कुछ पूर्य करके दिवन रह सकी। १४ सा साम्य समनी कमन कसकर, और पार्मिक्ता की कित्तम पहिन कर। ११ और पार्मिक्ता की कित्तम पहिन कर। ११ और पार्मिक्ता की पित्तम के सुस्माचार की तैमारी के जूते पहिन कर। १६ और उन सक के सिक्त सिक्तास की बाल केकर स्विट रही किस से तुम उस कुण के सब अतते हुए तीरों की बुम्स सकी। १७ और उज्जार का टोप और साम्या की सकता को परमेस्वर का बचन है ले सो। १६ और हर स्वार का सीर हर सकार से सारका में मार्मिना मीर

बिनती करते एहा और इसी मिये जानते

को कि सब पवित्र सोगों के सिथे सगातार

विनती किया करो। १६ और मेरे सिये

भी कि नमें बोसने के समय ऐसा प्रवस

क्यन विया आए, कि मै हिवाब से

सुसमाचार का मेद बढ़ा सकू जिस के

शिमे में जंबीर से जनड़ा हमा राबद्दा है।

२० और यह भी कि मैं उस के विषम मे

बंधा मुक्ते चाहिए हियान से बोजू।।
२१ और पुक्तिकुध को प्रिय माई मीर
प्रमु में विकाससोग सेवल है पूर्वे घव
वार्ते बताराग कि तुम भी मेरी दया जानो कि में कैशा राह्या हू। २२ उसे में ने
गुन्हारे पास दशी किये मेजा है, कि तुम
हमारी बसा को जानो सीर वह तुम्हारे
मग को सान्ति दे॥

२६ परमेश्वर पिता और प्रमृ यीग् मसीह की प्रोर से भाइनो को सारित और विश्वास सहित प्रेम मिले : २४ जो हमारे प्रमृ बीच् मसीह से सक्या प्रेम राते हैं जन सब पर धन्धह होता रहे।

व वदलीस ।

### फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

मसीह यीमु के बास पौलुत धोर तौमुपियुस की धोर से सब पवित्र भौगों के नाम जो मसीह यीनु में होकर फिसिप्पी में रहते हैं सम्प्रका कोर वैक्को में समत । २ हमारे पिता परोक्वर भीर प्रमु यीगु मनीह की धोर से मुक्तें भनुष्ड धौर शास्त्रि निमती रहें।

है मैं जब जब भुम्हें स्मरण करता हू वेब तब प्रपने परमेश्वर का खन्यवाद भरता हु। ४ और अब कमी तुम सब के सिय बिननी करता 👔 तो सदा मानन्द के साथ विनती करता हु। ५ इसलिये कि तुम पहिम तिन से सकर बाब तक मुनमाचार के फैलाने में भेरे सहभागी प्देही। ६ मीर मुके इस बात का भरोसा है कि जिस न तुम में प्रच्या नाम प्रारम्म किया है नहीं उसे गीन् मनीह के दिन तक पूरा करेगा। ७ अचित र्दै कि में दून गुंब के लिये ग्रेगा ही विपार वक क्योंकि तुम मेरे मन में धा वसे हो भीर मेरी वैद में ब्रोर बुनवाचार म निये उत्तर और प्रमाण देने में त्म नद मेरे माथ धन्यह में सहमागी हो। म इस में परभेदकर गरा गवाह है कि मैं समीह यीए की सी प्रीति करके तूम सद की सामगा करता हु। ६ और मै यह प्रार्थना करना हु वि तुस्हारा प्रेस गान भीर सब प्रकार के विवय नहिन और मी बाता जाए। १ यहातक कि तुम उत्तम से उत्तम बाता को प्रिय जाती या विश्वती।

भीर मधीह क दिन तन सच्चे बन रहीं भीर ठोकर न सामो। ११ भीर उम सामिक्ता के फल से को थीगू मसीह के ब्राग्ट होते हैं परपुर होने जामी जिस स परोस्कर की सहिमा भीर स्नुति होती रहे।।

१२ हे भाइयो मैं चाहना 🛭 कि तूम यह जान नो कि मुक्त पर जो बीता है उस से मुममाचार ही की बढ़ती हुई है। १३ यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन भीर शेष सब लोगा में यह प्रगट दो गया है कि मैं मसीह के निय कैंद ह। १४ भीर प्रमुर्गेचो माई है उन में से बहुपा भेरे बैद होते के कारण हियान बाल्य कर, परमेश्वर का बचन निषदक गुनाने का और भी हियाब करन है। १६ क्लिने ता बाह भीर मगडे के नारण मधीह शा प्रचार नरते हैं भौर क्तिने भनी मनसा से। १६ कई एक हो यह जान कर कि मैं मुससाबार क लिये उत्तर देने को ठहराया गया ह प्रम से प्रभार करने हैं। १७ मार कई एक को भीषाई ने नहीं पर किरोध न मसीह की क्या सुनाते हैं यह समभ कर कि मेरी भैद में मेरे निये बनेग उत्पन्न वरें। १८ मा वया हुमा<sup>?</sup> वेदन यह कि हर प्रकार से बाई बहान से बाहे सच्यादें से भगीह की क्या मुनाई जानी है और में इस में बासरिया है और धानिन सुपा भी। १६ वर्णान मे वानता हु कि तुम्हारी विनती के तास धीर थीगु समीह शी धारमा न दान के

<sup>†</sup> यावीयनी।

दारा इस का प्रतिकत्त मेरा बढार होगा।

२ में तो यही हार्षिक नाससा ग्रीर माशा रकता हूं कि मैं किसी बात में मजित न होऊं पर जैसे मेरे प्रवण साहस के कारण मसीह की बढाई मेरी देह के इत्तर सदा होती रही है वैसा ही अब मी हो चाहे मंजीनित स्तृतानर आऊ।

२१ क्योंकि मेरे शिये जीवित रहना मधीइ है भीर गर आना शांश है। २२ पर यदि धरीर ने जीवित रहना ही मेरे नाम के सिधे लाजवायक है ठो मैं नहीं जानता कि किस को चुनु। २६ क्योंकि में दोनों के बीच चवर म मटकाई जी को बाहता है कि कुव

करके मधीह के पास जा यह क्योंकि यह महत ही यच्छा है। २४ परन्तु धरीर में रहना तुम्हारे नारण और भी भावस्थक है। २५ और इसलिये कि मुन्ने इस का मधेवा है वो मैं जानता हु नि मैं जीवित रहुगा बरन तुम सब के साथ रहगा जिस से तुम विस्थास में वृढ हाठे जाधी और वस में भागन्तित रहो। २६ और जो मनपुत्र तुम मेरे विश्वय में करते हो वह

मेरे फिर तुम्हारे पास बाने से मसीह मीश् मे चिक्त बढ बाए। २७ केवल इतना करों कि युम्हारा चाल चसन मसीह के सुसमाचार के साम्य हो कि चाहे मे भाकर तुम्हे रेस्, आहे न मी शाक त्म्हारे विषय में यह पूर्व कि तुम एक ही भारमा में स्थिर हो और एक विश होनर सुसमाचार के विश्वास के सिथे परिभम करते रहते हो। २व और किसी बात म विरीधियों से अय नहीं आराते?

यह उन ने सियं विवाश का स्पन्न चिल्ह

है परन्तु नुम्हारे लिये बद्धार का चौर

यह परमेश्वर की और से हैं। २६ क्योंकि मसीह के कारल तुम पर यह धनुपह हुमा कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिये इस भी उठामो। ३ मीर तुम्हें वैसाही परिधम करता है पैसा तुम ने मुक्ते करते देशा है भीर भव भी सुनते हो कि मैं वैद्या ही करता हूं।।

 चो वर्षि नचीह में कुछ पान्ति
 चौर प्रेय से काइस घीर मात्मा की सहमाणिता चौर कक्ष करता मौर दया है। २ तो मेरा यह मानम्द प्रस्त करो किएक यन एको और एक ही प्रेम एक ही चित्त और एक ही मनसा रसी। क्षिपोध या मूठी बड़ाई के सिमे कुछ न करो पर बीनता है एक दूसरे को सपने से भा**जा**स समग्री। ४ हर एक अपनी ही हिन्त की नहीं बरन दूसरों की हित की भी चिन्ताकरे। ५ जैसामसीह बीचु का स्वजाब वा वैद्या ही दुम्हाय भी स्वभाव हो। ६ जिस ने परमेश्वर के स्वक्य में होकर भी परनेश्वर के तुस्य डीने को धपने बदा में रसने की बस्तु न समग्रा । ७ वरन घपने ग्राप को ऐसा

होकर धपने धाप को दौन किया और यहातक शाक्षकारी रहा कि मृत्यु 👔 कृत की मृत्युभी सह ली। १, इस कारण परमहत्र ने उसको धति महान भी किया और उसको वह नाम दिया यो सब नामो मे श्रेष्ठ है। १ कि जो स्वर्गर्मे बौर पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब बौधुके नाम पर चुटमा टेकें। ११ और परमंख्यर पिता की महिमा के

सुन्य कर दिया और दास का स्वस्प

नारल किया और मनुष्य की समानता ने

हो गया। व और मनुष्य के रूप में प्रयट

सिये हर एक जीम समीनार कर से कि मीसुमसीह ही प्रमुई।।

१२ सो हे मेरे प्यारो जिस प्रकार तुम सवा से बाज्ञा मानते भाए हो वैसे ही पद भी न केवन मेरे साथ रहते हुए पर विरोध करके भव मेरे दूर रहने पर भी बरते भीर कांपते हुए भपने वपने उद्यार का कार्य्य पूरा करते जाधो । १३ क्योकि परमेश्वर ही है जिस ने घपनी नुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और नाम बोनो बातो के करने का प्रमाय बाला है। १४ धव काम विना कुउकुदाए ग्रीर विना विवाद के किया करों। १५ ठाकि तुम निर्दोष भीर मोसे होकर देंद्रे और हठीने सीगो के बीच परमेक्बर के निष्कसङ्क सन्तान वने रही (जिन के बीच में तुम नीवन का बचन सिए हुए बगत में जनते बीपको की नाई दिखाई देते ही)। १६ कि मसीह के दिन मुक्ते नगरड न रने का कारण हो कि न मेरा दौडना भीर न नेरा परिवास करना व्यर्थ हवा। १७ मीर यदि मुम्हे तुम्हारे विश्वास के वित्रान और सेवा के साथ अपना शोह भी बहाना पढे तीनी में भानन्दित ह भीर तुम सब के साय भागन्य करता हूं। रैय वैसे ही तुम भी भागमित ही भीर मेरे साथ प्राप्तस्य करो ॥ १९ मुक्ते प्रमुयीयु में धाधा है कि

में तीमृतिष्ठ को तुम्हारे पाछ तुम्ला में तीमृतिष्ठ को तुम्हारे पाछ तुम्ला मेनूमा ताकि तुम्हारी बचा तुम्लर मुम्के चान्ति मिन्ते। १ क्योंकि मेरे पाछ ऐसे स्माम का कोई नहीं वी सुद्ध मन से तुम्हारी पिन्ता करें। २१ क्योंकि स् प्रमुखे स्वत्य की कोज में यहते हैं न वि पीष् मधीह की। २२ पर उसको ठो तुम ने परका चीर जान भी निया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है बैसा ही उस ने सुसमाचार के फैकाने में मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मम्हे धाशा है कि ज्यों ही मुक्ते जान पढेगा कि मेरी क्या क्या होगी त्या ही मै उसे तुरुत भेज दुगः। २४ और मुक्त प्रमुमें भरोसा है कि मैं भाग भी बीझ भाऊंगा। २३ पर मैं ने इपफुबीतुस की जो मरा माई, और सहकर्मी और सगी योद्या प्रौर तुम्हारा दूत भीर मानस्यन बार्टी में मेरी भंबा टहन करमेबाना है तुम्हारे पांड मेजना घवस्य समग्रा। २६ स्वीकि उसका मन तूम सब में समा हुमा या इस कारण वह व्याकृत रहता या क्योरि तुय ने उस की बीमारी ना हान सुना था। २७ और निश्चय वह बीमार हो हो गया या बहातक कि मरने पर वा परस्त परभेक्टर ने उस पर दया की चौर केदन उस ही पर नहीं पर मुक्त पर भी कि मुक्ते धोक पर शोक न हो। २० इस सिये में ने उसे भेजने का और भी यतन किया कि तुम उस से फिर मेंट करके भानांन्दत हो नामी भीर मेरा भी ग्रीक कट काए। २६ इस्तिये तुन प्रभू में उस से बहुत प्रानन्त के साथ मेंट करना, थीर ऐसो का भारा दिमा करना। ३० क्योंकि वह मसीह के काम के लिये धपने प्रार्को पर जीखिम उठाकर मरने के निकट हो गया या ताकि जो घटी तुम्हारी और से मेरी सेवा में हई, उसे पुरा करे॥

निवान है मेरे मास्यो प्रमुमें धाननिवत रहो ने ही बातें तुम को बार बार विकने में मुन्दे तो कुछ क्टर नहीं होता धौर इस में तुम्हारी कुराबता

है। २ कुत्तों से चौकस रही उन बुरे काम भरनेवासी से चौकस रही जन काट स्ट करनेवामी से चौकस रही । ३ नयोकि सतनाबासे तो हम ही है जो परमेश्वर के बारमा की धगुबाई से उपासना करते है और मसीह योज पर वनएड करते हैं भीर ग्ररीर पर मरोसा नही रसते। ¥ पर मै तो सरीर पर भी मरोसा रक सकता ह यदि किसी और को धरीर पर मरोसा रसने का विचार हो तो मैं उस संभी बढकर एक सकताह। इ. घाठनें दिन मेरा सतना हुआ। इसाएस के वध भीर विन्यामीन के मोत्र का हु इद्यानियो ना इवानी है अधनस्था के विषय में यदि कहों द्यों फरीसी हु । ६ उत्साह के विषय में मदि नहीं दो कलौसियाका सदानेवाला भीर व्यवस्था की पार्मिकता के विवय में यदि महातो निर्दोप था। 😼 परन्तु जो बाबादे मेरे भाम की वी उनहीं को में ने मसीह के कारए हानि समझ निया है। = बरन मैं भ्रपने असू नसीह सीखू की पहिचान भी जलमता के कारण सब बाता को हानि समभ्या 🛭 जिस 🕏 कारण में ने सब बन्तुको की हानि उठाई, धौर उन्हर्भशासमध्याह जिस से मै मनीह का प्राप्त करू। ६ मीर उस में गाया जाऊ न कि धपनी उस वार्मिनता क साथ जा स्थवस्था स है करन उस धार्मिकता र साथ जो मसीह पर विश्वास बरन व बारण है और परमस्बर की धार न विश्वास करन पर मिशती है। । धीर में उसका धीर उसके मृत्युरू अय नामार्थं सो धौर उसक साय दूसाम गण्यामा होत के समै को जानू सीर संकाम्य का समाजना को प्राप्त करू। । नाकियं की गीति समर हमो

२८६

में से जी उठने के पद तक पहुचू : १२ यह मत्तनव नहीं कि मैं पाचुका हुया सिक् हो चुका हु पर उद्यापनार्वको पकड़ने के लिये दौड़ा चसा जाला 🛭 जिस के लिये मसीह यी शुने मुम्हे पकडा था। १३ है भाइयो येरी मानना यह नहीं कि मै पकड चुका हु परन्तु केवस यह एक काम करता हु कि बो बातें पीछे रह वई है उन को मूल कर, बाने की शता की योर बढता हुया। १४ निवाने की योर वीबा चला बाठा हु ताकि वह इनाम पाऊ, जिस के निये परमेक्बर ने मुन्हे मसीह मीसू में उत्पर बुसाया है। १६ सी हम में से जितने सिंख है यही विचार रखें भीर यदि किसी शत में तुम्हारा भीर ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रयट कर देगा। १६ सी जहातक हम पहुचे हैं, उसी के धनुसार असे ॥ १७ हे भाइयो तुम सब मिसकर मेरी सी

चान चनो भीर उन्हे पहिचान रही जो इस रीति पर चनते हैं जिस का उदाहरए। धुम हम में पाते हो । १०८ क्वोकि बहुतेरे ऐसी पान पमते हैं जिन नी पर्वार्थने तुम से बार बार किया है और भव भी रो रोकर कहता हु कि वे अपनी चास चलन से मसीह के जूस के देरी है। १६ जन का धन्त विनाश है उन का ईस्वर वेट 🖁 व धपनी चण्या की बाता पर वमगढ वरत है और पृथ्वी की बस्तुमी पर मन सगाए रहत है। २ पर हमारा स्वदेश स्वर्गपर 🕻 और हम एक उद्वार क्तांत्रभू यीघु मसीह के बहा स मान नी बाट जाह रहे हैं। २१ वह धपनी ग्रक्ति व उस प्रभाव के धनुसार जिस के द्वारा वह सब वस्तुषा ना प्रपन वर्ध में कर सकता है अमारी दीन-क्रीम दहका

रप बदनकर भपनी महिमा की देह के भनुकस बना देगा।।

हसलिये हे मेरे प्रिय भाइयो जिन में मेरा जी लगा राहता है जो मेरे भानन्य और मुकुट हो हे प्रिय माइयो प्रमुक्त इसी प्रकार स्थित रहते।।

र में यूपोदिया को भी समभ्यता हूं भीर मुन्तुकों को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। वे भीर हे खब्जे खहरूमीं में दुम्म दे भी विनती बरता हू कि तू जन दिनयों की सहायता कर, क्योंकि उन्हों ने मेरे साथ मुखमाबान फैलाने में बलेमेंस भीर मेरे उन भीर सहक्तिमंथों समेत परिभाम किया बिन के नाम औषन की पुरुषक में किया बिन के नाम औषन की

४ प्रमु में सवा प्रानिस्त रहों में फिर कहता हूं धानन्तित रहों। १ तुम्हारी कोमस्ता सब मनुष्या पर प्रगन हो प्रमु तिक्ट हूं। ६ किसी गी बात की दिखा मत करों परन्तु हुए एक बात में प्रमुद्दि निवेदन प्रार्थना और निनती के श्रीय सम्पन्नाद के साथ परनेश्वर के सम्मुस वर्षास्त्रत किए बाए। ७ तब परनेश्वर की धानि वा समक्ष से सिसकुस परे हैं प्रमुद्दे हुंबब और नुम्हारे दिक्तारों को वर्षाद्व हुंबब और नुम्हारे दिक्तारों को वर्षाद्व हुंबब और नुम्हारे दिक्तारों को

मियान हें भाइया जो जो बातें सच्य है और जो जो बातें धाररणीय हैं और जो जा कों उचित्र हूं चीर जो बातें पवित्र हूं धीर जो जो बातें पवित्र हूं धीर जो जो बातें पुहानती हैं धीर जो जो बातें मनमावती हैं है निरात जो पद्माय धीर प्रदास ही बातें हैं उसी पर प्यान न्याधा लगे। ह जो बातें पूर्व ने मुझ म लीखी धीर पहुए। वी धौर सुनी धौर मुक्त में देखी उन्हीं का पासन किया नरों तब परभेदबर जो शास्ति का सोना के सम्बद्धि साथ उन्हार स

का सोता है तुम्हारे साथ पहला ॥ १० में प्रमुम बहुत बानन्दित ह कि धब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विकार मेरे विषय में फिर जामृत हुआ है निश्चम तुम्हें धारम्भ में भी इस का विभार वा पर तुम्हे भवसर न मिसा। ११ मह नहीं कि मैं धपनी चटी के कारए। यह कहता है क्यों कि मैं ने यह शीका है कि जिस वशा मह उसी में सन्दोप कका १२ मे दीन होना भी जानता हु भीर बढ़मा भी जानता हु हर एक बात भीर सब दशायार्थे में ने दुप्त होना भूका एहना धौर बढना-करना सीका है। १३ जो मुक्ते सामर्थ दता है उस में भ सब कुछ कर सकता ह। १४ दीमी तुम ने भसा किया कि मेरे ननेया में मेरे सहमागी हए। १६ और है फिलिपियो तुम प्राप भी जानते हो कि पुसमाचार प्रचार के भारत्म में बद में ने मिनदुनिया से कृष किया तब तुन्हें खोड भीर किसी मगडसी ने लेन देने के विषय में गरी सहायता नहीं की। १६ इसी प्रकार जब में बिस्सन्तीके में या तब भी तुम ने मेरी बटी पूरी करने के लिय एक बार क्या बरन दी बार कुछ नेना या। १७ यह नहीं कि में बान पाहना हु परस्तु में ऐसा फल वाहताह जो तुम्हारे लाम के लिये बढता जाए। १८ मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी 🕻 जो वस्तूप तुम ने इपकृरीतुस के हाथ सं भेजी यी उन्हें पाकर में तुष्त हो गया हू वह तो सुनन्ध भौर प्रष्ट्रा वरने के योग्य बनिदान है को परमेरवर को भाग है। १६ और मेरा

परमस्बर मी बपन उस धन के धनमार

जो महिमा सहित मसीह यौधु में है तुम्हारी हर एक पटी को पूरी करेगा। २ हमारे परमस्बर चौर पिढा की महिमा युवानुबुध होती रह। भागीन ॥

२१ हर एक पवित्र जन को जो योश् मसीह में है नमस्कार कहा। वो भाई

मेरे साथ हं तुम्हें नमस्कार वहत है। २२ सब पवित्र शोग विशेष करके जा कैसर के चरान के हैं तुम को नमस्कार कहवे है।

२३ हमारे प्रभू बीख् मझीह का धनुपह तुम्हारी प्रारमा के साथ रहे ॥

#### कुलुस्सियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री

र गौमस की घोर छे जो परमस्बर की इच्छा छे मधीह बीधु का प्रेरित है, भीर माई तीमुख्यूस भी भीर सं। २ मसीह म उन पवित्र और विद्यासी

भाइया के नाम जो कुमुस्से में चहुत है।। हमारे पिता परमेश्वर की सीर से तुम्हे मनुप्रह भौर शान्ति प्राप्त होती यहे॥

३ हम तुम्हारे सिये नित प्रार्थना करके भपने प्रभू यीचा मसीह के पिता धर्मात परमेदबर का बम्पवाद करत है। ४ क्वोकि हम ने सुना है कि मसीह मीखु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र सोमो से बेम रसते हो। ५ उन्ह भाका की हा शिस्त के भारण को तुम्हारे निये स्वर्ग में रक्षी हुई है जिस का बर्शन तुम उस सुसमाचार कै संस्य क्ष्म संसूत कुके हो। ६ जो तुम्हार पास पहचा है भीर जैसा बगत में भी फर्चनाड़ा और बढता जाता है। धर्मात् विस दिन हैं तुम ने उस को सुना मौर सन्बाई से परमेश्वर का मनुश्रह पहिचाना है तुम में भी एसा ही करता ह। उ उसी की फिला तुम ने हमारे प्रिम

महत्रमी इपकास स पाई जो हमारे लिये

मसीह का विश्वासयोग्य सवक है। द उसी ने नुम्हारे थेम को जो भारमा में है

हम पर प्रयट किया॥

**≝ इ**सी निये जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे सिये यह प्रार्थना करन बीर बिनती करने से नहीं चुक्ते नि तुम सारे भारिपक ज्ञान भीर समझ सहित परमेक्टर की इच्छा की पहिचान में परिपूर्ण हो जायो। १ ताकि तुम्हारा चान-चनन प्रमु के योग्य हो भीर वह सन प्रकार से प्रसन्त हो और तुम महर प्रकार के मने कामो का फल समें घीर परमेल्बर की पक्तिबान में बढते जामो। ११ मीर उस की महिमा की शक्ति के धनसार सब प्रकार की सामर्थ स बसवन्त होते जामी यहातक कि भागन्य के साथ हर प्रकार से भीरव धौर सङ्बद्धीलता दिला सको। १२ और पिता का प्रत्यवाद करते रही जिस ने हमें इस सोम्य बनाया कि क्योति म पवित्र लोगों के शांच मीरास में समभागी हो। १३ उसी ने हमें बन्बनार ने बस सें सुझाकर शपने प्रिय पुत्र ने राज्य मे

प्रवेश कराया । १४ जिल से हम छटकारा

मर्थात् पापो की कामा प्राप्त होती है। ११ वह तो सबुदय परमेशबर का प्रति स्म भीर सारी सुद्धि में पहिसौठा है। १६ क्योंकि उसी में सारी वस्तुषी की पृष्टि हुई, स्वर्ग की हो सथवा पृथ्वी की देकी या धनदेकी क्या सिहासन क्या भमुताए, क्या प्रभानताए, क्या श्रविकार, सारी वस्तुए उसी के द्वारा चौर उसी के मिये सुनी गई है। १७ कौर नहीं सब बस्तुमो म प्रथम है भीर सब बस्तुए उसी में स्थिर रहती है। १८ सीर नहीं वैद्य प्रवीत् कली सियाका सिर 🕏 वडी मादि हैं भीर भरे हुन्नों में से जी उठने नानों में पहिसीठा कि सब बातो में बड़ी प्रधान टक्टे। १९ क्योकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस में सारी परि पूर्णता वास करे। २ और उसके कून पर बहे हुए शोह के ब्रास मेल मिसाप नरके सब बस्तुमी का बसी के द्वारा से मपने साथ मंस कर से चाडे वे पृथ्वी पर की हो चाहेस्थल में की। २३ और उस ने मन उननी सारीरिक वेह में मृत्यू के ब्राय पुन्हाय भी मेल कर लिया को पहिला निवासे हुए में और बूरे वामी के वारण मन से बैरी थे। २२ साकि तुम्हें भपने सम्मुल पवित्र भीर निध्नसनः और निर्वोप बनाका उपस्थित करे। २३ मदि तुम विश्वास की तेश पर दुध बने रही और दम मुंसमाचार शी धार्मा शी जिसे सुम ने पुना है न सोडो जिस का प्रकार भाराध के नीचे की सारी मुप्ति में किया गया भौर जिस ना में पौन्स सेवन बना ॥

२४ धव में उन दुला व वारण धानल करना हूं वो तुम्हारे सिसे बठाना हूं भीर मसीह व बन्धा वी घटी उस वी के के निम धर्मान वसीनिया व सिमे चपने गरीर म पूरी किए देता है। २४ जिस का मैं परमेक्बर के सस प्रकर्भ के धनुसार संबद्ध बना जो तुम्हारे सिथ मुक्त मौपा गया ताकि में परमञ्चर के अपन को पूरापूराप्रभागकन । २६ धर्मान् उस भेद को जा समया और पीठियो म मुप्त रहा परन्तु धव उसक उन पवित्र नोगापर प्रगट हुया है। २७ जिन पर परमेश्वर न प्रगट करना बाहा कि उन्ह ज्ञात हो कि धन्यजानिया म उस भद की महिमा का मृत्य क्या है ? और कह यह है। कि मसीह का महिमा की मामा है तुम म रहता है। २८ जिस का प्रचार करक हम हर एक मनुष्य काजतादन है भीर सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य का मिलात है, कि हम हर एक व्यक्तिका मसीह म मित्र करके उपस्थित कर। २६ और इसी के सिये में उस की उस शक्ति के धनुसार जो मुक्त थ सामर्थ के साथ प्रमाव कासती है तन मन सगावर परिधम भी करता है।

भै बाहना हू कि तुम बान भी कि बुन्हारे थींग उन के आ मोशीक्या म ह थींग उन नक कि निम निम्हान में पर धारितिक मक नमि क्या म कैसा परिभम करता हूं। र ठाकि उन क मतो म धानित हो थींग के मन थे पापछ म गठे रहें थींग के पूरी समक्ष का भाग मन मान करें, और परमक्ष का भाग मन मान करें, और परमुक्ष निमा के । इतिस म बुढि थींग जान म मान भएकार के धियों हुए हैं। ४ यह में इस मिये कहा। हू कि बोई मनुष्य नम्ह सुमानवामी बातों म धीरा न न। ४ वयोकि मैं मिंग खरीर कंभाव से तुम से दूर हूं तौमी ध्राप्तिय भाव से तुम्हारे मिकट हूं भीर तुम्हारे विधि-धनुसार परिव और तुम्हारे विक्षमत की ओ मसीह में हैं दुढता देवनर प्रसन्न हाता हु॥

६ सो बैसे तुम ने मसीह यीचु को प्रमुक्तरके प्रहल कर निया है कि ही उसी में क्सते रहो। ७ धीर उसी में कह पक्तरों भीर कहत जाभी धीर कैसे तुम किसाए १७ के ही विश्वास में दूड हों के जामों भीर शहरूक चन्यवाद करते रही।

श्रीकत रही कि कोई तुम्हें वस तत्त्व ज्ञान भीर व्यर्थ कोंक्षे के ज्ञास घोट्ट के न कर में जो मनुष्यों के परस्पर्य का भीर खसार की घारि धिक्षा के घनुसार है पर मधीह के घनुसार नहीं। १ क्योंकि उस में हैंक्सरूक की छारी परिपूर्णता ज्ञास में किसरूक ही है। १ भीर तुम् वसी न मरपूर हो गए हो जो लायी प्रवानता धीर प्रविकार का विरोमिश्य प्रवानता धीर प्रविकार का विरोमिश्य

धीर उस को कृत पर कीसो से बहकर सामकन से हरा दिया है। १६ भीर उस ने प्रमामनाओं भीर धारिकारों को धनने उस उतार कर उन ना सुम्लामन्स्सा तमाधा बनाया भीर क्लूब के बारणा उन पर अय-वय-वार को प्लानि साहि॥

१६ इसिनये काने पीने या पर्म्स या नए कान्य या सका के विषय मे तुम्हारा कोई तीवला न करे। १७ क्योंकिय मन्त्र कारोनाली नागा की स्थाना है पर मून " कतुए मधीह की है। १० कोई मनुष्य बीनका चीर स्वर्गकृता की पूजा करके तुम्ह बीन के प्रतिकल्म से विषय न करे। ऐसा मनुष्य वेची हुई कोनो में मना खुता है चीर खपनी सारीपिल समस पर स्वर्म कुमता है। १९ और उस सिरोमणि को परने नहीं रहता विश्व सारी वेह नोनो चीर पहुं। के हारा पानन-पोक्स पानर करी जाती है।।

२ व्यव कि तुम मसीह के शाव प्रसार की साथि विवास की मोर से मर पर हो तो फिर जर के समान जो सदार में जीवन विवाद है मनुष्यों की धाड़ामों और विवाबनुसार २१ और ऐसी विधियों के वस में क्यो पहते हो? वि यह न सुना वसे न व्यवसा भीर उस हाम न मगाना। २१ (क्योरि म सब बस्तु काम म माते न साठे नाख हो जाएयी)। २१ इन विधियों में धानी क्या हो जाएयी)। ११ इन विधियों में धानी क्या हो जाएयी। तो होई मनित की सीति और बीनता भीर सारितिक की सीति और बीनता भीर सारितिक की सात की मान की मान की में इन स कुछ भी साथ नहीं हाता।

१ इसिमें भएने उन धनो को मार रामो जो पृथ्वी पर हैं, धर्वात् व्यक्तिपार, मधुद्रता युष्कामना बुरी मामसा ग्रीर मोम को जो मूर्ति पूजा के बराबर है \*। ६न ही के कारए। पश्मेदबर का प्रकोप माज्ञा न माननेवालो पर पढता है। 🔊 भीर तुम मी जब इन बुराइयों में नीवन विताते थ तो इन्ही के धनुसार चसदे वे। इ. पर सब तुम भी इन सब को मर्थात् कोच रोव बैरमाच निल्हा सौर मुह से गानिया बक्ता ये सब बाउँ छोड दो। ॥ एक दूसरे से झूठ सत बोसी क्योंकि तम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामा समत उतार बामा है। १ सीर नए मनुध्यस्य को पहिन निया है जो भपने सुवनहार के स्वक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के सिय नया बनता जाता रै। ११ उस मन तो शूनानी रहा न म्ट्री म सङ्जा न अस्तनारहित न मङ्गसीन स्कतान दास बौर न स्वतत्र नेवम मसीह सब कुछ भीर सब में हैं॥

रेर इसमिये परमध्यर के मुने हुआ को नाई मो पवित्र और प्रिय है कही

करुणा भीर मनाई भीर दीनना भीर नमता और सहनजीसना भारत करो। १३ और यदि किसी को किसी पर बाव दन काकोई कारण हाताएक दूसरे की सह जो और एक दूसर के सपराम क्षमाकरो जैस प्रमुने तुम्हार सपराप क्षमा विष्, वैद्ये ही तुम भी वरा। १४ और इन सब के उपर प्रेम का जा **स्थिता का कटिबरम है बाल्प सी।** १३ और मनीह की शक्ति जिस के सिये तूम एक वेह होकर बुनाए भी गए हो तुम्हारे हृदय म राज्य करे और तुम धन्यवादी वने रही। १६ मसीह क वचन को बपन हृदय में प्रधिकाई स बसने श भीर सिक्कान सहित एक दूसरे का विकामो भीर चिनामो भीर मपन मपने मन में चनुबह के साथ परनेश्वर के सिय भजन चौर स्तुतिगान धौर प्रान्निश गीव गाओं । १७ और वचन संया नाम से जाकुछ भी करासक प्रभुयौश् के नाम से करों और उसके द्वारा परमध्वर पिता का

क्याना करते ।।

१ क है पलियों जैना प्रमुप्त विकि है

देश है पतियों चपनी पपनी पपनी प्रश्नी ।

१ के हैं पतियों चपनी पपनी पपनी प्रश्नी ।

१ के हैं पतियों चपनी पपनी पपनी प्रश्नी ।

१ के बाननो कर बाना में पपने बाता-स्थानिक प्रमुद्ध से प्रमान करते ।

१ के बच्चवाली प्रपन बाताना हो ।

१ के बच्चवाली प्रपन बाताना हो ।

१ के वच्चवाली प्रपन बाताना हो ।

श्राम नरी न हो जि उन वा माहत हु दू

श्राम । १२ हे मेवको से एतिर के समुगार पुनहार स्थामी है मक बाता म

उन नी प्रामा वा पायन करा मनुष्यों ।

स्राम नहीं परान के सियान की सीएसई सीर परमेश्वर के सब से। २३ और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो यह समझ-कर कि मनुष्यों के सिये मही परस्तु प्रमु

करिक न्यून्य का स्वाच नहा परपु नयु भागते हो कि नुम्हें इस के बबसे प्रमुखे मीपल मिमेगी तुम प्रमुमसीह की सेवा करते हो। २४ क्योंकि वो बुग करता हुँ तह परनी बुगई का एक पाएगा बहु विशे वेग पक्षपात नहीं।

8 हे स्वामियो अपने अपने वासो के माम न्याय और ठीक ठीक स्थवहार करो यह समम्बद्धार कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है।

२ प्रार्थना में सने रहो और अम्पनाद के साथ उस में आगृत रहो। इ सौर इस के साथ ही साथ हमारे नियों मी प्रार्थना करते हैं कि परमेक्टर हमारे विशे क्यन मुनाने ना ऐसा हार कोल के कि हम मसीह के उस भेद ना वर्णन कर सक जिस के नारण में केद में हू। के सीर उसे रहेगा प्राप्त कक नीता मुक्के करना उसित है। ५ मक्सर को बहुमूस्य समक कर्ताहरणाने के साथ कृद्धानी से वर्णां करों। ६ तुम्हारा वक्तन स्वा प्रमुख्य सा उसित रीति से उसर हेना भा जाए।

७ विय माई बीर विश्वानयोग्य सवव तृतिसुंह की प्रमु से बेरा सहवारी हैं मेरी सब बात तुन्हें बता देगा। = उसे मे त इसर्तिय तुम्हारे पाम मेना है कि तुम्ह हमारी त्या मामूच हो जाए चीर हम तुम्हा हत्या को चालि द। ह चीर नार नार उन्तिममूच को भी मेजा है वा 'कामवाय बोर दिय माई चीर तुम ही मंसे हैं ये तुम्हें यहाकी सारी दात बतादेगे।।

१ प्ररिस्तर्ज्य यो मेरे साम कैयी है भौर गरकुस जो बरनबा का भाई मनता है (जिस के क्यिय में तूम ने घाजा पाई वी कि यदि बहुतुम्हारे पास भाए, तो उस से बच्छी तरह स्थनहार करना।) ११ और योखुओ युस्तुस कहनाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सतना किए हुए नोगो में से केवन में ही परमेहनर के राज्य के सिबे भेरे सहकर्मी और मेरी ग्रान्तिकाकारण रहे हैं। १२ इपश्चस बो तुम में से है और मसीह मीसुका वास है तुम से नमस्तार कहता है सीर सदा तुम्हारै सिये प्राचैमाची में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्विर उद्दो। १३ में उसका गदाह ह कि वह तुम्हारे सिये धौर सौदीनिया धौर हियरापुनिसवासो के निये वडा यल करता रहता है। १४ प्रिय नैच मुका भीर देशास का तुम्हें नमस्कार । १५ सौबीकिया के भाइयों की और नुमफात भीर उन के वर की नभीनिया को नमस्कार नहना।

सावधानी के साथ पूरी करना॥ १८ मुक्त पौनुस का पपने हात छ सिसा हुआ नसम्बारः। मेरी अजीरों का स्मरूग प्लामा नुस्परं धनुग्रहाता रहः। सामीन॥

१६ और वय यह पत्र तुम्हारे यहा पढ

हिया बाए, तो ऐसा चरना कि सौदीनिया

की कमीसिया में भी पढ़ा जाए, धौर वह

पत्र जो नौदीविधा से भाए उसे तुम भी

पडना। १७ फिर घर्लिप्यूस से वहना कि

जासवाप्रभूमें तुमें धौपी गई. 🕻 उस

#### थिस्सलुनीकियों के नाम पीलुस प्रेरित की पद्दिली पत्री

पीमृत भीर सिलबानुत भीर तीमू पियुस की भोर से पिल्समुनीकियो की क्सीसिया के नाम को परमेश्वर पिता भीर प्रमु यीषा मसीह में है।

मनुप्रह भौर शान्ति तुम्हे भिनती रहे ॥ २ हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हे स्मरण करते भीर सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का बन्यबाद करते हैं। भीर प्रपत्ने परनेवबर ग्रीर पिता के साम्हने तुम्हारे विस्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभुवीण मधीह में बासा की बीरता को जगातार स्मरख करते हैं। ४ और हे आइयो परमेश्वर के प्रिय लोगो हम जानते है कि पुन चुने हुए हो। ५ क्योंकि हमारा पुसमाचार पुम्हारे पास न कवल वचन मान ही म बरन सामर्थ और पवित्र भारमा भीर बडे निश्चय के साथ पहुंचा है जैसातुम चानत हो कि हम तुम्हारे सिये तुम से वैसे बन गए थे ६ और तुम बडे क्सेश से पश्चिम श्रारमा के शामन्द के साथ बचन को मानकर हमारी भीर प्रमुकी सी चाल चलने सगे। ७ यहा **दे**र कि मनिदुनिया भीर सलया के सब विश्वासियों के शिय तुम धादर्श बने। म क्योंकि तुम्हारै यहा से न नेवल महिदुनिया भीर भवता में प्रभु का क्वन मुनाया गया पर तुम्हारे विश्वास की जी परमस्वर पर है हर अगह ऐसी चर्चा पैम गई है कि हम कड़ने की बावस्यवता ही नहीं। 2 क्योंकि वे साप ही हमारे विवय में बताते हैं कि तुम्हारे पास इमारा साना कैसा हुया और पुम क्योंकर मुरतो से परमेश्वर की मोर फिरे ताकि बीवते सोर सक्के परमेश्वर की सेना करो। १० सीर उसके पुत्र के स्वर्ग पर से साने की बाट बोहरे रहीं विसे उस में मरे हुसो में से विकास स्वर्ग स्थात मीगु की हमें सानेशों में से विकास स्वर्ग स्थात मीगु की हमें सानेशों में में की स्वरास स्वर्ग सीगु की

 हे भाइयो तुम भाप ही जानतं हो कि हमारा तुम्हारे पास भाना व्यर्थं न ह्या। २ वरन तुम भाप ही वानते हो कि पहिसे पहिल फिसिप्पी में इस उठाने चौर उपदय सहने पर भी हमारे परनेश्वर ने हमे एसा हियाब निमा कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें भूनाए। ३ क्योंकि इसारा उपवेध न भ्रम से है और न प्रभुद्धतासे और न छन ने साम है। ४ पर देशा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर मुसमाचार सौंपा हम वैद्या ही वर्त्तन करते है और इस में मनुष्यों को नहीं परन्तु परमेश्वर को जो हमारे मनो को जाचता है प्रसन्न करते हैं। क्ष्योकि तुम जानने हो कि हम न ती क्भी सस्सोपती की बार्ने किया करते चे भीर न सोभ के लिये बहाना करते थे परमेश्वर गवाह है। ६ भीर यद्यपि हम मसीह ने प्रेरित होने के नारण तुम पर

भीम बात सफते ये लीमी हम मनुष्यों से मारर नहीं चाइते थे और न तुम से म भौर किसी से । ७ परन्तु जिस तराइ माठा चपने शामको का पासन-पोपण करती है वैसे ही हम ने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोममता दिलाई है। द्र पौर वैसे ही हम तुम्हारी सामसा करते हुए, न केवल परमेश्वर का सुसमाबार, पर धपना प्रथना प्राल भी तुम्हें देने को हैपार वे इसलिये कि तुम इमारे प्यारे हो नए वे। १ क्वोकि हे माइयो तुम हमारे परिश्रम और रूप्ट को स्मरत् धनते हो कि हम ने इसकिये यत दिन नाम भन्दा करते हुए तुम में परमेदबर ना भुसमाचार प्रकार किया कि तुम न से किसी पर मार न हो । १० तुम घाप हो गवाह हो भौर पर्मेदवर भी कित्महारे बीच में वो विश्वास रक्षते हो हम कैसी पवित्रता और भार्मिकता और निर्दोपता से प्दे। ११ और से तुम जानते हो कि जैसा पिता धपने बालको के साथ बर्तान करता है वैसे ही इस तूम मंसे हर एक को मी अपदेश करते और शान्ति देते और समभ्यते में <sup>‡</sup>ः १२ कि तुम्हारा भाक बनन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें घपने राज्य और महिमा में बुनाता है।।

१४ इसिमने कि तुम है माइयो परमेश्वर की उन नजीसियायों की मी बान बनने लगे को महूदिया में महीह यीतु में है, क्योंकि तुम में भी घरने मोगो से बैसा ही कि तामा जैना उन्हों ने महूदीयों पाया था। ११ जिल्हों ने मनू यीत्र को सीर पविध्यावक्तायों को भी मार डाला सीर हम को सतामा और परमेशवर उन से प्रवास ही। सीर वे तब मनूजों का निरोध करते हैं। १६ सीर ने धन्यवासिया उन के उद्धार के निये बार्ज करते से हमें रोक्टों हैं कि सवा घनने पारों का नजूबा

धा पहुचा है।

१७ है भाइयों जब हम मोडी दें के
सियों यन में नहीं वरन प्रमट में तुम से
धनमा हो गए थे तो हम ने बबी जासका
के शाब गुम्हारा मुद्द देसने के सिये धीर
भी भविक यान किया। १८ इपेसिये
हम ने (धर्चात् मुक्त पीमुख में) एक बार
नहीं बरन वो बार दुम्हार राम भानन साहा परन्तु गीवान हमें रोड़े रहा।
११ असा हमारी भारता मा भानन सा

बडाई का मुकुट क्यां है ? क्या हमारे प्रभु बीधु के सम्मुख उसके घाने के समय दुम

भरते **रहें पर उन** पर भयानक प्रकोप

ही न होने ? २ हमारी बबाई धीर आनन्य पुन ही हो।।

 इस्तिये वब इम से धीर न रहां रे गया तौ हम ने यह व्यस्ता कि एक्ता में सक्ते पुत्र वारः। २ धीर हम ने तीमृष्युस को वो मधीह के मुत्रमाचार में हमारा भाई धीर परमेक्तर का सेवक है स्मारिय में वा कि वह तुन्हें दिनर करे सोर तुम्हारे विश्वाह के विषय में मुक्कें स्वसम्बद्धा ह कि कीई हम नमेसी के

म् गनाही देते थे।

कारस इसमगान जाए क्योंकि तुम धाप नानते हो कि हम इन ही के लिये उहराए मए है। ४ क्याकि पहिसे नी अब हम तुम्हारे यहाचे तातुम में कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़गे और ऐसा ही हुमाई और तुम जानते मी हो । ३८ इस कारण जब मुम्हें से और न उद्घानमा तौ पुम्हारे विश्वास का हाल जानने के सिये नेना कि कही ऐसान हो कि परीक्षा करनवाने ने तुम्हारी परीक्षा की हो भीर हमारा परिवास व्यव हो गया हो। ६ पर मनी तीमुचियुष्ट ने को तुम्हारे पास से हमारे यहां झाकर तुम्हारे विक्वास भीर प्रेम का मुसमाचार सुनाया और इस बात को भी मुनासा कि तुन सदा प्रेम के साम हम स्मरण करते हो भौर हमारे देवने की सालसा छत्रते हो औरता हम जी पुन्हें देवने की। ७ इसकिये हे भाइयो हम ने अपनी सारी सकेती और क्लेश में गुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विश्वय में सान्ति पाई। ल क्योकि सब सदि तुस प्रमुगें स्थिर रहो तो हम जीवित है। भौर जैसा सामन्द इन तुम्हारे कारए। पपने परमेक्टर के साम्हने हैं उसके बवले तुम्हारे विवय में इस किस रीति से परमेश्वरका चन्यबाद गरे ? १० हम राष्ट दिन बहुत ही प्रार्चना करते रहते हैं कि पुम्हारा मृह देनें भीर तुम्हारे विकास की वटी पूरी करें।।

११ सब हमारा परमेशनर बीर निठा भार ही और हमारा प्रमु यीगु, तुम्हारे नहा भाने के जिसे हमारी धनुसाहें करे। १२ भीर प्रमु ऐछा नरे कि जीशा हम पून से प्रेम स्वते हैं बैशा है। तुम्हारी के भी भारत में भीर सब मनुष्यों के साथ नहें भीर जनति करता जाए। १३ ताकि बह तुम्हारे मनो को ऐसा स्थित करे, कि जब हमारा प्रमु मीज धपन सब पीवन लोगो के साथ थाए, तो वे हमारे परमेस्बर धौर पिता के साम्हने पवित्रता में निर्वोप ठहुँ।

श्री निवान है भाइमो हम तुम से किननी करने ह भीर तुम्हे प्रमु बीश में समभाते हैं कि जैसे तुम ने हुम से योग्य चास चसना और परनेश्वर को प्रसम्भ करना सीसा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही भीर भी बढ़ते वाबो । २ वयोकि तुम जानते हो कि हम ने प्रमुयीशुकी कोर से तुन्हें कीन कौन सी धाना पहुँचाई। ३ क्योनि पर येक्बर की दच्छायह है कि दुस पवित्र बनो बर्बात् स्पनिचार छे बचे उही। ४ और तुम में से हर एक पवित्रता और धावर के साथ प्रपने पात्र को प्राप्त करना भागे। ५ और यह काम सनिज्ञाया सै नहीं और नंउन जातियों की नाई जो प्रयोद्य को नहीं जानती। ६ कि इस बात में कोई अपने माई को न ठमें और न उस पर दाव चताए, क्योंकि प्रमु इत सब बादों का पत्तटा सेनेवाला 🛊 जैसा कि हम ने पहिसे तुम से कहा और विदास मी था। ७ वयोकि परमेश्वर ने हमें धन्य होने के लिये नहीं परन्यु पनित्र होने के सिये बुकाया है। द इस कारए जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को पही परन्तु परमेश्वर को तुन्छ नानवा है को धपना पनित्र चारमा तुम्हें देता है।।

किन्तु आईवारेकी प्रीति के विषय में यह सकस्य नहीं कि में तुन्हारे पाछ कुछ तिलू क्योंकि धापत में प्रेम रकता तुम ने साथ ही परमेश्वर से सीका है। १० धीर सारे मिन्तुनिया के सब शावरों के साथ ऐसा करते भी हो पर है माध्यों हम तुम्हें सामध्येते हैं कि धौर भी का बाघों। ११ धौर जैसी हम ने तुम्हें धाता दो बैसे ही बुणवाप रहने धौर धारता दो बैसे ही बुणवाप रहने धौर धपता धपता नाम काब करने धौर धपते धपता हमा के साथ सम्प्रता से बता करते धौर तुम्हें किसी बस्तु की घरी न हो।

१३ हे भाइयो हम नहीं चाहते कि तुम उनने विषय में वो सोते है भक्तान एटो ऐसान हो कि तुम औरो की नाई शोक करो जिन्हे आसा नहीं। १४ भगोकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि मीगृमरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेशवर उन्हें भी जो मीघू में सो थए है वनी के साथ सं चाएगा । देश क्योंकि हम प्रभुकं क्चन के धनुसार तुस से यह महते है कि हम जो जीवित है और प्रम न माने तन क्यं उहंगे तो नोए हुन्नो से मनी भागे न बढेंगे। १६ क्यों कि प्रभू साथ ही स्वर्गमे उत्तरेगा उस समय लक्षकार भौर प्रधान दूत का सब्द सुनाई देगा भौर परमेक्बर की तुख्शी फूकी जाएगी भीर जो मसीह में भरे हैं व पहिले जी उटेगं। १७ तक हम मा जीवित और क्य रही उन के साथ कावना पर उठा लिए जाएने जिल्ह्या मध्यमुसे मिस भौर इस रीति से हम सदा प्रमुक्त साम रहेर्ग। १०६ सो इन बातों से एक दूसरे को ग्रान्ति दिया <del>र रो</del> ।।

पर ह भाइयो इसका प्रयोजन नहीं कि समयो और कालो के विवय म दुम्हारे पास कुछ मिला आए।

२ व्याकि तम भाग ठीक जानते हो कि वैसारात को भोर याता है वैसाही प्रमुका दिन धानेवासा है। ३ जब सोग कहते होये कि इधल है भौर कुछ भय नहीं दो उन पर एकाएक विनास मा पडेगा जिस अनार गर्मेंडरी पर पीडा धौर वे किसी रीति से न वर्षेगे। ४ पर हे माइयो तूम तो घन्धकार में नहीं हो। कि वह दिन तुम पर चोर की नाई मा पड़े। इ.क्योकि तुम सत्र अयोदि की सन्तान भीर दिन की सन्तान हो हम भ रात के हैं भ भन्तकार ते हैं। ६ इस सिये हम धौरो की नाई मोते न रहें, पर जागते भीर सामवान रहे। ७ क्योकि मो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं भीर जो मतवाले होते हैं वे रात हैं। को मतवाले होते है। द पर इस को दिन के हैं विष्वास और प्रेम की भिनाम पहिनकर बीर उदार की भाषा का टोप पहिनकर सानवान रहें। ६ क्योंकि परमेक्बर ने हर्ने कोच के लिये नहीं परन्तु इसकिये **ट्राया कि हम घ**पने प्रमु यौशु मधी**ह** के ब्रास बद्धार प्राप्त करे। १ वह हमारे लिये इस कारगुनरा कि हम वाहे जागते हो वाहे छोते हो धन मिननर उसी के साम भीए। ११ इस नारए। एक <u>इसरे को शान्ति को घौर एक इसरे की</u> उमति के कारण बनो के निदान तुम ऐसा

करते भी हो।।
१२ घीर हेमाझने हम सुम से निगती
नगरे ही कि जो पुम में परित्रम करते हैं
धीर प्रमु में सुम्हार घयुवे हैं धीर सुम्हें
धिर प्रमु में सुम्हार घयुवे हैं धीर सुम्हें
धिसा वेते हैं परित्रम प्रमुवे से धीर
उन ककाम के कारस प्रेम के माथ उन की

वृद्धे स्थापन करो।

वहन ही पादर के मोग्य समझो । धापस में मेस-मिमाप से रहो। १४ और हे भाइयो हम तुम्हे समम्बद्धे हैं। कि जो ठीक चास नहीं पनते चन को समभाको कावरो की दावस वो निवनो को सभाको सब की झोर सहन सीसना दिसाधाः। १४ सामधानः। कोई किसी से दूराई के बदन बुराईन करे पर सदा मनाई करने पर तत्पर रही बापस में भीर सब से भी मलाई ही की बेस्ना करो। १६ सदा प्रानन्दित रहो। १७ निरन्तर प्रार्थेना में सने रहो। १६ हर बात मे बन्य नार नरी क्योकि तुम्हारे क्रिये गसीह बीश् में परनेपवर की यही इच्छा है। १६ घाल्या को न बुक्तामो । २० भविष्यद्वाणियो को तुच्छ न जानो। २१ सब बातो को परको जो धच्छी है उसे पक्ष्ये रही। २२ सब भकार की बुराई से बच्चे रही।।

२३ शांकि का परमेक्बर पाप ही तुम्ह
पूरी रीति से पबित्र करे भीर तुम्हारी
प्रारमा भीर प्रारम भीर देह हमारे प्रमु
श्रीसु मसीह के प्राने तक पूरे पूरे भीर
निवींब सूरक्षित रहें। '२४ तुम्हारा नुमाने
बाला सक्वा \* है भीर वह एसा ही
करेगा।

२५ हे माइयो हमारे लिये प्रार्थना

करो ॥

२६ सब भाइयों को पतित्र कुम्बन में असरकार करो। २७ में तुम्हें असू की शप्य बेता हूं, कि यह पत्री सब भाइयों को पदकर मुनाई जाए।।

्रद्रहमारे प्रभृयीशुमसोह का मनुष्रह

तुम पर होता रहे॥

• यू विश्वासनोग्न।

## थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

पीनुस और सिसकानुस और तीम् पियुस की फोर से किस्सनुनीकियो की कसीसिया के नाम को हमारे पिता परमेस्बर और प्रभु योगु मसीह में है। र हमारे पिता परमेस्बर और प्रभ योग

रे हमारे पिता परमेश्वर श्रीर प्रमु वीग् मनीह मे तुम्हें बनुब्रह श्रीर शान्ति मिसती रहे।

 है भाइयो तुन्हारे विषय में हमें हर समय पन्मेश्वर का बस्यबाद करना लाहिए, भौर यह उचित भी है इसिमये कि तुन्हारा विश्वास बहुत व्यक्त जाता है और तुम सब का अम प्राप्त में बहुत ही होता जाता है। पे यहा तक कि हम प्राप्त एपरोववर वी क्लीसिया में तुम्हारे विश्व में वमगढ करते हैं कि जितने उपप्रक मीर क्सेस तुम सहते हो जम सब में तुम्हारा बीरज भीर विश्वास प्रगट होता है। १ यह परमेवर के सकते स्वाप का स्वट प्रमाण है कि तुम परमेरवर के राज्य के सीम्य ठहरी जिस के निमंत्र मुस्त पर्त भी उठाते हो। ६ क्योकि परमेक्तर के निकट महत्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते है उन्हें बदसे में क्लेश दें। ७ और तुम्हें जो नमश पाते हो हमारे साम भैन दे उस समय जब कि प्रमु बीख प्रपने सामधीं दूतों के साथ अथकती हुई बाग में स्वर्गसे प्रगट होगा। व धौर जो परमेश्वर को नहीं पहचानते भीर हमारे प्रमुबीखुके मुसमाचार को नहीं मानते उन से पक्तना लगा। ६ वे प्रभुके साम्हने से भीर उसकी एक्ति के देव से इर होकर धनन्त विनाश का दएड पाएने। १ यह उस दित होगा जब वह भ्रपने पवित्र सोगो से महिमा पाने भीर सब विश्वास करने नालो में भारचर्य का कारण होने को माएगा स्मोति तुल ने हमारी गवा**ही** की प्रतीति की। ११ इसी लिये हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी क्यते है कि हमारा परमेक्तर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समभे भीर मनाई की हर एक इच्छा और निस्तास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। १२ कि इशारे परमेश्वर और प्रभु मीचु मसीह के धनुषह के घनुसार हमारे प्रमुयीखुका नाम नुम में महिमा पाए, भीर तुम उस में ॥

है भारतों हम पपने प्रमु बीखुं सिंह के पाने धीर उसके पास धपने करें हुने के विषय में पूर से दिनतीं करने हुं होने के विषय में उसके पास धपने करते हैं। इस निक्षी धारणा या बचन या पत्री के हारा जो कि सानी हमारी धोर से हो यह रामकरूर कि प्रमु का दिन मा पहुंचा है तुम्हारा मन धचानक सिस्म न हो गए धीर न तुम नचरायों। इस किसी रीति से किसी के जोने में न प्रमान क्यांक मह नह से प्रमु का स्थापना क्यांक माना क्यांकि कह किसी के जोने में न साना क्यांकि कह तिन न धाएगा जब

तक धर्मका त्यागन हो से भौर नह पाप का पुरव धर्मात् विनाश का पुत्र प्रगटन हो। ४ जो विरोम करता है धीर हर एक से जो यरमेश्वर, या पुज्य कहलाता है अपने भाप को नहा ठहराता है, यहा तक कि वह परमेश्वर के मन्तिर \* में बैठकर सपने साप को परमेशकर प्रगट करता है। ५ क्या तुम्हें स्मरण मही कि जब मैं तुम्हारे यहा का तो तुम से थे बाउँ कहा करता पा? ६ और सब तुम उत्त बस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय म प्रगट ही। क्योकि शवर्षका मेद शव भी कार्स्स करता जाता है पर धभी एक राजनेवाना है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। द तब वह प्रवर्मी प्रगट होता विशे प्रभू बीखू घपने मुह की कुक से मार डानेमा और प्रपने धारामन के देव से भस्य करेगा। १. उस प्रवर्गका द्याना चैतान के कार्य्य के धनुसार सब प्रकार की मुठी सामर्वग्रीर चिन्हु भीर श्रद्भत कार्यके साचा १ और नाव **होनेवालो के लिये सबर्ग के सब प्रकार** के बोबो के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्प के प्रेम को बहुए। नहीं किया जिस से उन का जढ़ार होता। ११ और इसी कारण परमेक्बर उन म एक मटका वेनेवाली सामर्प को मेजेगा दाकि वे मूठ की प्रतीति करें। १२ और जितने मोग सत्य की प्रतीति नहीं करते बरन धवर्म से प्रसन्न होते है सब बएक पाए।।

१३ पर हे नाइबो और प्रमुक्ते प्रिम कोगो चाहिये कि इस सुस्हारे कियम में तबा परमेश्वर का जन्मकाद करते रहे कि

<sup>\*</sup> व्यवित्रमानः।

पर्पेस्वर ने माहि से मुम्हें बुन सिया कि मात्मा के बारा पवित्र बनकर, और सरव की प्रतीति करके उद्धार पामी। १४ जिस के लिये उस ने मुन्हें हमारे सुसमावार के लिये उस ने मुन्हें हमारे सुसमावार के लिये उस ने मारा के प्राप्त करो। ११ स्वति के माहिया की प्राप्त करो। ११ स्वति के माहिया कि प्राप्त करो। ११ स्वति के माहिया कि प्राप्त करो। ११ स्वति के सम्बन्ध करा पामी के बारा हम से सीबी है उन्हें मान रही।।

१६ हमारा प्रमुणीशु मसीह धाप ही धीर हमारा पिता परनेतकर जिस ने हम है प्रेम प्ला धीर प्रमुख है समन्त शानित धीर उत्तम साधा से है। १७ प्रकृति मना में शानित के धीर गुन्हे हर एक प्रमुख कर।।

है परन्तु प्रमु सच्चा है है वह पुन्हें दृश्या मं स्विट करेगा भी र उस दुष्टी है दृश्या र रोगा है कि वो वो सामा दृश्यारे करर सरोमा है कि वो वो सामा हम पुन्हें देने हैं उन्हें तुम मानने हो भीर मानने भी रहोगा ह परमेश्वर के मेम भीर मानीह है भीरव की सोर प्रमृतुम्हारे मन भी प्रदुष्टा करेगा

६ हे माह्यो हम तुम्हें घरने प्रनृ यीगु समीत के नाम से धाजा दने हैं कि हर एक तने नाई से धनम यहाँ जो धनुकित काम कमना धीर जो तिला उस ने

हम से पाई उसके अनुसार नहीं करना। ७ न्योकि तुम घाप जानते हो नि विस पैति से हमारी सी बास बननी बाहिए न्योकि हम तुम्हारे बीच में प्रमुचित चाम न जमे। ब और किसी की रौटी मेंन में न साई पर परिश्रम और क्ष्ट से रात दिन काम धन्त्राकरते य कि तुम में से किसी पर भाग्त हो। ६. यह नहीं कि हमें चविकार नहीं पर इसनिये कि चपने बाप को तुम्हारे सिये बादर्ग टहराएं, कि तुम हमारी सी वास वसी। १० और जब हम तुम्हारे यहांचे तन भी यह भाजा सुन्हें देने थे कि यदि कोई नाम करना न बाहे, तो जान भी न पाए। ११ हम सुनने हैं, कि क्तिने सोग तुम्हारे बीच में धनुचित वान चनते है और ऋख नाम नहीं करते पर और। के काम म हाय इस्ता करते हैं। १२ ऐसी ना हम प्रमु बीच मसीह में भाजा देते भीर समस्त्रते है, वि चूपचाप नाम नरके घपनी ही शोटी लागा करें। १३ मीर तुम हे भाइयो धनाई करने में हिमान ने छोड़ी। १४ यदि कोई हमारी इस पनी नी बात नो न नाने ता उस पर दिन्द रको भीर उस की मगति न करी जिस से बह मरिजन हो १५ तीमी उसे बैरी मन नममो पर भाई जानगर विद्यापी ॥

१६ सब प्रमुखे सालिका मोता है साप ही तुम्हें नगा थीर हर प्रकार में शालि दे प्रभृतुम नव के नाथ रहे।।

१७ में पीतुम धान हाथ न नमानार निमता हू हर पत्ती में मेरा यही बिरह है में इसी प्रवार में निमता हू। १० हमारे प्रमुचीमु नमीह वा धनुषहतुम सब पर हाना रहे।

न् शिशासनीन्त्। † ना प्रतारे।

#### तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री

र पीनुस की भोर से जो हमारे उद्यारकर्ता परमेशवर, बीर हमारी माशा-स्थान मसीह यीच की भाजा से मसीह यी गुक्ता प्रेरित 🕻 तीमधियस 🕏 नाम जो विस्थास में मेरा सच्चा पुत्र है।।

२ पिता परमेश्बर, बीर हमारे प्रभू मधीह थीश से तुओ धनुषह और दया और चान्ति मिसती रहे।।

३ जैसे में में मिकदुनिया की खाते समय तुके समक्राया था कि इफिन्स में एहरर कितनों को बाह्य दे कि सौर प्रकार की विकान दें। ४ और उन ऐसी कहानियो ग्रीर भनना बगाविसयो पर मन न लगाए, जिन से विवाद होते हैं भौर परमेश्वर के उस प्रवन्य के शनुसार मही जो निश्वास से सम्बन्ध रक्तना है। वैसे ही फिर मी कहता हु। ५ माज्ञाका **साराध यह है कि धुद्ध मन भीर शब्को** विवन है और नपटरहित विस्थास से प्रेम उत्पन्न हो। '६ इन को स्रोडकर कितने स्रोग फिर्कर बकवाद की बीद अटक गए है। 🐱 भीर स्पवस्थापक तो होना बाह्रते है पर जो बादे कहते और जिन को दृढता से बोचने हैं उन को समझते भी नहीं। ¤. पर हम जानते हैं कि सदि कोई। स्पनस्या को स्पवस्था की रीति पर काम मे साए ता नह मशी है। ३ यह जानकर कि भ्यवस्था भर्मी जन के सिये नहीं पर मर्भार्मयो निरक्तो भक्तिहीनो पापिया

चपित्रो चौर भसको मा-बाप के बात करनेवालो हत्यारो : १० व्यमिचारियो पुरुषगामियो मनुष्य के बेचनेवासो मुठी भीर भूठी शपथ कानेवानों भीर इन को छोड़ जरे उपवेश के सब बिरोधियों के निये ठहराई गई है। ११ वही परमधन्य पर मेक्बर की महिमा के उस सुसमाचार के भनसार है जो मध्दे सौंपा तया है।।

१२ और मैं अपने प्रमुमसीह बीसुका जिस ने मुक्ते सामर्थ दी है बन्यबाद करता ह कि उस ने मुक्ते विकासयोग्य समक्तर अपनी सेवा के किये ठहराया। १३ में ठो पहिसे निन्दा करनेवाला और सतानेवासा भीर भन्नेर करनेवासाचा तौशी सफ पर बया हुई, क्यांकि में ने सविश्वास की दशा म बिन समभ्रे बुभ्रे, ये शाम किए थे। १४ भीर हमारे प्रभुका प्रमुपह उस विववास भीर प्रेम के साम जो मसीह बीभू में है बहुतायत से हुआ। १५ मह बात सब \* भीर हर प्रकार से मानने के बोम्म है कि मसीह दीवा पापियों का उद्धार करने के लिये जगत में भाषा बिन मे सब से बड़ा मैं हु। १६ पर मुम्म्मर इसलिये दया हुई कि मुक्त सब से बड़े पापी में बीच मसीह अपनी पूरी सहन धीमता विकार कि को छोग उस पर शनन्त जीवन के सिये विद्वास करेंगे जन ने नियं में एक धावर्ध बन्। १७ मन सुनातन राजा धर्वात धर्मिनाशी धनवेसे

न् निस्तासनोध्न।

मदैत परमेश्वर का मान्य भौर महिमा पुगानुमुग होती रहे। मामीन ॥

१- हे पुत्र तीमृचियुस उन मविष्यद् बाणिया के धनुवार को पहिले तेरे विषय म की गई भी से यह पात्रा सोपदा हु कि तु उन के धनुवार अच्छी सदाई को मदता रहे। १६ और विश्वाद धींग उस मच्छे विशेक की चाय पहें जिले दूर करने के कारण क्लिनों का विश्वास क्यी बहुत दूव गया। २ उन्हीं में से हुमिनयुद और चिक्तवर है जिन्ह म न भी को मां को सीप दिया कि वे निन्दा करना न सी की !!

मन में सन स पहिले यह उपवेश वेता हु कि जिनशी और प्रार्थना भौर निवदन भीर शस्यबाद सब मनुष्यो के सिये किए जाए। २ राजामी भीर सब अवे पदवासी के निमित्त इससिये कि हम विस्ताम और चैन के साथ नारी शक्ति भौर गम्मीरतासंजीवन विताए । ३ यह इमारे उदारकर्ता परमेक्टर को सच्छा मगता भौर भादा भी है। ४ वह यह पाहरा है नि सब मनुष्यों ना उद्यार हो। भौर वे अस्य को मलीं भाति पहचान सें। **४ क्योकि परमस्वर एक ही है और** परमेरवर और मनुष्या के बीच म भी एक ही विश्ववर्ष है बार्यात मधीह गीश् जो मनुष्य है। ६ जिस से अपने आप को सब के सुन्कारे के बाम में वे निया नानि उस की पवाही ठीन समया पर दी जाए। ७ में सब बहुता हू मूठ नहीं बोमता कि में इसी चहुन्य से प्रचारक धौर प्रेरित भौर भग्यवातियों ने लिय विश्वास भीर सत्य का उपदशक ठहराया गया।।

द सामै पाहता हु कि हर जगह पूरप विना त्रीम भौर निवाद ने पवित्र हामा को चठाकर प्राथना किया कर। ६ वैसे ही स्त्रिया भी सनीच धौर सयम ने साच सुहाबन बस्त्रा से अपने भाप का सबार न कि बास गुचने और सान और माहिया भीर बहमोसं क्पबास पर मस कामा स। क्यांकि परमध्यद की भक्ति प्रहुए करनेवामी स्त्रिया को यही उपित भी है। ११ और न्त्री का अपबाप पूरी धाशीनना से सीलना चाडिए। १२ और मै कहना ह कि स्त्री न उपदेख करे और न पूरप पर बाजा जलाए, परन्तु भूपचाप रह। १६ क्योकि भारम पहिल उसके बाद हुन्या बनाई गई। १४ घीर घाटम बहुराया न गया पर स्त्री बहुबान म धाकर चपराधिनी हुई। १५ तौनी वर्ण्य जनने के द्वारा बढ़ार पाएगी यदि वे समम महित विश्वास श्रेम भीर पवित्रता म स्मिर रहे ॥

यह बात खरा है हि को से स्थापका होगा बाहता है तो बहु मन काम भी इस्का करता है। र मा चाहिए, कि सम्बन्ध निर्देश घीर एक ही पत्नी हर वित समयी मुशील सम्य पतनाई करतेबाता घीर निष्माने में निपृश हो। इ प्रथम पर का स्वाच हा बरा कामनी हो। प्रथम पर का प्रथम प्रवास ने मोनी हो। प्रथम पर का प्रथम प्रवास हो घीर न मोनी हो। ध्रमण पर का प्रथम करता हो घीर तका नी सामनी हो। प्रथम पर हो वा प्रथम करता हो। प्रथम परना की नोई समने पर हो वा प्रथम करता को नोई समने पर हो वा प्रथम करता हो। प्यापक करता हो। प्रथम करता हो। प्यापक करता हो। प्रथम करता हो। प्रथम करता हो। प्रथम करता हो। प्रथम

नरेगा) । ६ फिर यह कि नया चेलान हो ऐसा न हो कि चिमिमान करके चैतान \* का सा दलक पाए। ७ और बाहर बामो में भी उसका सुनाम हो ऐसा न हो कि निन्ति होकर शैतान के फरे में फस बाए । इ. वैसे ही सेवको कि भी गम्मीर होना चाहिए, दो रगी पियक्कड ग्रीर नीच भगाई के सोगी न हो। ३ पर विश्वास ने भेद को शद्ध विदेक ! से सुरक्तित गर्जे। १ सौर ये भी पहिसे परस्रे जाएं. तब यदि निर्दोव निवसे तौ सेवन नानाम कर। ११ इसी प्रकार से रित्रमो को भी गम्मीर होना चाहिए दोव सगानेवासी न हो पर सचेत सौर सब बार्तों में विश्वासयोग्य हो। १२ सेवर § एक ही पत्नी के पति हो और महकेवासी भौर प्रपने वरो ना सच्छा प्रवत्व करना भानते हो। १३ नयोगि नो नेवन ना काम सक्सी तरह स कर सकते है व अपने क्रिय घटना पट गौर उस विस्वास में जो मसीह यीधु पर है, बढ़ा हियाब प्राप्त करते हैं।।

हैं में तरे वास जरूर माने की बाधा रुपने पर भी य बात तुम इसिनय निजता हूं। हैंथ कि परि धान में नेर हा ता दूं जान स कि परमाक्कर का बार जा जीवत वरमाक्कर की वसीविया जा जीवत वरमाक्कर की वसीविया उस में कहा बर्जाय करता चालिए। हैंथ भीर इस में इन्याद नहीं कि पत्तिका भेर गर्भार है पर्योग का जो गरीका म जार हथा बाला में वर्षी टक्टरा न्वर्स हुए का दिसाई दिया बन्यजनिया म उसका प्रभार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में अपर जनाया गया ॥

परन्तु धारमा स्पष्टता से कहता है कि धातवाने समयो में कितने सोन मरमानेवासी चारमाची चौर रुप्टात्माची की शिकाधो पर मन सगाकर विश्वास से बहर बाएने। २ यह उन मुठे मनुष्यो के कपट के कारए होगा जिन का विवेक \* मानो जसते हुए शोहे से दामा गमा है। वो स्थाह करने से राकेने और भोजन की कुछ बस्तुमों से परे रहने की माजा देगे विमन्ने परमेश्वर ने इसिनाने सजा कि विश्वासी और सस्य के पश्चिमाननेवाने उन्हें बन्दबाद के नाय काए। ४ क्योंकि परमेश्वर की सुनी हुई हर एक बस्दू बच्छी है बीर कोई बस्तु बस्थीकार करने के थोग्य नहीं पर यह कि बन्यबाद के साब साई बाए। ५ न्योकि परमेश्वर के बचन भीर प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है ॥

और प्रार्थना के हारा शुद्ध हो नाती है।

६ यदि तूं माहसी की हम बाती है।

६ यदि तूं माहसी की हम बाती ही

पृष्धि बिलाता गहेगा तो मसीह यीयु ना

प्रक्षा तेवर करोगा और विद्याम भीर

उस भक्के उपरेश की बातो से जो तू

मानता भावा है तैरा मानन-भीयण होता
गहेगा। ७ पर अनुद्ध और बृद्धिया नी भी

नहानियो से समय गह भीर प्रतित ने

सिये प्रथमा सामन नरः । स क्यांति है

सीत साममा से नम साम होता है पर

भीरा मानन से साम होता है पर

भीरा मातिका हमी ने ती है। ह भी

प्रमान वार मान में भीर हर मनर सं मानने

रस्यम साहरता।

<sup>्</sup>रत्याः चार्यस्थाः प्रवाहतस्य कोल्डाल्यः

चर्ति यन वा कानसम्म।

र्मम् शिवसम्बोरमः

ने बाग्य है। १ क्यांकि हम परिश्रम भौर गल इसी सिमे करत है कि हमारी भाषा उस जीवते परमेक्दर पर है जा मत मनुष्या का ग्रीर निज करने निवनसियो का उद्धारकर्ता है। ११ वन बाता भी भाजा कर, धौर सिकासा रह। १२ काई हेरी बनानी को तुच्छ न समस्ते गाद पर क्यन और चाल चसन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विभ्वासियों के सिंख धावर्ष बन जा। १३ जब नक मृत्र धाऊ तब तक पढ़ते भौर उपदेश और सिकाम म जीमीन यह । १४ उस बरदान से जो तुका में है, भीर मनिष्यहाली के हारा प्राचीनों \* के हाय ग्लने समय तुम्ह शिक्ता या निक्चिन्त मत रह। १५ जन बाठो को सोचता रह भीर उन्हीं में श्रपमा ब्यान मगाए रह वाकि वेदी चलति सब पर शगट हो। मननी भीर अपने उपवेश की चौकसी रवा। १६ इन बाता पर स्थिर यह स्योपि यदि ऐसा करता पहेला तो मू मपने और प्रपन सूननवाना व निय मी बढार का कारण होगा ॥

चिमो बुद्दे ला न हाट पर उस रिवा भातकर मामध्य दे घोट जवानो को नाई जानकर बुद्दी तिल्या नी माना जानकर। २ घोट जवान तिलयो नो पूरी पेविता से बहुत जानकर सममा दे। दे जर विवसायो ना जो सच्युव विजवा दे घावर कर। ४ घोट वर्षि दिखी विवस्त के अवकेशासे या नातीपोणे हो। यो वे पहिल घरता हो। घरान ने साथ मीन ना बतीब नारता हो। घरान ने साथ मीन ना बतीब नारता हो। घरान में साथ

क्योकि यह परभेदकर को भाषा है। ५ जो सचमुच विषया है भीर उसका कोई नहीं वह परमेक्बर पर भाक्षा रसती है और रात दिन बिनर्ता भीर प्रार्थना में सौनीन रहती हैं। ६/४८ औं भोग विसास म पढ गई, वह जीत जी मर गई है। ७ इन बातों की भी भाका दिया क्ट, ताकि वे निर्दोष रहे। द पर यहि कोई ग्रपना की भीर निज करके प्रपते बराने की जिल्हा न करें, हा वह निर्वास से मुक्द गया है और समिल्लासी से भी बुरा बन गया है। ६ उसी विभवा का नाम सिखा जाए, असे साठ वर्षे से कम की न हो भीर एक ही पति को पत्ती रही हो। १ धीर भन्ने काम में सुनाम पड़ी चिस ने बच्चों का पासन-योवए। किया हो पाहनों की सेवा की हो पवित्र मांगा के पाव बीए हा बुक्तियों की सनामता की ही और हर एक मने काम में मन सगाया हा। ११ पर जवान विधवाओं के नाम न सिम्बना क्यांकि जब व मसीह का किरोध करक मुक्त विमास म पड नाती है ता न्याह कपना बाहवी हैं। १२ और दोपी ठहरती है नवानि उन्हा ने शपन पहिसे विश्वाम का साह निया है। १६ और इस के साम ही साम व यर कर फिरनर बालमी होना मीलठी है और केशम ग्राममी नहीं पर वश्वक करती रहती भीर भीरी ने नाम में हाय भी क्रासनी हैं भीर घनुषित वार्ते बोतती है। १४ इसमिये में बह बाहना है नि जनान विववाए ब्याह करें चीर वर्ण अन और घरणार समामें और दिसी विरोगी को बदनाम करन का घवसद न दें। १% न्यांकि नई एक तो बहुतनर र्यातान ने पीछे हा पूरी है। १६ वर्ति किसी विस्वादिनी के यहा विषवाएं हो हो बड़ी उन की सहायना करे, कि कसीसिया पर भार न हो ताकि वह उन की सहायवा कर सके वो सचमच विषवाएं है।।

१७ जो प्राचीन \* ग्रन्था प्रबन्ध करते है विशेष करके वे जो वधन सनाने और सिकान में परिश्रम करते हैं दो गुने मादर के योग्य समन्ते जाए। १८ क्योंकि प्रवित्र शास्त्र कहता है कि दावनेवाले वैत का महत बात्यमा क्योकि सजदूर भपनी मञ्जूरी का हक्कवार है। १० कोई दोव किसी प्राचीन \* पर सगाया आए दो बिनादो भातीन गवाहो के उस को न सन : २ पाप करनेवामी को सब के साम्बने समभ्य दे ताकि चौर सोगं भी हरे। २१ परमेदकर, और मनीह बीगु, भौर चने हुए स्वर्गदृतों को उपस्थित मानकर में तुमें, चिठौनी बेता ह कि तू मन सोमनर इन बाला को माना कर, भौर कोई काम पक्षपात में न कर। २२ किसी पर शीघ्र हाम न रक्तना भौर दुखरों के पापों में भागी न होना अपने आप की पवित्र बनाए रजा। २३ मविष्य मं केवन बत्त ही कापीनेशालान यह पर अपने पेट के भीर धपने बार बार कीमार होते के कारण घोडा घोडा दाकरस भी काम म माया कर। २४ कितने मनय्यो के पीप प्रमट हो बाते हैं और न्याय के सिमे पहिल से पहच जाते है पर कितनों के पी से स माते हैं। २५ वैसे ही कितने मसे काम भी प्रगट कोने हैं धीर जो ऐसे नहीं होते ने भी छिए नहीं सकते।।

वितन दास जूए के नीचे हैं वे प्रपने प्रपने स्वामी की बटे धादर क योग्य जानें ताकि परभक्षर के नाम घोर उपदेश की निन्दा न हो। २ घोर जिन के स्वायी विश्वसादी हूँ इन्हें वे माई होने के स्वायुक्त कि उपहर्ण के प्रकार के स्वायुक्त प्रकार के स्वायुक्त कि साथ प्रदार प्रतिकार करें, स्वापित इस से साथ उठाने बाले विश्वसादी घीर प्रमी हूँ इन बादों का उपदेश किया कर घीर समस्रीष्ठा

रह ।। यदि कोई और ही प्रकार का उपवेश देता है भीर करी बातों को सर्मात हमारे प्रभ बीच मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानदा को मनित के चनुसार है। ४ तो वह भ्रमिमानी हो गया चौर कुछ नही जानता बरन उसे विचाद चौर छन्दों पर तर्क करने का रोग है जिन से बाह और मगढ़े और निन्दां की बातें और बरे बरे सन्तेह। श्र और उन मनुष्यों से स्पर्ध रगड़े भगड़े उत्पन्न होते हैं, जिन की बद्धि विगट गई है भीर वे सत्य से विशीन हो गए है वो समस्ते है कि मक्ति कमाई का द्वार है। ६ पर सन्तोष सहित मस्ति बडी कमाई है। ७ क्योंकिन हम बयत मे कुछ नाए है भीर न कुछ से वा सकते है। द और यदि हमारे पास जाने भीर पहिनने की हो तो इन्ही पर सन्तोप करना चाहिए। १ पर जो भनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फवे और बहुतेरे व्यर्व भीर हातिकारक साससामी में फमते हैं जो मनुष्यों को विभाव बेटी हैं भौर विनास के समूह में दूबा देती हैं। १ नयोकि त्पये का मोभ सब प्रकार की बुराइयो नी जब है जिसे प्राप्त नरने का प्रयत्न करने हर किसनों ने विश्वास से भटककर भपन साथ को नाना प्रकार के

बुला से ध्रुतनी बना लिया है।।

११ पर हे परमेश्बर के जम तुझन निर्देशां प्रीर्था प्रवेश विद्वास प्रेंग पीरज भीर नक्रताका पीक्याकर। १२ निस्तास की शक्की कुक्ती सड़ भीर वस अनन्त जीवन को घर से जिस के मियं दू बुसामा गया और बहुत गवाही के साम्हते भक्ता भंगीकार किया था। <sup>१३</sup> में तुम्हे परमेश्वर को जो सब की वीवित रसता है और मसीह यी सुको पनाइ रूपके जिस ने पुन्तियुग्न पीसातुग्न के ग्रान्हने सच्छा प्रतीकार किया यह भाका <sup>देता</sup> हु १४ कि तुहमारे प्रभू यीण मसीह के प्रकट होते तक इस साक्षा की निष्कालक भौर नियाम रखा १५ जिसे वह ठीक समयो में विकाएगा औ परमधम्य और महैत समिपति सौर राजासी का राजा भौरप्रमुमोकाप्रमुहै। १६ और समस्ता केनन उसी की है, और वह सगम्य क्योति में एका है भीर न उसे किसी मनुष्य मे

देशा भीर न कभी देख सकता है

अटक वयु है।। तुम पर धमुम्रह होता रहे।।

वियोज की बाता से परे यह। २१ कितने

इस झाम का घरीकार करके विश्वास सं

# तीम्रिथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

पीमुस की घोर से को उस बीकल की प्रतिका के धनुखार को मधीह पीमुस है परमेक्कर की क्ष्म्या से मसीह पीमुस प्रेमक है। २ प्रियपुत तीमुण्यियुत कासा।

े नाम ।। परमाचर पिता चौर हमारे प्रभु मसीह पीपु को चार से तुन्ध चनुष्रह चौर दया चीर पान्नि सिनता रहें।। के जिस परमेश्वर की सेवा में यपन बापदादा की पीति पर गुढ़ विवक के म करता हूं उनका अपवाद हा कि भपने प्रार्थनाथा म तुखे समारा स्मरण करता हूं। के और तैरे धानुमा की सुधि कर करके रात दिन तुख में मेंट करने की साममा स्थाना हूं कि मानाद में मुर साममा स्थाना हूं कि मानाद में मुर

शर्बात मन वा कानश्या।

णाऊ । ५ घीर मुक्ते तेरे उस निष्कपट विस्तास की मूधि घाती है जो पहिसे तेरी मानी सोइस भीर तेरी माता युनीके में भी भौर मुक्ते निष्णय हुया है कि तुम्हम भी हैं। ६ इसी कारण मै तुमें सुवि दिसाता हु कि तुपरमेश्वर के चस बरवान को जो मेरे हाच रजने के हारा तुमें मिसा है अमका दे। 😼 स्थोकि परमेश्वर ने हमें भय की नही पर सामर्थ मीर प्रेम और स्थम की धारमा दी है। द्र इसिने हमारे प्रमुकी नवाही से मीर मुक्त से जो उसका भैंदी हु सन्जित न हो पर उस परमेश्वर नी सामर्थ 🕏 बनुसार मुसमाचार के निये मेरे साव दुश उठा। ६ जिस ने हमारा उद्यार किया और पवित्र बकाहट से बसाया भीर यह हमारे कामो के बनुसार नहीं पर भपनी मनसा भीर उस भन्नम्ह के मनुसार है जो नसीह बीखू में समातन से इम पर इसा है। १ पर बन हमारे बद्धारकर्त्ता मसीह मीचू के प्रयट होने के द्वाराप्रकाग्रहमा विस ने मृत्युकानाम रिया भीर बीदन भीर समस्ता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशभाग कर दिया। ११ जिस ने सिये में प्रचारक और प्रेरित धौर वपदेशक मी ठहरा। १२ इस कारक मैं इन दूकों को भी उठाता हु पर अजाता नहीं नयोकि मैं उसे जिस की मैं ने प्रतीति की है जानता हु चौर सुम्हे निक्चम है कि नइ मेरी चाती की उस दित तक रसमामी कर सकता है। १३ भी करी बातंतू ने मुक्त से सुनी है उन को उस विक्वास धीर बेस के साथ जो मधीह बीशु में है छपना बादर्श बनावर रसः १४ और पवित्र भारमा क

द्वारा जो हम में नसा हुया है इस मन्दी वादी की रखनासी कर !!

बाती को एकवासी कर।

११ तू जानता है कि प्रामियावासे
सब मुफ से फिर गए है जिन म फूमिनुस
धौर हिरमूमिनेस है। १६ उनेसिफुरत के
बराने पर प्रमु दया करे क्योंकि उस में
बहुत बार भेरे जो को ठवा मिया धौर
मेरी कवीरो से लिक्बत न हुसा। १७
बर्व वह रोगा में साथा सो बढ़े सन्न से
बुबकर मुफ से मेंट की। १६ (प्रमु करे,
कि उस सिन उस पर प्रमु की दया हो)।
धौर को बो सेवा उस ने इफिनुस मं
की है उन्हें भी तू मकी माठि बानता है।।

की है उन्हें भी तू भसी भावि जानवा है।। , इसमिये हे मेरे पुत्र तू उस २ इसामय इ.न. ु. चनुबह से जो मसीह सीसु में है बसवस्य हो जा। २ और जो बाते द ने बहुत गबाहो के साम्हने मुम्ह से सुनी है अर्म्हे विस्वासी मनुष्यों को सीप दे जो औरों को भी सिंबाने के योग्य हो। ३ मसीह वीसू के बच्चे योदा की नाई मेरे साम दुस उठा। ४ जब कोई योडा नश्राई पर चादा 🕏 तो इसमिये कि बपने मरती करनेवाने को प्रसन्न करे धपने बाप को सदार के कामो में नहीं फ्याचा 🕱 फिर प्रसादे में सदनेवासा गर्वि विवि के अनुसार न सबे तो मक्ट नही पाता। ६ जो युद्धस्य परिश्रम करता है कत का सम पहिले उसे भित्तना चाहिए। ७ वो मैं कहताह उस पर व्यान वै भीर प्रभु तुम्हे सब बातो की शमम्ह देना। द नीसू मसीह को स्मरल रख को बाऊव के बस से हुया और मरे हुयों में से **बी बठा घीर यह मेरे एसमाभार के** घनुसार है। १. जिस के सिये में कुक्मी की नाई दुक्त उठाता हु सहा तक कि

कैंद्र भी हू परन्तु परमेदवर वा वकत कैंद्र वहीं। १० इस वारमु भे कृते हुए भोगों के निय वब कुछ सहना हू कि वे की उम उबार को जो मसीह सीधु में है मनता महिला के साथ पाए। ११ यह बात सक है है कि यदि हम उसके साथ भर गए है वो उसके माथ बीएग भी। ११ यदि हम बीरत से सहते रहेंगे की वेचके साथ पर्यक्ष भी करेंगे यदि हम उसका इन्कार करेंगे वो बहु भी हुमाछ इस्कार करेंगा। ११ यदि हम प्रविक्शासी मी हो वीभी वह निश्वामयोग्य बना यहुवा है क्लोंकि बहु भाग ध्रमना इन्कार नहीं का सकता।

१४ इन बाठा की सुधि उन्ह दिसा मौर प्रमुके सामहते चिता वे कि सम्दा पर वर्त-विवकंन किया करें, जिन स 🍱 नाम नहीं होता वरन सुननेवाले निमड जाते हैं। १५ जपने धाप को परमेस्बर का प्रहरणयोग्य और ऐसा काम करनेकाना उत्तराने का प्रयत्न कर, जो मस्बित होने न पाए, बौर को सस्य के वेदन को ठीव रीति से काम में साता हो। १६ पर सञ्जूद बनवार स बचा प्ह नयोकि एम सोग और भी धमस्ति में वदने जाएमे। १७ फीर उन का बचन भड-काव की नाई फैलना जाएगा हुनि नपुन भीर फिलोनुस बन्ही में ने है। रेट जा सर वहकर वि पुतरस्थात | हो भूषा है सत्य म मन्क गए हैं और रिजना क विस्ताम को उन्नट पुनट कर रेते हैं। १६ तौभी परमेशक्तर की पक्की तर बनी एट्नी है और उन पर यह चाप सभी है, कि प्रभु सपना को पहिचानना

है भीर नो कार्ड प्रभुका नाम लना है वह भ्रममंस बचा रहे। २० वह घर में न केवस सान कान्दी ही के पर काठ धौर मिट्टी के बरतन भी होते है कोई कोई पायर और नोई नोई घनाइर के मिये। २१ यति काई भपन भाप की इन से धूळ करेगा तानह भादर का बरतन धीर पबित ठहरेगा और स्वामी के काम भाएगा भी रहर भने नाम के कियं तैयार होगा। २२ जवानी की श्रमि सापाचों ने माग और वा गुद्ध मन से प्रभूका नाम सह है, उन के साथ धर्म भौर विश्वास भीर प्रम भीर मेल यिकाप का पीछा करः २३ पर मुर्नेता भौर धविधा के विवादों ने मता रह क्यांकित् बानता है वि उन में भवहे होते है। २४ भीर प्रम ने दाम नो क्यबास होना न पाहिए, पर सब के साव कोनन भीर धिक्षा य निपूर्ण भीर महनधील हो। २५ और विरोधियों की नम्रता स नमन्त्राए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराब का मन वे कि वे भी सत्य को पहिचान । २६ और इस के द्वारा उस की इच्छा पूर्ध करने क निये सकेत

पर यह जान रण वि प्रतिप्र विता में विक्र समय प्राएसे। २ वशांवि मनूष्य प्रपत्कार्थी लोगी श्रीप भार प्रमित्तानी नित्त्व माजा-पिता की ध्राता टालनवाले हुनस्य प्रपतिन। १ मयारहित ध्रमारहित दोय लगाने वाले प्रस्त्रपत्ति करोग मने ने वैरी। ४ विश्वसम्पानी कीठ प्रथानी प्रौर पर्योक्षय ने नहीं वरन मृगरिक्तास ही के

होकर सैवान \* कं फरे थ छन बाए ॥

म् निश्वानकोग्न। † वा मृतकोत्वान।

ৰু হৰুবাল ৷

सिये बुद्धिमान बना सहता है। १६ हर

एक पवित्रधास्त्र परभेष्टवर की प्रेरएम से

पाहनेवासे होते। ५ वे मन्ति का भेष तो भरेंगे पर उस की शक्ति को न मार्नेगे ऐसो से परे रहना। ६ इन्ही में संवे मोग हैं जो चरा में दबे पान चुस द्याते है भीर उन धिस्रोरी स्त्रियों नो दश में कर मेते हैं जा पापों से दबी धौर हर प्रकार भी ग्रमिसायामा ने बग में है। भीर सदा सीकती तो रहतो है पर सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुंचती। व भौर जैसे यक्षेत्र और यम्बेस ने मुसाका विरोध किया या वैसे ही वं भी सत्य का विरोध करते हैं य तो ऐसे मनुष्य है बिन मी बुढि चप्ट हो वई है और वे विश्वास के विषय में निकम्में हैं। है पर वे इस से माणे नहीं वह सकते क्योंकि वैसे उन की श्रजानता सब मनच्यो पर प्रगट हो गई भी वैसे ही इन की भी हो जाएगी। १ पर तुने उपदेख चाल चलन ममसा विश्वास सहनचीनता त्रेम भीरव भीर सताए जाने भीर दुस उठाने में नेरा साथ दिया। ११ और ऐसे इस्तो में भी जो अन्ताकिया और इकुनियम भौर मस्ता में मुक्त पर पढ़े ने और भौर दुक्तामे भी जो मैं ने उठाए है परन्तु प्रभू ने मुक्ते उन सब से आहा शिया। १२ पर जितन मसीक्ष बीध में असित के साथ जीवन विचाना बाहते है वे सब सताय भाएगे। १३ और बुष्ट चौर बहुकानेबासे घोका देत हुए, धीर बोका साते हुए विगवते चले आएगे। १४ पर त इन बाता पर जो तुमें सीची है और प्रतीति की या यह जानकर कुछ बना ग्रह कि तुनं उन्हें किन को मो से सीका भा ' १५ और बालकपन संपवित्र शास्त्र

तेग जाना हुमा है जा तुम्हे ससीह पर

विम्बास नरने स उद्घार प्राप्त करते के

र्हे भ

रचा गया है और उपदेश और धममाने भौर सुपारने भीर पर्न की शिक्षा के सिम साभवायक है। १७ ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और प्ररूपक भने नाम ने सिये तत्पर हा बाए॥ 8 परमेक्बर और मसीह मीचू को गवाह करके को जीवछी और मरे हुचो का न्याय करेगा उस घीर उसके प्रगट होने और राज्य को सुधि दिसाकर मै तुम्दे चिताता हः २ कि तुबचन को प्रचार कर समय भीर मसमय वैशार रह सब प्रकार की सहनगीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और बाट बीर समभ्यः। ३ क्योंकि ऐसा समय बाएगा कि कीम करा उपदेश न सह शक्ये पर कानी की खबसी के कारण घपनी बिभसायाची के बनुसार बपने निये बहुतेरे उपवेशक बटोर नेमे। ४ मीर अपने कान सरब से फेरकर कवा-कद्यानियो पर नपाएगे। ५ पर तुसव बादों में सामधान रह, दुन चठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और भपती सेवा को पूरा कर। ६ नयोकि सब मै सर्वकी नाई उडेना जाता ह भीर मेरे क्य का समय भाषह्मा है। ७ में मन्द्री कृस्ती सब चुका हु मैं ने अपनी दौड पूरी कर भी हैं में ने विश्वास की रखवामी की है। म्माज्य में मेरे तिये वर्ष का बह मुकूट रक्ता हुन्ना है जिसे प्रमृ, जो वर्मी भीर न्यायी है मुम्हे उस दिन देवा भीर मु% ही नहीं वरन उन सव को भी वो उसके प्रगट होने को प्रिम जानते

 मेरे पास बीद्य चान का प्रयत्न कर । क्यांकि देमास ने इस ससार को प्रिय जानकर मुक्ते छोड दिया है भीर पिस्स**त्**नीके को **चन्ना** गया है भीर कैमक्स गर्मातया को भीर तीतुम दम मंतियाको चला गया है। ११ क्वल मूना मेरे साथ है मरकूस को सेवर वना भा क्योंकि सेवा के जिय वह गरे <sup>ब्</sup>ट्र<sup>न</sup> काम का है। १२ तुम्बिकुस को मैं ने इफिमुम को भेजा है। १३ जो बामा में बोधाल में करपुत के वहां छोड भाग हू बन तू आए, तो उसे बौर पुरुषक बिगोप करके चर्म्मपंचा को संवे भाना। १४ मिकल्प ठठेरे न मुक्त से नेतन वुगह्या भी है प्रमु उस उसके कामो ने भनुसार वदसा देगा। १५ दू मी देम से माददान रह गयाकि उस ने हैमारी बादों का बहुत ही विरोध विसा। १६ मरे पहिले प्रत्युत्तर करन के समय में विमी ने भी मेरा साम नहीं विया बरन

सव न मुक्ते छोड दिया था भलाही कि इस का उनकी सन्ता देनान पड़े। १७ परस्त्र प्रभु मेश सहायक रहा धीर मुक्त सामर्थ थीं ताकि मरे द्वारा पूरा पुरा प्रभार हो भीर सब भन्यभाति सूत . से और मैतासिहरू महम छुदाया गया। १८ भीर प्रमुम्फ हर एक सूरे काम से छटाएगा और प्रपने स्वर्धीय राज्य में उद्घार भारत पहलाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे । झामीन ॥

१६ प्रिमका और प्रतिबन्धा की और उनैमिकुश्म के बराने को नमस्कार। २० इरान्त्रम बुरिस्युस म रह गया और त्रुफिम्स को मैं न मीसतुम म बीमार छोडा है। २१ बाद स पहिला बसे झाने ना प्रयस्त *कर* युद्धमुम **मी**र पूर्लेस भीर सीनुस भीर क्योदिया भीर सम भाइया ना तुम्हे नमस्पार ॥

२२ प्रभृतरी भारमा शासाच रह तुम

पर धनुष्ठह होना रहे।।

# तीतुस के नाम पीलुस प्रेरित की पत्री

र पौमून की सीर स को परमेण्डर का दास सीर सीनु ममीह का प्ररित है परमेचर के बुने हुए माना क किकास भीर उस सन्य की परिकास के सनुसार नामक्ति के धनुसार है। २ उस धनन्त नीवन की बाह्या पर जिस की प्रतिका परमाबर ने जो सर बोल नहीं सनता समानन संबोद्धि। ३ पर ठीव समय पर भारत बचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट विधा जी हमारे बद्धारकत्ती परमेश्वर की बाजा ने बनुसार मुभः मौपा गथा। ४ नीतुम के नाम जो किकाम की सह भागिता व विचार ने मेरा सक्या पूत्र है परमध्यर पिता भौर हमारे उदारक्ती मनीह बीचु से चनुबह चौर गानि होती महे ।।

४ में इमिनये तुभ त्रते में छाइ सावा या ति तू गेप गरी हुई बाता का मुचारे

भौर मेरी भाजा के भनुसार नगर नगर प्राचीनो \* को नियुक्त करे। ६ जो निर्दोष भीर एक ही प्रती के प्रति हो जिन के सबकेवाने विष्यासी हो और जिन्हें सुचपन भीर निरकुशना का बोच नहीं। क्योंकि प्रव्यक्त को वरमेव्हर का भएडारी होने के कारल निर्दोप होना चाहिए न हठी न कोबी न पियक्कड म शारपीट करनेवासा धौर न नीच कमाई का सीमी। ब पर पहनाई करते बासा मनाई का बाहनेबाला सबमी म्यायी पवित्र और जिलेन्द्रिय हो । १ और विस्तामयोग्य वचन पर जो वर्गोपदेश के घनुसार है स्पिर **रहे कि करी शिक्षा** से चपदेश दे सके और विवादियों का मुह भी बाद कर सके।।

१० न्योकि बहुत से लोग निरकुस बरवादी भीर भोला देनेवाले है विशेष करके चलनामासो में से। ११ इन का महश्रद करना चाहिए वे जीव नीच कमाई के सिमें प्रवश्वित बार्ते विकाकर मद के मर विगाब बेते है। १२ जन्ही में से एक जन ने जो उन्हीं का प्रक्रियाह बक्ता है नहा है कि जेती सोय सदा मुठे दुप्ट पमु भीर भानती पेट होते है। १६ मह गवाड़ी सच है इससिये उन्ह कवाई से विद्यानी दिया कर, कि व विश्वास में पक्ते हो जाए। १४ और व महदिया की कथा कहानियों और उन मनुष्यानी भाजाधी पर शंग न लगाए, जो सरम से मन्दर जाते हैं। १५ शब मागा न निम सब बस्तू सुद्ध है पर यस्य भीर प्रतिश्वाधियां के लिये कुछ भी कद नहीं करन उन जी वृद्धि और

विवेष के बोनों चलुद्ध हैं। १६ वे कहते हैं कि हुम प्रमेश्वर की कानते हैं पर भएने बामों से उसवा इस्कार करते हैं क्योंकि व वृत्तिल और माजा न मानने बाको हैं और किसी सक्सी काम के सीमा नहीं।।

 पर तू ऐसी बार्ते कहा कर जो सरै उपदेश के योग्य हैं। २ सर्वात् बृढे पुरव सचेत और यम्मीर और संयमी हों धीर उन का विस्तास और प्रेम भीर गीरव पक्का हो। ३ इसी प्रकार वृती रित्रयों का चान चलन पवित्र सोगी सा हो दोव सगानेवासी और पियनक नही पर भक्की बार्ते सिखानेवानी हो। ४ ताकि व कवान रिजयों को चितानों बेती रहें. कि धपने पतियों धौर बच्चो से प्रीति रकों। इ. बीर सबसी पवित्रता वर का कारकार करतेवासी प्रभी धौर धपने अपने पति के बाबीन रहनेवासी हो ताकि परमेक्बर के बचन की निस्ता न होने पाए। ६ ऐसे ही जवान पुरवो को यी समझ्याया कर, कि सबसी हो। सब बालो में घपने घाप को मसे कामी का नमना बना तेरे उपवेश्व मे सफाई, नम्भीरता। ब बौर ऐसी **स**राई पाई बाए, कि कोई उसे बुदा न कह सके विस से विरोधी हम पर कोई वीष भगाने की भी स पाकर सम्बद्ध हो। शासी को समग्रा कि ग्रंपने ग्रंपने स्वामी के बाबीन रहें, और सब बातों में उन्हें प्रसम्भ रखें और उत्तरकर वकाद न दें। १. चोरी चानाकी न करें पर सब प्रकार से पुरे विस्वासी निकर्ते कि ने सब भारते में हमारे छढ़ारकर्ता परमेक्बर

के उपरेक्ष को शोमा थे। ११ वयों कि
परमेक्षर का वह प्रनुष्णह प्रगट है जो सब
मनुष्यों ने उदार का कारण है। १२ और
में बिनाया है कि हम धमिलन और
मासांकि प्रमित्तायों से मन फैरकर देख
में बनाय। १३ और उस बन्य साधा
की पर्वात् परने महान परमेक्बर और
बताइकता बीचु मणीह की महिमा के
बगट होने की बाट जो हिमा के
बगट होने की बाट जो हिमा के
बगट होने की बाट जो हमारे किये दे दिया
कि सुसें हुए प्रकार के प्रकृत से
धीर पुत्र करने धपने सिसे एक ऐसी
वानि के बना से को जने समे बना में
सराने डी। भी

१६ पूरे प्रविकार के साथ ये वार्ते कह भौर समझा भौर सिकाता रह कोई तुओं तुम्म न जानने पाए।।

भोगों को सूचि दिला कि हानियों भौर उन भी भ्राज्ञा गार्ने भौर हर एक मण्डे नाम के लिये तैयार गर्हे। २ किसी नो बदनाम न क्रॉ अलाबाजून हो। पर नीमल स्वभाव के ही और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नक्षता के साब गहें। ६ स्थापि हम भी पहिले निर्देशि भौर भाजा न माननेवाले भीर जन म पड हुए, भीर रन रग के श्रमिनायांधी भीर मृतक्षिमाम वे दासल्य में थे भीव बैरमार और बाह गण्डे म जीवन निर्वाह नरते थ भीर मुल्लिन में भीग एक दूसरे ने र्वर गलने थे। ४ पर जब हमारे उद्योर वर्त्ता परमेश्वर की हुपा और जनुष्यी पर उसकी बीति प्रगट हुई। अ. तो बल ते

हमारा उद्घार किया और यह भर्म ने कामो के कारए। नहीं जो हम ने माप किए, पर धपनी दवा के धनुसार, नए जरम के स्तान और पश्चित्र भारमा के हम नवा बनाने के बारा हुआ। ६ जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता मीधु मसीह के हारा हमपुर प्रविकार से उद्येशा \*। ७ जिस स हम उसक अमुबह म धर्मी टहरन्य घनन्त जीवन की बाधा के प्रनुषार बारिस बनें। द यह बात संच 🕈 🕏 सीर में चाहता हूं कि तू दन बाता के विदय में बृब्ता से बोल इसनिये नि जिन्हों ने परमेश्वर की प्रतीति की है वे ससे-मले कामी में लगे उत्तर का ध्यान रखें ये बातें जली और मनुष्या न लाग की है। ६ पर भूलेंता के विवादो और बसायसिया और बैर विरोध चीर उन अनुसारी से जो स्पनस्था के निवय में हाबबारह क्योंनि व निष्मत और आर्थ है। १ किसी पालकी नो एन की बार समभा बुभारण उस न असग रह। ११ बह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गमा है और सपने साप को दोगी वहरान र पाप करना रहना है।।

१२ जब में तेरे पान घानिमान या तृतिवृत्त को मेनू हा बेरे पान नीपुनिम धाने का मल करणा क्यारि में ने की जाहा जराने की ठानी है। १३ जनाम अवस्थापक धीर धारुम्मोग का सल वनके धान पत्त्वा संधीर रग कि उन्हें किनी कस्तु की पटी क होने पान पर धीर हमारे मेंग भी धानस्पक्ताधों को पूरा करने के निय पत्रेषे पान

ना नशना। १ मृ विश्वामनीपर।

मे समं रहना सीको ताकि निष्फलान रहें।।

भीर जो विश्वास के कारण हम से प्रीति रकते हैं उन को नमस्कार ॥

१५ मेरेसदसामियों का तुक्ते नमस्कार

तुम सब पर धनुप्रह होता रहे॥

# फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

र पौनुत की ओर से को मसीह यीसु का कैयी है और नाई तिमु भियुस की धीर से हुनारे प्रिय सहकर्मी फिनेमोन! र भौर सहित सफ्किया धीर हमारे सामी योड़ा सम्बिप्सुस धीर फिनमोन के बरकी क्लीमिया के नाम!!

 ३ हमारे पिता परमेक्बर और प्रभृ सीझुमसीहकी भोरने अनुबह सौर सान्ति

तुमहे मिलती रहे।।

४ में तरे उस प्रेम और विश्वास की जबी सुनकर, जो तक पवित्र कोंगों के साथ और प्रमु बीणु पर है। ४ खा परमेश्वर दा क्याबाद करना हु और धरनी प्रार्थनाओं में भी तुन्ध-स्मरण करता हू। ६ कि देश विश्वास म शहुमाओं द्विता तुम्हारों सारी मलाई की पहिचान म नसीह है जिसे प्रमावशानी हों। ७ क्याब्टिह माई, मुक्त तेरे प्रेम से बहुत प्रानव्य और सारील मिली इल्लिये कि तर हारा पवित्र मोगों है मन हरे और हो गए है।।

द इसमिय यद्यारि मुक्त मशीह में कड़ा हियान तो है कि ओ बात ठीक हैं उस की घाता तुओं दू! & तीमी मुक्त बूढ़े पोमुस को जो मब मशीह बाँगू के किस नैची हु यह भीर भी मसा जान पदा कि जैस से बिनती कहा। १ में अपने बच्चे उमेरिस्पुत के किसे को मुक्क से मेरी कैंद्र में जन्मा है तुम्क से दिनती करता हूं। ११ वह तो पहिले देरे हुन्ह काम का न था पर सब सेरे सीर मेरे बोनों के बबे काम मही। १२ उसी स्पर्शित से देरे हुन्दर की से उसे तेरे पास लीटा दिया है। १३ उसे उसे तेरे पास लीटा दिया है। १३ उसे

में धपने ही पाध रखना बाहता वा कि हैरी बोर से इस कैंद्र में बो सुसमाबार के कारण हैं मेरी देवा करे। १४ म में ने तेरी इच्छा बिता कुछ भी करना न बाहा कि तेरी यह क्या दवाब से नहीं पर सानव से हो। १४ स्पोक्ति क्या बान बह तुम्म से कुछ दिन कक ने सिसे इसी कारण सक्या हुमा कि नहेंब होरे तिकट रहे। १६ परन्तु धव से दास की नाई नहीं बरण बास से भी तस्म मधीत गाई के समाम रहे को सरीर में मी सोर कियोग कर मजू में मी मेरा मिस

समस्ता है तो उस इस प्रकार प्रहुण कर जैमें मध्ये। १० और मंदि उस में तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा हुख स्राता है तो मेरे नाम पर किस से। ११ में पौस्स सपने हाल से सिक्ताह कि

हो। १७ सी यदि तू मुक्ते सहमागी

मध्या भरता स्वाद्य के बहुत का द्वा भागा करा करी कि समा कार्य का यूमा गर्व कर कही है। कह भावें यह स्वाद्या सम्भाग में तैसे द्वावता स्वाद्या का कर दे। यह में पेते स्वाद्या का क्या भाव कर दे। यह में पेते स्वाद्या कर कर भग्गा स्वाद्य कुमें स्वाद्य हु की यह सम्भाद कि मा क्या महत्य हु क गारों करी बहुक्त करना। यही सह

भी वि वह जिला पुणाने की जाए तैनार तर कार्य वाला है वि सुक्तारा लागे पात्र व परा में सार देशाल जापाल है। "है हरणात जा वाल है जाए के गए कार्य जी है। हेथे और वालात धीन व्यवस्थार धीन है हम बाला करें कार्य जा कार्य वार सहन्यों है हम बाला अध्यासन्य ।। "हम जाने कार्य बाला हम वाला नम्

### उत्रानियों के नाम पत्री

2 71 --- -nnt ernt vier TER P. WIELES MARK A LAKE A P. P. MARK A P. P. P. چ کندنټ نموه چ چو يه يه ياميهمان ۾ سم هن er emergine men eft em Berry for experience to a first feet from \$ west \$ راسد قد شده کا ما تمل که اس e e mages and 3 fe pro me Proceedings of a E COM AS BE SAL and my two b THE ROTE WENTED ME a raman a ra . . . . . . . . THE OWN PROPERTY. 声: mi t 声音电 机 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

-- t

१६ भीर स्वर्णपुतो में से अस में किस से कन कहा कि तू मेरे विहिने बैठ जब तक कि में ठेरे बैरियों को तेरे पायों के शीचे की सीता कर तू? १४ नया वे सब सेवा टहन करनेवाली घारमाए नहीं जो उद्यार पानेवालों के सियं सेवा करने को मेजी जाती है?

 इस कारण चाहिए, कि हम उन नातो पर जो हम ने सुनी है बौर मी मन ननाए, ऐसा न हो कि बहकर उन से दूर वजे जाए। २ क्वोकि जो वचन स्वर्ववृत्तों के हारा कहा गया बा जब वह स्विर रहा और हर एक अपराव भीर पाजा न मानने का ठीक ठीक बदमा मिमा। ३ तो हम मोग ऐसे बडे उदार से निश्चिम्त रहकर स्वोकर बच मनते हुँ? जिस की चर्चा पहिले पहिल प्रमुते इस्य हुई, भीर सुननेवानो के द्वारा हमे निश्चय हुमा। ४ मीर साम ही परमेश्वर भी सपनी इच्छा के सनुसार चिन्हों भीर भद्भुत कामो भीर नाना प्रचार के सामर्थ के कामों और पश्चित्र प्राप्ता के बरदानों के बाटने के द्वारा इस की मबाही देहा एका छ

प्रे उस्त न उस धानेवाले जगत को निस्त में चर्चाहम पर पहुँ हैं स्वर्गहुतो न प्राचीन न मिया। ६ वरन किसी ले नहीं यह गमाही बी हैं कि मनुष्य को हैं कि मूर उस नो मुक्ति बसा है? या मनुष्य मा पून क्या है कि मूर उस पर मूर्ण नरता हैं ७ मूर्ने उस पर महिमा पोर सारर का मुद्द रहा धीर उस पाने हामों ने माना पर घणिनार दिया। ८ मूर्व ने उस मुद्द रहा धीर उसे

कर विया इसिनये जब कि उस ने सद कुछ। उसके मामीन कर दिया तो **उस में कुछ भी रकान स्रोड़ा जो उसके** मामीन न हो पर हम भव तक सब कुछ उसके बाबीन नहीं देखते। १ पर इस सीमुको जो स्वर्मदुतो से फूक ही कम किया गया वा मृत्युका दुश छठाने के कारण भहिमा और बादर का मुकूट पहिने इए देसते हैं ताकि परमेश्वर के चनुष्ठ से इर एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चन्ने। १० क्योंकि जिस के निये तन कुछ है और जिस के द्वारा सब कुछ है, उसे यही प्रच्छा सगा कि जब बह बहुत से पूजो को महिमा मे पहुचाए, तो उन के उद्घार के कर्ताको **र्क** उठाने के ब्राप्त सिद्ध करे । ११ क्यों नि पवित्र करनेवाला और वो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं इसी नारण वह उन्हें नाई कहने से नही नजाता। १२ पर कहता है कि मैं तैरा नाम अपने भाइयो को चुनाळगा सना के बीच में में तेश भजन गाउला। १३ और फिर यह कि में बत्त पर भरोसा रचुवा और फिर यह कि देस मै उन सबको सहित बिसे परमेश्वर ने मुक्ते विए। १४ इसितमे जब कि सबके नास और सोह के भागी है तो यह प्राप भी जन के समान जन का सहमागी हो गमा ताकि मत्य के द्वारा उसे जिसे मृत्यू पर शक्ति मिसी भी समित् शैतान \* को निकम्मा कर है। १५ और जितने मृत्य के मारे जीवन भर दासत्व में फसे वे उन्हें छुद्य से। १६ स्योकि बह हो स्वर्गहुना को नहीं बरन इवाहीन

है बन की समामता है। १७ हा बार ए उस की बाहिए था कि सब बाता स पपने भाइयों के समान बने विवस के बहु उन बातों में वो परसेस्वर स सम्बन्ध रखती हैं एक ब्यालु चीर विश्वास्थोग्य महामावक बने नाकि जोगों के पापा के विषये प्रायक्षित करें। १० व्योक्ति बव उस परीक्षा की बच्चा में दुख उठाया, सी बहु वन की भी सहायता कर सकता है विन की परीखा होती है।

सो है पित्र भाइयो तुल को स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित भीर महासावक बीखू पर जिसे हम भगीकार करते हैं ब्यान करो। २ वो प्रपने नियुक्त करनेवाले के लिये विस्थासयोग्य था जैसा मुसा भी ससके सारे घर में बा। ३ क्यों कि वह मूखा से स्तना बढकर महिमा के बोग्य समझा गया है जिल्ला कि चर का बनानेवासा भरसे बढकर प्रादर रखता है। ४ क्योंकि हर एक बर का कोई ल कोई बनानेबाला होता है पर जिस ने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर 🕏 । 😢 मछा हो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वासयोग्य प्हा कि जिल बाती का वर्शन होनेवाना <sup>या</sup> जन की मबाही दे। ६ पर नसीह पुत्र की नाई उसके बर का श्रीयकारी दै भीर उसका चर हम हैं यदि हम माहस पर और अपनी वाशा के वनगढ परभन्ततक इडतासे स्विर रहें। ७ सी नैसा पवित्र भारमा कहता है कि यदि माज सुम जसका सब्द सूनो । ब तो सपने मन को कठोर न करो जैसा वि कोव दिसाने के समय भीर परीका के दिश नेपस में दिया दा। १ जहा तुम्हारे

वापशादा न मुक्ते जाजकर परका धीर भासीस वर्ष तक मेरे काम देखाः १ इस कारण में उस सभय के मोगा से रूप रहा भीर पहा कि इन के मन सदा भटकते एहते हैं भीर इन्हों ने मेरे मागों को नहीं पश्चिमाना। ११ तब में न क्रोच में ब्राकर शपच काई कि वे मरे विभाग में प्रवेख करने न पाएगे। १२ ह माइयो चौकस रही कि तुम में ऐसा बुरा चौर घविरवासी म मन हो को भीवते परमेस्वर **धे दूर इट आ**ए ! १३ बरन जिस दिन तक गांव का दिन कहा भारता है हर दिन एक इसरे को खमम्बर्ते एको ऐसान हो कि तुन में से कोई बग पाप के खल में बाकर कठोर हो बाए। १४ क्योंकि हम मधीह के \* मानी हए है यदि हम अपने प्रयम भरोते पर धन्त तक दुवता से स्विर रहें। १४ जैसा कड़ा जाता है कि यदि गाज दम उसका सम्ब सुनो दी भपने मनाको कठोर न करो जैसा कि कोच दिलाने के समय किया वा। १६ वसा किन तोनो ने सनकर कोच विकास दिनाया दिन तम ने नहीं जो मुसा के द्वारा मिसर से निकले से? १७ और वह चानीस वर्ष तक किन लोगो से इस्टाएडा<sup>?</sup> वया उन्हीं से मही जिल्हों ने पाप किया और जन की सोचें अगल में वकी छी? १६ भीर यस ने मिन से शपप काई, कि तुम मेरे विधास में प्रवेश काने न पाधीगे नेवल दन से जिल्हों ने धाजा न मानी? १६ तो हम देखते हैं, कि के ग्रविश्वास ने नारए प्रवेश न नर सके।।

8 इसमिये जब कि उसके विभाग में प्रवेश करने की प्रतिका पत्र तक है तो हमें बरना चाहिए ऐसान हो कि तुम में संकोई जन उस से रहित बान पढे। २ क्यों कि हमें चन्ही की नाई मुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए बचन से उन्हें हुछ। साथ न हुआ क्योंकि मृतनेवासो के मन म विख्वास के माम नहीं दैठा। ३ सौर हम बिन्हों ने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रदेश करते है जैसा उस ने कहा कि मैं ने मपने कोम से शपव काई, कि दे मेरे विभाग में प्रवेश करने न पाएने बद्यपि बगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चके थे। ४ क्योंकि सातव दिन के विषय में उस ने वहीं थो कहा है कि परमेदबर ने सातबे दिन प्रपने सब कामी की निपटा करने \* विश्वास किया। ५ भीर इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विभाग में प्रवेक स करने पाएगे। ६ ता जब यह बात बाकी है कि कितने गौर है जो उस विधास में प्रवश कर भौर जिल्हे उनका नुसमाचार पहिले सुनाया गया उन्हों ने बाजा न मानने ने कारए। उस म प्रवेश न किया। ७ ता फिर वह निसी निशेष दिन को रहराक्द इतने दिन के **बाद वा**ळद की पुस्तक मंदन मात्र का दिन कहता 🕏 वैसे पहिस नहा गया कि यदि भाव तुम उसना सम्ब भूमा ना चपने मनो की कठार न करो। द भौग यदि यहांणु उन्ह विभाग मंध्रवण कर लगा ता उसके बाद नसर निन की वर्षान हाती। इ.सी ब्रान नो रि परमस्बर के साबा के सिये सज्य का विभाग काती है। १ क्यांकि ब्रिस न उसर विभाग में ब्रबंद किया है उस ने भी परमेदबर की नार्ष पपने कामा की पूरा करके के विधाम किया है। ११ तो हम उस विकास में प्रवेश करने का प्रयत्न करे ऐसा न हो कि कोई बन उन की नार्ड भाका न मानकर के निर पत्रे। १२ क्यों कि परमेदकर का वचन जीवित और प्रवक्त और हर एक बोधारी उसवा और प्राप्त को मीर हार गाठ और गुड़े को धक्त कर कार पार छेदना है और जन की मावनाभी और विधारों को जावता है। ११ भीर मृष्टि की कोई बस्तु उस से सिही है बस्फ निर से तह के साम है उस की साव

१४ सा वब हमारा ऐसा बडा महा यावक है जो स्वारी से होकर गया है क्यांति परमेस्वर वा पुत्र थीए ठी आसो हम प्याने क्यांकित हमारा ऐसा महासावक नहीं को हमारी निर्वेत्तताओं में हमारे खाय पुत्ती न हो सके बरान में हमारे खाय पुत्ती न हो सके बरान में कर्मारे खाय पुत्ती न हम सर तो गया तीजी निज्याद निक्ता १६ इसिये आयो हम अनुबह के सिहासन के निक्ट दिशाब बास्फर बले नि हम पर बया हो धीन वह अनुबह पाए तो आवस्पना क सम्यद हमारी महायना हरे।

म क्योरि हर एवं शहायावक मतुष्यों म से तिया जाता है धीर मतुष्यों ही व नियं उन जाता के विषय में की पत्मादक से मान्वस्थ रहती है ठहराया जाता है वि मेंट धीर पार वित बहाया

या कार्मा सं। र्वे वा अभिस्तानी दारग।

करे। २ मीर वह बकाना चीर भूने भनको के साथ नर्मी सं व्यवहार कर सरता है इससिये कि वह बाप भी निर्वसता सं विरा है। ३ और इसी सिय उसे चाहिए, कि औसे लोगो के सिये **वै**से ही धपने लिये भी पाप-विश्व विदाया नरे। ४ और यह धादर का पद कोई मपने माप से नहीं सता अब तक कि हास्त की भाई परमध्वर की घोड़ से व्हरायान काए। ५ वैस ही समीह ने मी महायाजक कनने की बढाई घपन भाप से नहीं सी पर उस को उसी ने री बिस ने उस से कहा का कि सूमेरा पुत्र है भाज मैं ही ने तुक्ते जन्माया है। ६ वह इसरी जगत में भी कहता है द मिनिकिसिदक की चीति पर सवा के मिये सामक है। ७ उस ने बपनी देह में याने के दिनों में ऊने सब्द से पुकार पुरारकर, भौर भागु बहा बहाकर उस मे जो उस को मृत्यु से बचा के सकता या भार्यनाए भीर विनती की भीर जनित के कारण उस की सूती गई। व धीर पुत्र होने पर भी उस ने दुन उठा उठा कर माजा माननी सीकी। १ और सिद बनकर, भपने सब भ्राज्ञा माननेवासी के सिये सदा काल के उद्घार का कारण हो नया। १० भीर उस परमध्यर की भीर सं मलिकिसिवक की रीति पर महा याज्य का पट किसा।।

११ इस के कियम में हमें बहुत सी बाते बहुती है जिल का समझाना भी कठिल है इसिसये कि तुम कबा मुनने मये हो। १२ समय के विचार से तो दुन्हें गुरु हो जाना चाहिए वा तीभी क्या यह धावस्यक है कि काई तुम्ह परमेस्वर के बचना की धावि जिला फिर ये सिलाए? धोर ऐसे हो गए हा कि तुम्ह धम के बदलें धम तक टूम ही चाहिए। १३ क्योंकि डूम पीनेवासे बच्चे को तो तो धर्म के बचन की पहिचान नही होती क्योंकि बहु बानक हैं। १४ पर मन्न स्थाना के सिखे हैं जिन के हानेन्द्रिय सम्यास करतें करतें मन बुरे में मेंव करने के सिथे पड़के हो गण हैं।

है इसनिय घामो मसीह की गिक्षा की मारम्भ की बातो की छोडकर हम सिक्ता की भोर भागे बढते जाए. चौर गरे हुए कानी से मन फियने चौर परमेक्बर पर विकास करने । २ धीर बपतिस्मी और हाय रजाने मीर मरे हुओं के जी बठने \* और प्रन्तिम न्याय की शिक्षाक्यी नेव फिर से न डास । और यदि परनेक्कर काहे तो हम यही करेगे। ४ क्योंकि जिल्हा ने एक बार क्योति पाई है और को स्वर्गीय बरवान का स्वाद चक्र चुके हैं और पनिन धारमा के भाषी हो गए है। ६ भीर परमेक्बर क उत्तम नेजन का भौर भानेवाले युग की सामग्री का स्वाद चल चुने है। ६ महि वे बटक वाएं तो उन्हें मन फिराब के लिये फिर नमा बनाना धन्होना है क्यांकि के परभेषकर के पूत्र को सपने मिय फिर कुछ पर बढाते है भीर प्रगट में उस पर क्लाक लगाते हैं। ७ क्यांकि जो मुनि वर्षों के पानी को जो उत्तम पुर बार शार पक्ता है पी पीकर जिल कोयों के लिये वह जीती-बोई जाती है जन के काम का साग-पात उपजाती है वह

<sup>\*</sup> या भृतकोत्वान।

परमेस्वर में घासीय पाती है। इ. पर मित्र वह मज़्बी चौर ऊटकटारे जमाती है तो निवम्मी चौर सापित होने पर हैं भौर उत्तवा मन्त जमाया जाना है।।

धपर है प्रियो सहिए हम ये बाठ कहते हैं तीनी तुम्हारे विचय में हम इस से पच्चा भीर उद्यारवानी बातों का परोसा करते हैं। १ बचाकि परोक्षर पत्याची नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को पून बाए, जो पुन ने उनके नाम के लिये हम रीति स दिकामा कि पवित्र सोगों भी सेवा की और कर भी पहें हो। ११ पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन पत्य तक पूरी प्राचा के मिन ऐसा हो। ११ तार्कि तुम सामसी न हो बाभो बरन जन ना प्रमुक्त हमें जो विश्वास और पर तार्कि तुम सामसी न हो बाभो बरन न ना प्रमुक्त एवं परो जो विश्वास और पर में पर के हारा प्रतिकाभो के बारिस हों से हैं।

१३ और परमेश्वर ने इबाहीस की प्रतिज्ञा देते समय जब कि शपथ लाने के सिये किमी को सपने से बड़ा क पाया हा मपनी हो सपय लाजर वहा। १४ वि में सचमच तुम्दे बहुत बाबीय दुसा और है री मन्तान को बढ़ाता जाउँगा। १५ चौर इस रीति में उस ने बीरज बरकर प्रतिष्ठा नी हुई बार प्राप्त की। १६ मनुष्य तो प्राप्त स किसी कड़े भी शायन आया करते है भीर उन के हर एक विश्वास का जैसला गरन के पनशा होता है। १७ इसलिये बन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के बारिसी पर भौर भी नाफ रीति ने प्रयुप्त करना चाहा कि उसकी ननशा बदन नहीं सदनी हो। ग्राप का बीकस नाया। १०० नावि'दा द-दरम बाता कं द्वारा जिल के विशेष म बरमस्बर का मूटा दहरता धरहोता है

हमारा बृहता से बाइस सन्य आए, जो सारण सेने को इसिमिये दोडे है कि उस सारा को जो साम्हर्न रोती हुई है पाउ कर। १२ वह सासा हमारे प्राण ने विसे एसा नगर हैं जो सिर्फ और हुई है सीर परये के मीतर तक पहुचता है। २ जहां बीचु मिनिकिसियक की रीति पर सवा बास का महामाजक बनकर हमारे किये समुखा की रीति पर प्रवेस हमारे क्या है।

वह मिनिकिसियक ग्रामेम का
पाना चौर परममान रामेमदर का
पाना चौर परममान रामेमदर का
पानक वर्षना यानक नता रहुता है
नव दबाहोग राजाओ को मारकर मीटा
नाता का तो हुई। ने उस स मेंट करके
ने घाणीन ची। र दमी का दबाहोग में
सब बहुमा का ससका परा मी दिया
नव बहुमा का ससका परा मी दिया
नव का राजा चीर किर ग्रामेम प्रवीत्
ग्रामित का राजा चीर किर ग्रामेम प्रवीत्
ग्रामित का राजा है। दे जिस का न
पिता न माता न बग्राममी है, निस्त के
न दिनो का पादि है भीर न नीवन का
ग्राम है परम्नु परमेददर के दुन के स्वरूप
ठहुरा।

बंधन इस पर ध्यान करा ति 
यह कैया महान या जिस को कुम्पान 
इशाहान ने प्रका में प्रका मास मी 
सुन का इसवा पत्र विद्या है मेही भी 
सन्तान म स को संबंध का पर पाते 
हैं बन्ह धाहा मिमी है नि सौमो 
प्रवीम पपने मास्यों में इहाहीम 
ही नौ है है वह संबंध न नमे हा स्वर्मात 
क्षेत्र धाहा प्रमा है ने इहाहीम 
ही नौ है है वह संबंध न नमे हा स्वर्मात 
स्वामा प्रमा प्रमा है ने इहाहीम 
ही नौ है से नमी स्वर्म में स्वर्म में 
स्वर्मात प्रमाव प्रमा । ६ पर इन में 
यो उन मी संध्यामी म ना भी न मा 
इहाहीम में दमसा धम मिया धीर जिम

प्रतिज्ञाए मिली थी उसे माणीय थी।

• भीर इस म सदेह नहीं नि छोटा

बह से प्राचीय पाता है। = धौर यहा
तो मरनहार मनुष्य बसना ध्रम भीते हैं

पर बहा बही मेता है जिस की मनाही से

बाती है नि बहु जीवित हैं। है तो हम

यह मी नह सकत है कि लेबी नै भी

वो वसना प्रस्म सेवा है इक्काहीम के

हारा वसना ध्रम विया: १ क्योंकि

निम्न सम्म मानिक् सिवन ने उसके पिता की

मैंट की उस समय यह अपने पिता की

हमें सा।

११ तब यदि सबीय मानक पर के

११ तब यदि सबीय याज्ञक पद के कारा सिद्धि हो सकती है (बिन के सहारे स लोगा को व्यवस्था मिली थी) वो फिर क्या भावस्थकता भी कि दूसरा याजक मसिकिसियक की रीति पर कडा हो भौर हाक्न की रीति का न कड़काए? १२ श्योकि वद याजक का पद बदना भाषा है तो स्थवस्था का नी वदलना भवस्य है। १३ क्यों कि जिस के विषय में ये बाठें कही जाती है कि वह बूसरे गोत का है जिस से से किसी ने वेदी भी सेवा नहीं की। १४ तो प्रमट है कि हमारा प्रमु यहदा के गोत में ने उदय हुआ है और इस गोत के विषय में मूखाने सामक पत्र की कुछ चर्चानही की। १६ और जब मसिविसिदम के समान एक और ऐसा थाजन उत्पन्न होनेनासाथा। १६ जो छारीरिक मात्रा भी स्पवस्मा ने धनुसार नहीं पर धविनाशी नौबन की सामर्थ के धनुसार नियुक्त 🕅 तो हमारा शवा बीर भी स्पष्टना से प्रगट हो गया। १७ वयोकि तसके विषय म यह यवाही दी गई है कि तू मलिकिनियर की रीति पर सुगानुसुग साजव है।

१८ निदान पहिंसी बाक्षा निर्वेस धीर निष्फल होने के कारण सोप हो गई। १९ (इसमिये नि स्पंतरचा ने निमी बात नी मिखि गही कि) घौर उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम प्राधा रसी गई है जिस के डारा हम परमध्यर के समीप का सकते हैं। २ और इसिये कि मसीह की निम्किन दिना शपम नहीं हुई। २१ (क्योंकि वे ठी बिना चपव बाजक ठहराए गए पर यह शपव के साथ उस की घोर से नियुक्त किया गया जिल ने उसके जियय में कहा कि प्रमुने सपय काई और वह उस से फिर न पस्रताएगा कि नू युगानुयुग बाबक है)। २२ सो बीस् एक उत्तम बाचा का जामिन ठहरा। २३ वे हा बहुत से याजक बनते भाए, इस ना कारए यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नही देती थी। २४ पर यह युगानुबूग रहता 🛊 इस कारण उनका धात्रक पर घटन है। २५ इसी सिये को उसके कारा परमेक्बर के पास झाते है वह उन का पूरा पूरा उदार कर सकता है स्योक्ति का उन के .. सिये विनदी करने को संबंध जीवित है।।

पूरा उद्यार कर सकता है क्यों के बार उन के किये कियों करण को गकरा जी तित है।।
२६ नो ऐसा ही महाया कर हमारे योग्य सा जो पवित्र और फिल्फ्ट और निक्कर कोर निकंत कोर निकंत कोर निकंत कोर निकंत कोर क्यों के जा किया हमा हो।
२७ और उन महाया को निकं निकंत कोर निकंत कोर किया हमा हो।
२७ और उन महाया को निन्दे सिकंत निकंत कोर किया हमा की किया के लिय सिकंत कार कार्यों के लिय किया हमा किया कार कियान कार्य कार्यों के उन ने स्वयं सा कार कियान कार्य कार्यों के नियं हो किया कार कियान कार्य कार्यों के नियं हो कार निवंदा किया निवंदा महाया कार्यों के स्वयं कार्यों की स्वयं कार्यों किया निवंदा महाया कार्यों के स्वयं कार्यों की स्वयं की स्वयं कार्यों की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं कार्यों की सिकंत स्वयं की सिकंत सि

को स्पनस्था के बाब बाहि गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है को मुमानुपूर्ग के सिये सिक्ष किया गया है।।

भव जो बार्ते इस कह रहे है उन में से सब से बड़ी बाद यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिहासन के वहिने जा बैठा। २ धीर पवित्र स्थान चीर उस सभ्ने तम्ब का सेवक हमा जिसे क्सिंगन्य ने नहीं बरन प्रमृते खबा किया था। ३ क्यों कि हर एक महा याजक भेट और बसिदान बढाने के लिये ठहराया जाता है इस कारश समस्य है कि इस के पास भी कुछ चढाने के सिये हो। ४ मौर यदि वह पच्ची पर होता तो कभी याजक न होता इसमिये कि म्पवस्था ने धनुसार मेट बढानेवामे तो है। ५ जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतित्य भीर प्रतिविम्ब की सेवा करते है जैसे बद मुखा तस्त्र बनाने पर या तो उसे यह जिनावनी मिसी कि देख ओ नमना तके पहाड पर विकास समा था उसने प्रमुखर सब कुछ बनाना। ६ पर उस को जन की सेवकाई से बदर मिनी स्पोरि वह और भी उत्तम बाचा ना मध्यस्य ठहरा जो और उत्तम प्रतिकामी ने सहारे बात्मी गई है। क्योक्ति यति वह पहिसी वाचा निर्वोध नाती ता दूसरी व निये सवसर न तुका जाता। = पर वह उन पर वाथ लगावर महना दै कि प्रभू नहना है देनों व नित माठे हैं कि मैं इसाएम क घरात के साम भीर यह दान चरान ने शाम नर्गवाचा कान्युगाः। ६ यह उस वानाव समान प्रहार्ग जो से शुब्द वे बाप

बादों के साथ उस समय बान्बी दी जब मै उन का डाब पकड़कर उन्हें मिसर देख से निकास साथा क्योंकि वे मेरी वाका पर स्थिर न खेड और मैं ने उन की मुमिन सी प्रभ यही कहता है। १० फिर प्रमुक्ति है कि जो दाचा मैं उन दिशा के बाद इसाएल के बराने के साब बाल्गा वह यह है कि मै भएनी व्यवस्था को उन के मनो में बासुगा और उसे सन के हृदय पर सिक्षमा और मैं उन का परमेश्वर ठडकमा चौर वे मेरे सोग ठडरेंमे। ११ और हर एक अपने देशवाने को बाँद बयने भाई को यह शिक्का म देगा कि तुत्रम् को पहिचान क्योकि छोटे से बडे तक सब मुक्ते जान मेंगे। १२ क्योकि मैं चन के ध्रममें के विषय में बगावन्त हवा और उन के पापो को फिर स्मरण . शंकरूणा। १३ नई दादा के स्थापन से उस ने प्रथम भाषा को पूरानी व्हराई भीर को बस्त पुरानी और जीर्ग हो जाती है उसका मिट बाना बनिनामें है।।

विश्वान व्याप्त श्वान श्वान है।

कितान उद्य पहिसी वाषा में मी
देखा ने शिवस ये और ऐहा पविन
स्वान जो इस अवत ना था। २ प्रवांत्
एक तम्मु बनाया प्रया पहिले तम्मु स वीवट और भेन और मट नी रोटिंग की और वह परिश्व स्वान नहसाता है।

अ और दूसरे परसे के पीछे वह तम्मु बा जो परम परिनम्हाना नहसाता है।

अ उस में होने की भूगदानी धौर काम प्रवास के मान हमाता है।

उस में होने की भूगदानी धौर काम प्रवास की साह कुम बाबा को हम्म और इस में मान से मान हुमा होने ना मर्यवान धौर हालन की छुनी जिस में पून पन था गए च धौर दाना में परिया थीं। १ और उसर उत्तर दोना

तेनोमय करून ये जो प्रायदिवस के बक्ते पर इत्रयाकिए हुए थे इन्हीका एक एक करके बसान करने का समी मनसर नहीं है। ६ जब ये वस्तुएं इस पीति से तैयार हो चुकी तब पहिसे तम्दूर्में तो याजक हर समय प्रवेध करके सेवा के काम निवाहत है। ७ पर इसरे में केवन भहायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और जिला नोह निए नहीं काता जिसे वह सपने सिये और सोवो की मूल जुक के लिये पढावा पढाता है। इ. इस से पवित्र मात्मा यही दिकाता है कि जब तक पहिला तम्बू सङ्गा है, तब तक पवित्र स्वान का मार्थ प्रगट नहीं हुआ। 🤻 और यह तम्बू तो बर्तमान समय के सिये एक रुष्टान्त है जिस में ऐसी मेंट भौर बॅटियान बढाए जाते हैं जिन से धारामना करनेवालों के विवेक के सिख नहीं हो सन्ते। १० इस्तिये कि वे केवल काने पीने की <del>वस्तुको क्षी</del>र माछि माति के स्तान विभि के झाबार पर शारीरिक नियम है को सुवार के समय तक के लिये नियुक्त किए गए है।। ११ परन्तु बब महीह भानेवाली है

पर ररणु बन शहाह आनवाता। अच्छी चच्छी बन्दुओं का महायावन होनर प्राप्ता दो उस ने और भी बड़े भीर सिंद सम्बु से होकर जो हाथ का कामा हुमा नहीं अवर्थत हम सुध्य का मही। इर सीर कहरों और कहारों की मीह के बारा एक ही बार पिकर स्थान में अवेग स्वाप्ता सीर अन्य सुर्थत प्राप्ता सिंपा। इव क्यों का बनरों और स्वीप। इव क्यों का स्वीप मन वा कानरास्त्र।

वैसो का ओड़ घौर कसोर की राख धपवित्र लोगो पर सिसके बाने से शरीर की श्वद्धशा के मिये पत्रित्र करती है। १४ तो मधीह का मोहु जिस ने धपने माप को सनातन भारमा के हारा परमेवबर के साम्हने निर्दोष बढाया तुम्हारे विवेक \* नो भरे हुए कामी से क्यों न श्रुद्ध करेया ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। १६ भीर इसी कारण वह नई नाचा का सब्सस्य है ताकि उस मृत्य के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के घपराची से बहुकारा पाने के सिये हुई है, बुनाए हुए जोग प्रतिका के अनुसार भनन्ते **नी रास को प्राप्त करें। १६ क्यो**कि जहा बाजा बाल्बी गई ई है वहा बाजा बान्धनेवाले 1 की मृत्यु का समक्र सेना भी धनम्य है। १७ स्थोकि ऐसी नामा मरने पर पक्की होती है और अब तक नाना बान्धनेनाता जीनित रहता है. वब वक बाचा काम की नहीं होती। १० इसी लिये पहिली वाचा मी विमा लोह के नहीं वाल्यी गई। १६ वयोकि जब मुखा सब शोगों को स्पवस्था की हर एक बाजा सुना चुका दो उस ने बखडो और वक्सों ना नोह नेवर पानी धौर सात अन भौर भूपने के साथ उन पुस्तक पर और सब सोगो पर खिडक विया। २ और वहा कि यह उस भाषा ना लोह है जिस भी ग्राजा परमेस्थर ने तुम्हारे लिये दी है। २१ मीर इसी रौति में उस ने तस्यू और सेवा क सारे सामान पर जोह खिडवा। २२ चीर व्यवस्था ने बनुसार प्रायः सद वस्तुए

<sup>†</sup> भीर पहने हैं। भारें हुरै।

कर्यात् सन वा वालग्रन्तः। वे वा वनीयतः या शिव की हुई।

व वर्गावन का रिन्त निस्तर्भवाले।

सोहु के द्वारा शुद्ध की जाती है और विमा भोड़ बहाए समा नहीं होती।।

२३ इसमिये धवस्य है, कि स्वर्ग में की बस्तुमों के प्रतिकृप इन के द्वारा शक्र किए जाए पर स्वयं में की वस्तुए ग्राप इन से उत्तम बिंगवाना के द्वारा ! १४ स्पोकि मसीह में उन हान के बनाए इए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमना है प्रवेश मही किया पर स्वर्गद्वी में प्रवेष किया ताकि हमारे सिये सब परमेश्वर के साम्हने विकार्ड दे। २६ मह नहीं कि वह सपने साप को शार बार बढाए, बैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का जोड़ निर्णपनिक स्थान में प्रवेश किया करता है। २६ नहीं तो बगत की उत्पत्ति से मेकर उस को बार बार दुख चठाना पक्ता पर शब सम के सन्त में वह एक बार प्रमट हथा है ताकि प्रपने ही बसिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। २७ और जैसे मनच्यो के सिये यक बार गरना चौर चसके बाद स्थाय का होना नियुक्त है। २० वैसे ही मसीह भी बहुतो के पापा की उठा सेने के सिमे एक बार वसिवान हुना धौर जो सोय उस की बाट जोहते हैं, वन के उद्घार के लिये दूसरी बार विना पाप के दिखाई देना ॥

इसमिये कि जब सेवा करनेवासे एक ही बार भूख हो बात तो फिर उन का विवक \* उन्हें पापी म ठहराता । ३ परन्तु उन के बारा प्रति वर्ष पापो का स्मरण हमा भरता है। ४ क्योंकि भनहोना है कि वैसो चौर बकरों का सोड़ पापों को बर करे। ३ इसी कारल बढ़ बगत में बावे समय काला है कि वसिदान भीर भेट तुने न चाडी पर मेरे मिये एक वेड तैयार किया। ६ होन-विभिन्नो मौर पाप-विश्वयों से तुप्रसम्भ नहीं हमा। ७ तव मैं ने कहा देख मैं मांगमा हू (पिषण शास्त्र में मेरे विषय में मिसा . इमा है) ताकि हे परमेस्वर तेथी इच्छा पूरी करू। व उत्पर तो वह कहता है किन दूने वसिदान और मेंट गौर होन-वसियो चौर पाप-वसियो को बाहा धौर न चन से प्रसन्न इत्या सद्यपि से बनिवान तो अपवस्ता के बनसार नहाए बाते हैं। ६ फिर यह भी कहता है कि देख मै मा गया 🛭 ताकि तेरी इच्छा प्रधी करू निदान यह पहिले की उठा वैता है ताकि इसरे को नियक्त करे। १ उसी इच्छा से हम बीमू मसीह की बेड के एक ही बार वसिदान चढ़ाए जाने के बारा पनित्र किए पए हैं। ११ मीर हर एक यानक तो खडे होकर प्रति दिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बसिदान को यो पापो को कभी भी दूर नहीं कर सबते बार बार बढ़ाता है। १२ पर यह व्यक्ति तो पापा के बदमे एक ही वितियान सर्वेदा के जिये चढ़ाकर परमेक्कर के पहिने जा बैठा। १३ और उसी समय स इस की बार जोड़ रहा

वदाद्यन या कानश्रमः।

है कि उसके बैरी उसके पांबों के नीचे नी पीडी बनें। १४ क्योकि उस ने एक ही महाने के हारा उन्हें जो पनित्र किए वाते हैं सर्वेदा के सिये सिद्ध कर दिया हैं। १५ भीर पवित्र चारमा भी हमें वही मबाही देखा है। स्वोक्ति उस ने पहिल कहा <sup>मा १६</sup> कि प्रमुक्त्वाहै कि यो बाबा मैं उन दिनों के बाद उन से बाल्यूगा वह यह है कि मैं भ्रपनी व्यवस्थाओं को जनक हृदय पर शिक्तुना सौर मै वन के विवेश में डालूगा। १७ (फिर <sup>मह</sup> मह कहसा है कि ) में उन के पापो की मीर उन के संधर्म के नामों की फिर कमी स्मरण न करूगा। १८ चौर वेंब इन की समाहो गई है तो फिर पाप का बक्तिकान नहीं रहा।।

१६ सो हे माइयो अब कि हमें बीदा के सोह के द्वारा उस नए ग्रीर भीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिमान हो गदा है। २० जो उस ने परवे भवति भपने शरीर में से होकट हमारे सिये प्रसिवेक किया है २१ घीड इसमिये कि हमारा ऐसा महान याजक है को परमेश्वर के घर का ग्रामकारी है। २२ वो भाभी हम स<del>ब्द</del> मन भीर पूरे विश्वास के साथ और विश्वक \* का दीय दूर करने के लिये हुदय पर खिड़नान मैकर, घीर देह की शुद्ध जल से भूमवाकर परमेश्वर क समीप जाए। २३ ग्रीर मंपनी भाषा के भ्रतीकार को कुशना सं पाने रहें क्यांकि जिस ने प्रतिका किया ै नहमज्या† है। २४ और प्रेम भीर नने शामों में उत्शाने के लिये एक दूसरे की विस्तावियावरें। २६ और एक भवति समया कामधन्सः

† वृ विश्वासयोग्य।

दूसरे के साथ इक्ट्रा होना न स्रोइ और कि कितनों की रीति हैं पर एक इसरे को समकाते रद्ध और क्यां ज्यां उस दिन को निकट पातं देशों स्पों स्पों सौर भी समिक यह किया करों!!

२६ नवीकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बुसक्रार पाप करते रह तो पापा के लिये फिर काई बनिदान बाकी नहीं। २७ हा शाह का एक भगानक बाट जीतृना सौर भाग का ज्वसम बाकी है को विरोधियों को भन्म कर देगा। २८ अपन कि मुसाकी न्यबस्था का न माननवाला दो या तीन जनो की गवाही पर, विमादया के मार डाला जाता है। २६ तो छोच मा कि बढ़ कितने और भी मारी बएड के शास ठहरेगा जिस ने परमदबर के पुत्र की पानो से रीवा भीर बाचा के लाह की जिस के हारा वह पवित्र ठहराया गया ना प्रपत्ति जाना है और प्रनुबह नी शारमा का घपमान किया। ३ क्योंकि हम उमे जानत है जिस ने कहा कि पसटा नेना मरा शाम है में ही बदसा दुना और फिर यह कि प्रमुधपन सोगा का स्थास करेगा। ३१ जीवन परमञ्जर ने हाथा में पडमा भवानक बात है।।

हेर परस्तु जन परिले दिना हा
हमरण नरी विन में तुम स्पोति पाहर
हुनों के बड़े फर्मेले में हिंदर रहेहुनों के बड़े फर्मेले में हिंदर रहेहा डूका वो यो कि तुम निल्ला पीर
बनोय सहन हुए तमामा बन चीर दूर सो
हि तुम उन व सम्मी हुल दिन की
हुरेंदा की जानी थी। हेर क्योरित तुम
हैरेंदा की जानी थी। हेर क्योरित तुम
सरिया के हुए मार
पानी नपीत भी यानक म नुनने ही
यह जानकर नि नुस्तारे पाम पन चीर

भी उत्तम घोर मर्केग ठहरनेवाली मपति है। इर भी परणा हियान न छोड़ी नयोकि उपस्प प्रतिफल बडा होड़ी इर स्थिति गुरह बीरज करना प्रमध्य है ताति परमस्पर में इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा सा फल पायो। ३७ क्यांनि धन बहुत ही घोडा समय प्रत्य गया कर के प्रानवाला पाएगा धीर देर करेता। ३६ पौर सरा घर्षी जन विश्वाल हे बीदित परेगा धीर यदि वह पीछे हट लाए ठी मेरा मन उस से प्रस्त न होगा। ३६ पर हम हस्पेनाने नहीं कि साधा हो जाए पर विस्ताल करनेवाले है कि प्राएों को क्याए।

११ वस्तुमो का निश्चम भीर बन मन विस्तास बादा की हुई वेशी बस्तुमा ना प्रमाण है। २ श्योकि इसी के विषय में प्राचीनो की धच्ची गवाही दी गई। वे विकास ही से इस जान जाते हैं कि सारी सुध्नि की रचना परमध्यर के नचन ने बारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देमने में घाता है वह देको हुई बस्तुमो से बना हो। ४ विस्वास ही च हाबीच ने कैन से उत्तम बसिदान परमस्वर के लिये चहाया भौर उसी के द्वारा उसके भर्मी होने की गवाही भी दी मई क्यांकि परमेक्दर ने उस की मेटों के विषय म गवाड़ी दी भौर उसी ने इतरा वह सरने पर सी मन दक बात र रता है। ५ विस्वास ही से इमोक उठा सिमा गया कि मृत्यु को न देले भीर उसका पतानदी सिसा क्योंकि परमेशकर ने उसे उठा सिया या भौर उसके उठाए जाने से पहिने उन्हरी सह गकाही दी गई दी कि

बस ने परमेश्वर की प्रसन्न किया है। ६ और विकास विना उसे प्रसन्न करना धनहोना है क्यांकि परमेश्वर के पास धानेवास को विश्वास करना चाहिए, कि बढ़ है और घपने सोजनेवासी का प्रतिपत्न देता है। ७ विस्तास ही से नह ने उन बातों के विषय में औ उस समय दिलाई न पब्ती थी जिलोनी पाकर यक्ति के साथ अपने बराने के बचाब के सिये बहाब वनाया और उसके द्वारा उस ने ससार को दोषी ठहरामा भीर उस वर्ग का बारिस हमा जो विश्वास से होता है। ≈ विश्वास ही से इवाहीम जब बुसाया गया तो माहा मानकर ऐसी बनह निकल यथा विसे मीरास में सैनेवाला या भौर यह न चानता या कि मैं किथर जाता हूं तौमी निक्स गया। ६ विस्वास द्वी से उस ने प्रतिका किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर वेखी रहकर इनहाक और नाकब समेव को उसके साथ उसी प्रतिका के बारिस वे तम्बची में बास किया। १ क्योंकि वह उस स्थिर नेववाने \* नगर की बाट **जो**कता या जिस का रचनेवाला ग्रीर बनानेवाला परमेश्वर है। ११ विश्वास से सारा ने बाप दुवी होने पर भी गर्भ वारण करने की सामर्थ पाई क्योंकि उस ने प्रतिका करनेवाले को सच्या 🕇 काना था: १२ इस कारण एक ही जन से जो गरा इत्या सा वा प्राकाश के तारो और समझ के तौर के बाल की नाई, बनगिनित वस उत्पन्न हथा ।।

१३ ये सब निस्तास ही भी दक्षा में मरे और उन्हों ने प्रतिकानी हुई बस्तुए

<sup>\*</sup> वा स्विर रहनेवासे। † वृ निश्वासयोग्य।

नहीं पाई पर उन्ह दूर से देखकर धानन्दित हुए भीर मान निमा कि हम पृथ्वी पर परदेशी भीर बाहरी हैं। १४ जो ऐसी ऐसी बार्स कहते हैं के प्रगट करता हैं कि स्वदेश की जाज में हैं। १४ धीर विसा देश से वे निकल माए वे बार्स वस देश से विक्रम मार्ग के प्राप्त वस देश से के प्रमुख्य इस क्यांस वेश के प्राप्तिकारी हैं देशी निमें पर्रमेश्वर उन का पर्रमेश्वर कहताने में उन से नहीं स्वाला सो देश में उन के निम्में एक नगर नैयार विसा है।।

 विकास ही से इवाहीम ने परके वाने के समय में इसहान को विशदान चढाया और जिस ने प्रतिकासा को स्थ माना था। १व और जिस से मह नहा गया वा कि इसहाक से ठेरा वस नहसाएगा वह अपने एनसीने की चंडान सगा। ११ स्थोकि उस में विचार किया कि परमंदकर सामग्री है कि गरे हुमों में से विसाए, सो उन्ही में न दुष्टान्त गै रौति पर वह उसे फिर मिना। र विस्तान ही से इसहाक न सानून भीर एनाव का धानवासी वाली के विषय में भाशीय दी। २१ विश्वास ही से पार्व ने मन्ते समय युगुफ के बोना पुत्रों में से एक एक की बाधीय की भौर भपनी लाठी क निरे पर सहारा में पर इराइबन किया। २२ विश्वास ही से पूर्यक ने जब बहु मध्ने पर मा तो रिमाएस की सम्बात के निकंप जान की चर्चा भी भीर भपनी हड़ियों व विषय में माना दी। २३ विद्यान ही ने मूना ने माना पिना ने उन को उल्लाध होने **≭ बाद सीन महीन तप दिया रना** 

क्याकि उक्हों ने देवा कि बाकक सून्दर है भीर ने राजा की भाजा संत करे। २४ विद्यास ही से मुसा ने समाना हाकर फिरीन की बटी का पुत्र कड़माने से इन्कार किया। २५ इससिय कि उस पाप में बाड़े दिन के सुझ भोगने से परमस्बर के लोगों क साथ दुव भोगना भीर उसम भगा। २६ भीर ममीह के कारण निन्दित हाने को मिसर के मएडार से बड़ा बन समभा स्पोकि उस की धार्से फल पानंकी घोर सगी थी। २७ विक्शास ही संराजा क कोच से न बरकर उस ने मिसर को छोड़ दिया क्याकि बह धन देख को मानी देखता हुमा वृद्ध रहा। २८ विश्वास ही से उस में फसह और सोह खिडकन की विधि मानी कि पहिस्तौठो का नाथ करनवाला इलाएनियो \* पर हाच न दाले। २६ विश्वाम ही स व साल नमुद्र के पार एने उतर गए, जैस मुच्ची भूमि पर से भौर जब मिलियाने वैसाही करना चाहा तो सव इव मरे। ३ विस्तान ही से यरीही भी गहरपनाह जब सात दिन तक उनका कक्कर सगा कुके तो वह गिर पढी। दे१ विद्रवास हीं से राहान देखा भाका न मानने वाली के साथ नाध नहीं हुई इस सिम कि उस ने मेरियों को कुशक से श्या था। ३२ घन भीर नर्यो <del>शह</del>र क्योकि समय नहीं रहा कि गिदोन का बौर बारान धौर सममून का धौर विकास का चीर शाउन धीर शायान्य का मौर भविष्यदक्षामा का कारत कर। ३३ डग्हों ने बिन्दान हा के द्वारा राज्य जीते धर्म के काम किए प्रतिका की बा उस्र

<sup>ी</sup> वा चविरशमिया।

**रहा**नियो

हुई बस्तुए प्राप्त की सिहा के मुद्द बन्द किए। ३४ ग्रांग की जनाला को ठवा किया तसवार की बार से बच निकले निर्वेत्तता में बसवन्त हुए सडाई में बीर निकसे निदेशियों की फीओ को सार भगाया । ३५ स्थियो ने अपने भरे हवीं को फिर जीवते पाया कितने तो सार काते काते मर गए और सटकारान षाहा इत्ततिये कि उत्तम पुनहत्वान \* के भागी हो। ३६ कई एक ठट्टो में उडाए जाने और कोडे बाने बरन दान्ये जाने भीर कैंद में पक्ष्मे के द्वारा परले गए। ३७ पत्थरबाह किए गए मारे से चौरे गए उन की परीका की गई तसवार से छारे गए वेक्साक्षी में भौर क्लेंच में भीर बुक्त मोगते हुए भेड़ो मीर नकरिया की कार्से ओड़े हुए, इसर अभर मारे मारे फिरे। ३० और जनना मौर पहाडो चौर नुफामो में चौर पुष्मी की दरारी में घटकते फिरे। . ३.६ छतार उन के योग्य न का और विश्वाम ही के द्वारा इन धन के विध्य में भच्छी गवाही दी गई छोनी उन्हें प्रतिका की हुई दस्तु न मिली। ४ क्योंकि परमस्तर ने हमारे लिये पहिले सं एक उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे विका सिद्धता का न पहले ॥

हम भारण जब कि गवाहा का प्रता बंग बादन हम की पेरे हुए हैं तो पामों हुए एक रोजनेवामी बस्तु भीर उपभावेगों पार का हुए करते का दोड निमान एवें बीडना है पीनक से बोडें। ए बोर बिल्वास के कर्ना पीर निज करनेवासे यीजु की बोज

शाकते एहें जिस ने उस भागप्त के सिये को उसने घाने भरा था सम्मा की कुछ चिन्तान करके कुछ का दुक सहा ग्रीर सिहासन पर परमेश्नर के बहिने का बैठा। ३ इसिमये इस पर ब्यान करी जिस में भपने विशेष में पापियों का प्रतना बाद-विवाद सह सिया कि तम निरास होकर हिमान न स्रोड हो। ४ तुम ने पाप से सबते हुए उस से ऐसी मठमेड नहीं की कि तुम्हारा नोह बहाहों। ५ और तुन उस उपदेश को जो तुन को पुत्रों की नाई दिया जाता है मूल बए हो कि है मेरे पूत्र प्रमु की ताड़ना को हसकी बात न जान बाँर जब वह तुमें भूडके तो हिमान न स्रोड: ६ क्यों कि प्रमु जिस से प्रेम करता है जम की ताहना भी करता है धौर जिसे पुत्र बना चैता है सम को कोड़े भी लगाना है। ७ हम इस की ताइना समक्रकर सह को परमेश्बर हुन्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साम नर्तान करता है वह कीन मां पुत्र है जिस की ताबना पिता नहीं करका? द यदि वह दावना जिस के भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई ती हम पुत्र नहीं पर स्थमित्रार नी सक्तान ठहरें है फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी वाबना निया करन ने को पया चाल्नाचों के पिता के धीर भी भाषीत न रहें जिस से जीवित रहा १ वे शो सपनी सपनी समस्र के धनुसार बाढे दिनों के सिये ताडना करते वे पर यह तो हमारे साम के निये करता है कि इस भी जम की पवित्रक्त के भागी हो बाए। ११ और वर्तमान में हर प्रकार की नाइना भातर की नहीं पर बोब' ही की बात दिगाई पड़ती है सीमी

वा कृतकोत्वात।

भी उस को सहते सहते पक्के हो गए है पीसे उन्हें भैन के साथ धर्म का प्रति फम मिनवा है। १२ इसकिये बीचे हाथों भीर निर्वेस घुटनों को सीचे नरी। १३ भीर घरने पार्वों के सिये सीचे मार्ग बनायों कि संगडा पटक न जाए, \* १८ मारा बनायों कि संगडा पटक न जाए, \*

१४ सब से मेल मिलाप रकते धीर चेस परिवता के बोकी हो बिस के विमा कोई प्रमुको कदापि श देखेगा। १५ और म्यान से देवते छतो ऐसान हो कि कोई परमेक्कर के सनुप्रह से कवित रह बाए, या कोई कड़वी जड़ फुटकर करू दे भीर उसके डारा बहुत से लोग अलुड ही जाए। १६ ऐसा न हो कि कोई वन व्यभिवारी या एसान नी नाई मधर्मी हो जिस न एक बार के नोजन के बदसे धपने पश्चिमीठे होने का पद वैभ काला। १७ तुम जानते तो ही कि बाद को बढ़ जस ने ब्राधीय पानी चाही तो प्रयोग्य गिना थया और पासू बहा बहाकर क्षोजने पर भी भन फिराब का मनसर उसे न मिला।।

कि मुखाने कहा मैं महुत इस्ताचौर कापता हु। २२ पर तुम सिम्योन के पक्षाब के पास और जीवत परमश्वर के नगर स्वर्गीय थरूशलेम के पास। २३ और साखों स्वर्गद्रको भौर उन पहिलोठो की साधारण समा मौर क्रमीसिया जिन के नाम स्वर्णम सिक हुए हैं और सब के न्यायी गरनेदकर के पास बौर सिख किए हुए पर्मियो की धारमास्रो । २४ सौर नई नाचा ने मध्यस्य बीध, धौर खिडमाद के उस साह के पास बाए हो जो हानील क लोह से वसम बार्वे कहता है। २५ सामधान रहा ग्रीर उस कहनेवाले से मुह न पेरी क्योंकि ने सोग जब पुरुषी पर के चिताननी देनेबासे से मृह मोडनर न वच सके तो हम स्वर्ग पर से चिताबनी करनेवास से शह मोडकर क्योकर वच सकेंगे ? २६ चस समय ता उसके यक्द ने पृथ्वीका हिना दिया पर धव उचन यह प्रतिका की है कि एक बार फिर मैं केवस पृथ्वी को नहीं बरन धाराय को भी हिसा दगा। २७ और यह बास्य एक बार फिर इस बात को प्रगट करता है कि जो बस्तुए हिसाई बाती है वे सनी हई बस्तर्ण होने के कारण दस जागंगी शाकि को बस्तूए हिलाई नहीं जाती वे ग्रटम वनी एउँ। २८ इस शास्ता हम इस धारम की पाकर जा हिसने का मही उस पनुषह को हाम से न आन दें जिस के डाया हम जिला और अब सहित परमेरवर भी एसी बाराधना कर सवते हैं जिस से वह प्रमन्न होता है। २६ क्योंकि हमारा परमे दर मनम करन

थानी चाग है।।

१३ मार्बचारे की प्रीति बनी रहे। २ पहुनाई करना न मूसना क्यांकि इस के द्वारा कितनों ने धनजाने स्वर्ध इतो की पहनाई की है। ३ वैदियों की पेसी सिम सो कि मानो उन के साथ तुम भी कैंद हो। और जिल के साथ बुरा बर्तान किया भाता है उन की भी यह समस्कर सुचि मिया करो कि हमारी भी देह है। ४ विवाह सब में मादर की बात समन्द्रे जाए, गौर विद्यीना निम्कलक रहे क्यों कि परमेशकर व्यक्ति चारियो और परस्त्रीगामियो का न्याय करेगा। ६ तुम्हारा स्वभाव कोमरहित हो भौर को तम्हारे पास है उसी पर सन्तोत करों क्यों कि तस ने बाप ही कहा है मैं दुसे कमी न फोड़गा और न कमी तुम्मे स्यागुगा। ६ इसीनमे हम वैवदक होकर कहते हैं कि प्रमु, मेरा सद्दामक है मेन इक्या मनुष्य गेराक्या कर सकता है।।

 वो तुम्हारे धनुवे थे और जिल्हों ने तुम्हे परमेवबर का अचन मुनाया है उन्हेंस्मरण रक्ती भीर भ्यान से बन के भात-भाग का धन्त देसकर उन के विस्वास का प्रनुकरण करो। व बीच् मसीह क्ला भीर बाज बीर सुगानसुव एकसा है। ६ ताना प्रकार के बौर उत्परी उपदेशों से न भरमाए जाओ स्थाकि मन का धनग्रह से बढ़ रहता मसा है न कि उन सामें की बस्तुओं से जिल से नाम रज्ञनेवासो को कुछ जाम न हुना। १ हमारी एक ऐसी बेबी है जिस पर से सान का भविकार उन नीगो को नहीं जो तम्बूकी सेवा करते हैं। ११ क्योंकि जिन पशुधी का लीह सहा याजक पाप-वांस के सिधे पवित्र स्वास में

से आता है उन की देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। १२ इसी कारण बीचुने भी सोगा को धपने ही लोह के हारा पवित्र करने के सिये फाटक के बाहर दक्त उठाया। १३ सो भाषो उस की निन्दा ग्रपने अपर निए हए खाननी के बाहर उसक पास निकम बसे । १४ क्योंकि यहा हमारा कोई स्थिर रहनेवामा नगर नही बरन हम एक भानेवासे नवर की स्रोज में है। १**५ इ**स सिये हम उसके द्वारा स्तृतिस्मी बसिबान भर्मात् उन होठो का फस जो उसके भाग का समीकार करते है परमेश्वर के सिये सर्ववा चढाया करे। 💵 पर मसाई करना धौर जवारता न भूनो क्योंकि परमेक्बर ऐसे बनिवानों से प्रसन्त होता है। १७ धपने घपनो की मानी और उन के बाबीन रही स्थोकि वे उन की नाई तुम्हारे प्राणी के सिमे जागते रहते जिन्हें सेका देना पडेगा कि वे यह काम सामन्त्र से करे न कि ठवी सास से लेकर, श्वीकि इस इसा में

तुम्हें कुछ साम मही।

१व हमारे सिये प्रायंना करते खों
स्थाकि अपने मरोवा है कि हमारा सियेक "
गुढ हैं और हम यस बाठों में अच्छी
भास चमना चाहते हैं। १३ और इस के
करते के सिये में तुम्हें भीर भी समझाता
है कि में शीघ दुम्हारे पास फिर मा
सक्।।

२० धन सालियाता परमेक्नर जो हमारे प्रमुबीसुको जो मेडो का महान रखनाका है सनावन जाभा के सोहू के गूणुसे मरेहुसों मंसे जिलाकर ने सावा।

कर्षात् मन वा व्यनद्रम्स ।

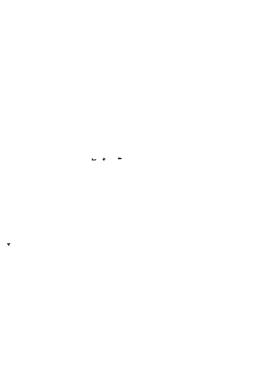

१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति भपनी ही समि मापा से सिचकर, और फंसकर परीक्षा में पक्ता है। १५ फिर घनिसावा गर्मेक्टी होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ बाता है तो मृत्यु को जलक करता है। १६ हे मेरे प्रिय माहयो जीकान साधी। १७ न्योकि हर एक धच्छा वरवान और हर एक उत्तम दान कमर ही से हैं, बीर ज्योतियों के पिता की बोर से मिनता है जिस में न दो कोई परिवर्तन हो सकता है भीर न भरत बदश के कारख उस पर साया पडती है। १० जस ने सपनी ही इच्छा से हमें सत्य के दवन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उस की सुष्टि की हुई बस्तुयों में से एक प्रकार के प्रवस फल हो।।

\*\*

११. हे मेरे प्रिम भावनी वह बात तुम जानते हो इससिये इर एक मनुष्य सूत्रने के सिये तत्पर और बोसने में बीच बीर क्रोब में बीमा हो । २० क्योंकि मनुष्य का क्रोब परमेश्बर के वर्ग का निवांत नहीं कर सकता है। २१ इसमिये सारी मनिनता भीर बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस बचन को मझता से प्रकृत कर की जी हरून में बीमा यया और को तुम्हारे प्राक्षी का उदार कर सकता है। २२ परन्त वनन पर असनेवासे बनो भीर केवस सुननेवासे ही नहीं को घपने घाप को बोका बेते हैं। २३ क्योंकि को कीई बचन का सुननेवाला ही धीर उस पर चननेवाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है को धपना स्वामाविक मृह वर्पेश में देखता है। २४ इसलिये कि वह धपने बाप को देसकर चना जाता और दुरन्त मून जाता है कि मै **श्रीसाबा। २६** पर जो व्यक्ति स्वतवता की सिद्ध व्यवस्था पर स्थान करता रहता है बह्न भ्रपने काम में इसलिये भाषीय पाधगा

कि सुनकर भूसतानहीं पर वैसाही काम करता है। २६ यदि कोई भ्रपने भ्राप को भक्त समग्रे, भीर भपनी जीम पर नमाम न दे पर ग्रपने हृदय को बोस्ता दे तो पस की भक्ति व्यर्व है। २७ हमारे परमेश्वर भौर पिता के निकट खुड़ और निर्मन भक्ति यह है, कि ग्रनाचों और विभवाओं के बसेय में उन की सुवि में और अपने भाप को ससार से निध्यक्तक रखें।।

है मेरे माइयो हमारे महिमायुक्त प्रमु बीचु मसीह का विकास दुम में पक्षपात के साचन हो। २ क्यों कि मंदिएक पुरुष सोने के झन्दों भीर सुन्दर वस्त्र पहिने हुए पुन्हारी सभा में बाए और एक कंगान त्री मैले कूचैले कपडे पहिने <u>ह</u>ए माए। क बीर तम उस सुन्दर मत्त्रभाने का मुंह देखकर भड़ी कि तू वहा प्रच्छी जगह बैठ और उस क्यांस से कही कि तूमहांच का **रह, या मेरे पांचों की पीढ़ी के पास बैठ**। ४ तो न्या तुम ने बापस में भेद भाव न किया और कुविचार से त्याय करनेवासे न ठहरे? १ है मेरे प्रिय भाइयो सुनी क्या परमेश्वर ने इस जयत के क्यामी की नहीं चुना कि विस्तास में बनी और अस राज्य के व्यक्ति गरी हो। जिस की प्रतिज्ञा उस ने जन से की है जो उस से प्रेम रहते हैं? ६ पर तुम ने चस कगात्त का धपमान किया क्या भनी कोच तुम पर शस्माचार नहीं करते और क्या के ही तुम्हें कवहरियो में वसीट वसीट कर नहीं से बाते ? 🤟 क्या वे उस उत्तम नाम की निन्दा नहीं करते विस के तूम कहताएं आ ते हो ? य तीसी बदि तुम पनित्र चास्त्र के इस वधन के बनुसार, कि सू धपने पड़ोसी से घपने समान प्रेम रक्त सचमुच उस राज्य स्पन्तना को

पूरी करते हो तो सच्छाही करते हो। पर यदि तुम प्रश्नपात करते हो तो पाप करते हो धौर स्थवस्या तुम्हें शपराणी व्हणती है। १० नवीकि जो कोई सारी व्यवस्था का पानन करता है परन्तु एक ही बात में बुक जाए तो वह सब बातों में बोबी टहरा। ११ इसफिये कि जिस ने यह कहा कि दूर्मिमार न करना उसी ने महभी कहा कि तुहत्यान करना इसकिये विदि हुने व्यक्तिकार तो नहीं किया पर **इ**त्मा की दौमी द स्थवस्था का उलवन करने बामा ठहुरा। १२ तुम उन सोबो सी नाई वयन बोसो सौर काम भी करो जिन का न्याय स्वतंत्रता की क्यवस्था के चनुसार होगा। १३ क्योंकि जिस ने दया नहीं की उसका स्थाय किना दया के होया दया न्याय पर क्रयक्त होती \* है।।

१४ है मेरे माइयो यदि कोई कहे कि मुक्ते विस्तास है पर वह कर्म न करता हो वो उस से क्या काम ? क्या ऐसा विक्लास कमी उपका उद्घार कर सकता है? ११. यदि कोई माई या बहिन नद्धे उचावे हो भौर उन्हें प्रति दिन गोलन की नटी हो। १६ भीर तम में से कोई उन संकड़े फूसन में नामी तुन परन रही भीर तृप्त रही पर जो बस्तुएं देह के सिये ग्राधदमक हैं वह चन्हें न दे, तो क्या शाभ ? १७ वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो भपने स्वनाव में मरा इसा है। १० वरन कोई कह सकता है कि तुन्हें विस्थास 🛊 चीर में कमें करहा हु दू शपना विश्वास मुख्डे कमें विनाको विचा भीर मैं भपना विवकास भपने कमी के बारा तुन्के विकालगा। १६ तुमे विस्तास है कि एक ही परमेरवर

है तु शक्का करता है इच्टारमा भी विश्वास रखते भीर वरवराते है। २० पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तु यह भी मद्दी जानता कि कर्म जिना विश्वास व्ययं है ? २१ अब हुमारे पिता इब्राहीम ने धपने पुत्र इसहाक की वेदी पर चढाया हो क्या वह कर्मो से वार्मिक न ठहराथा। २२ सो तूने तेला किया कि विश्वास ने उस के फार्मों के साथ विसक्तर प्रमान कामा है और कर्मों से विश्वास सिंख हुमा। २३ मीर पवित्र थास्त्र का यह बचन पूरा हमा कि इवाहीन ने परवेदवर की प्रतीति की भीर यह उसके क्षिये धर्म गिना गया और वह परमेक्बर का क्रित्र कड़ लाया। २४ सी तुम ने देख लिया कि मन्त्य केवल विश्वास से ही नहीं बरन कर्मों से भी वर्मी बहरता है २४ वैसे ही राहाब बेच्या भी जब उस में दूतों को धपने कर में उतारा और इसरे मार्गसे विका किया तो क्या कर्नों से वार्मिक न ठहरी ? २६ निवान जैसे देह धारमा विना भरी हुई है बैसा ही विस्ताच भी कर्म बिना मरा इमा है।।

है मेरे माहबी पुन में से बहुत उपवेशक न वर्ने क्योंकि जानते हो कि हम उपवेशक और भी योगी उन्होंने। इ. इस्तियों के हम यव बहुत जार कुम जाते हैं जो कोई वचन में नहीं चुनता नहीं जो सिंग्ड मनुष्य हैं धीर सारी बेह पर भी जामान क्या में करते के लिये बोड़ों के मुह में जागान नागते हैं जो हम जन की सारी देह को भी और धकते हैं। भ वेजों बहान भी सर्वाप ऐसे वर्ष होते हैं भीर मचएव बांगू से काराय गाति हैं जी एक योशी सरकार के हारा मान्नी भी क्या के सनुसार चुनार जाते

<sup>•</sup> सू समस्य।

है। १ वैसे ही जीन भी एक छोटा सा धग है भीर बड़ी बड़ी डीगें मारती है देखों भोड़ी सी झाग से कितने बड़े बन में आग क्य जाती है। ६ जीम भी एक धाय है जीम हमारे घयो में धभमें का एक लोक है भौर सारी बेह पर क्सक संगाती है भीर भवतक में भाग लगा बेती है और शरक कूएड की भाग से बसती एडती है। अ क्योंकि हर प्रकार के बन-पद्य, पक्षी और रेंगनेवासे बन्तु भौर बसचर तो भनुष्य शांत के बग में हो सकते है चौर हो भी गए है। व पर बौभ को मनुष्यों में से कोई वस में नहीं कर सकता वह एक ऐसी बता है जो कभी स्करी ही नहीं वह प्राप्त नाचक विष से मरी हुई है। १ इसी से हम प्रमु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों की भी परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए है जाप देते हैं। १ एक ही सुह से मन्यवाद धौर भाप दोनो निकलते है। ११ हे मेरी भाइयो ऐसा नहीं होना चाहिए। १२ वया मोने के एक ही मुद्र से मीठा और सारा बस दोनी निकलता है? है मरे भाइयो नवा भ्रमीर के पेड में जैतून या दाक की सता से घनौर सम सकते हैं ? बैसे ही बारे सोवे से मीठा पानी नहीं जिन्न सनता श १३ तुम म ज्ञानवान भीर नमऋतार

भीर विरोध होता है वहा बजेवा भीर हर प्रकार का बुष्कर्म भी होता है। १७ पर पत्रकार करार से माहता है वह पहिने तो पनित्र होता है फिर मिसनाधार, कोरान्त भीर मृतुभाव भीर बया भीर मण्डी फलो से तया हुमा भीर पक्षपात और कपट रहित होता है। १० भीर मिसाप करानेवालों के सिमे बार्मिकता का फल नेत्र-मिसाप के साब बोया बाता है।।

ुत्त में सराह्या और मगरे कहा से 8 तुम म सकावमा कार्यक्रमाची से स्रामप्? स्याजन सुस-विशासी से नहीं को तुम्हारे धमी में सबते-मिनते हैं? २ तुम सालसा रखते हो भीरतुम्हे मिसता नहीं तुम इत्या और बाह करते ही और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तुम सन्पड़ते भीर लडते हो तुन्हें इसलिये नहीं मिलता कि मागदे नहीं। ३ दुम मागदे हो भीर वाते नहीं इससिये कि बुधी इच्छा से मागते हो ताकि घपने भौग-विनास म उदा दो। ४ हे व्यक्तिचारिशियो क्या तुम नही जानती कि ससार से मिनता करनी परमेदबर से बैर करना 🕏 ? सो जो कोई ससार का मित्र होना चाहता है बद्ध भपने धाप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। ५ क्या तुम यह समभने हो कि पवित्र सास्त्र व्यर्थ कहता है ? जिस झारमा को तम ने इमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लाससा करता है जिस का प्रतिपत्न बाहु हो ? ६ वह तो सीर मी प्रनुप्रह देता है इस काराम यह किया है कि परमंस्वर धिमानियों से विरोध र रता है पर रीनो पर धनुबह चण्ता है। ७ इमसिय पर मेरबर के बाधीन हो आओ. पीर धैतान है का भारतना करा तो वह तुम्हारे पास से

माग निक्सेगा। द पग्मेश्वर के निकट प्राप्तो तो बहु भी तुम्हारे निकट धाएगा है पापियो प्रपने हाम पुढ करों और है पुषियो प्रपने हाम पुढ करों पित्र के हुसी होग्रो घरेर हुवय को पित्र करों। द हुसी होग्रो घरेर खों के से देखें प्राप्त पुम्हारी हुसी लाक के घरे पुम्हार धामन्य उदासी से बदल बाए। १० प्रमु के साम्हते दीन बनों तो बहु पुन्हें चिरोमिए। बनाएसा।।

११ हे बाइयो एक झुंबरे की वयनाभी न करों जो प्रयो माई की बदनाभी करवा है या माई पर बोप लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोव लगाता है और बबि तु व्यवस्था पर दोव लगाता है तो तु व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उछ पर झाकिय उहरा। १२ व्यवस्था येनेबाला और झाकिय तो एक ही है जिसे बचाने और लगा करने ली वालवें हैं कु कौत है को अपने पडोसी पर दोव लगाता है?

१६ तुम जो यह बहुते हो कि झाज या कल हम किसी प्रीर नगर से जाकर बहा एक वर्ष विताएगे और क्योगर बरके लाज उठाएगे। १४ और यह नही बाजते कि कल क्या होगा मुन तो जो गुन्हारा जीवन है ही बया? तुम तो मानो भाग समान हो जो बोड़ी देर दिलाई देरी है किर लोग हो जाती है। १४ इस के किपरीत तुम्ह यह कहना चाहिए, कि यदि प्रमु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह बाम भी करेंगे। १६ पर अब तुम अपनी बीग पर बनगर करते हो ऐसा सब यमएड बुरा होता है। १७ इससिये जो कोई समाई बरा दाना तह और नहीं करता जातता है और नहीं बरता उमके सिये यह पाप है।

हं घनवानो सुन दो सो तुम घपने भू ह अनुभाग पुराचन कर रोमो। भानेबाले क्सेस्रो पर जिल्लाकर रोमो। २ तुम्हारा चन विगव गया भौर तुम्हारे बस्त्रों को की बेंबा गए। ३ सुम्हारे सोने भान्दी संकाई सग गई है और वह काई लुस पर गवाही देगी और घाम की नाई तुम्हारामास सावाएगी तुम ने मन्तिम युग में घन बटोरा है। ४ देको जिन मजबूरों ने तुम्हारे केत नाटे उन की वह मजदूरी जो तुम ने घोला देकर रस भी है चिस्सा रही हैं और सबतेवासो की दोहाई सेनाची के प्रमु के कानी तक पहुच गई है। ध्रुम पृथ्वीपर भोग-वितास में **नगे** रहे भीर बड़ा ही मुख मोगा तुम ने इस बड़ के दिन के किये धपने हृदय का पासन-पोपस करके मोटाताचा किया। ६ तुम ने वर्मी को दोषी ठहराकर मार बासा वह तुम्हारा साम्हना नहीं करता॥

 सो हे भाइयो त्रभुके मागमन तक श्रीरज बरो देखो पृहस्य पृथ्वी के बहुमूस्य फल की आशा रकता हुमा अथम चौर ग्रन्तिम वर्षा होने तक भीरज भरता है। व तुम भी भीरक घरी भीर भ्रपने हुदय को बढ करा क्योंकि प्रभुका गुमागमन तिकट है। १ हे मास्यों एक दूसरे पर होव न सवाची ताकि तुम दोपी न उहरी क्षेत्रों हाकिन धार पर सबा है। १ दे भाइमो जिन भविष्यहरूताची ने प्रमुके नाम से बातें की उन्हें दुक उठाने भीर भीरज वरने का एक भावमें समझी। ११ वेकी हम भीरत चरनेवामी की वस्य कहते हैं तुम ने ऐयुव के बीरज के विषय में तो सुनाही है भीर प्रभू भी घोर से जो उसना प्रतिफल हुया उसे भी जान लिया है जिस में प्रमुकी घरयन्त करणाधीर दया प्रयट होती है ।।

१२ पर हेमेरे भाइसी सब से भेच्यात सह है कि शपस न साना म स्वर्गकी ग पृथ्वी की न किसी और बस्तुकी पर तुम्हारी बातचीत हा की हां और जही की नहीं हो कि तुम दश्ड के योग्य न उकरों।

रूप परित्त सुन में कोई दुवी हो तो बहु
प्रार्थना करे यदि प्रानमित हो तो बहु
क्तुति के भवन नाए। १४ यदि तुम में
कोई रोगी हो तो कली विध्या के प्रान्थीनो के
को बुनाए भीर वे प्रन के नाम से उठ पर
तेन मन कर उठके निस्से प्रार्थना करे।
१५ मीर विक्ताह की प्रार्थना के हाए
रोभी वन जाएमा धीर प्रमु उठ को उठाकर
सहा करेगा भीर पांच उठाक र

\* वा भिस<u>त्र</u>तिरों।

१ है भेरे नाइसो सबि तुम से कोई सरव के मार्ग से सटक बाए, धौर कोई उस को केर बाए। १ तो बहु यह बान से कि वो कोई किसी मटके हुए पापी के सर साएवा वह एक प्राप्त के हुए पापी बचाएगा और सर्वेक पापी पर पहला बालेगा।

#### पतरस की पहिली पत्री

पतरस की घोर से वो बीचू नसीह का प्रेरित हैं चन परवेशियों के नान जो पुन्तुत धकरिया कम्पनुकिया भारिया मोर विमृतिया में तिम विम्तर होकर परिया है। न घीर परमेश्वर निता के मनिया बान के प्रमुख्यार, धारिया के पतिम करने के हारा धाना मानने धौर यीचु मसीह के मोह के ब्रिक्ट जाने के मिश्चे कुने गए हैं।।

तुम्हें घरमन्त भनुषह भौर शान्ति मिसती रहे ॥

 इमारे प्रभु मीशु मसीह के परमद्वर और पिता का पत्यकाद को जिस में मीशु मधीह के मरे हुओ में से जी उठने के द्वारा, जपनी बड़ी बसा से हुनें जीनित धासा के सिये नमा जम्म दिया। वे प्रमांत् एक धानिनासी धीर निर्मल धीर धनर मीरास के सिये। वे जो नुम्हारे निमे स्वयं में रखी हैं जिन की रसा परिस्तर की साम जो धानेवाने समय में प्रमट होनेवानी है, की जाती है। व धीर इस नारण तुम मगन होने हो बखिर प्रमा प्रमा की परी साधों के कारा की परी साधों के कारण जमा प्रमा की परीसाधों के कारण जमान प्रमा की परीसाधों के कारण जमान हो। व धीर यह स्मिये

है कि तुम्हारा परका हुआ विकास जो मान से ताए हुए नाखनान सोने से भी ऋही प्रविक बहुमूल्य है यीश् मसीह के प्रगट होने पर प्रशासा और महिमा और भावर का कारण ठहरे। व उस से तुम बिन **रेखे** प्रेम रखते हो भीर भव तो उस पर बिन बेखें भी बिस्वास करके ऐसे बानन्वित भीर मगत होते हो को कर्णन से बाहर और महिमा से परा हुया है। ६ मीर मपने विस्वास का प्रतिकत सर्वात् धारमामो का वदार प्राप्त करत हो। १० इसी वदार के विषय मं उस मिक्ट्यहक्ताओं ने बहुत **दृद-दाद** भौर जाप-भक्ताल-की जिन्हों ने रुस धनुप्रह के बियय में औ तुम पर होने को वा मक्तियाद्वाणी की थी। ११ उन्हों ने इस बाद की कोज की कि मसीह का मात्माको उन में भा भीर पहिले ही छे मसीह के दुखों की भौर उन के बाद होने-नानी महिमा की गवाही देता वा वह कीन से भीर कैंस समय की बोर सकेत करता था। १२ उन पर यह प्रसट किया गया कि वे भपनी नहीं बरन दुम्हादी सेवा के लिये ये भार्ते कहा करते थे जिन का समाचार सब तुम्हें उन के द्वारा मिला जिल्ही ने पनित्र भारमा के द्वारा को स्वर्ग से मेजा गया तुम्हें पुराभाचार सुनाया और इन बातो का स्वर्गदूत भी ब्यान से देवने की शावसा रबते हैं।

१६ इस कारण सपनी प्रवानी बृद्धि की कमर बाल्यकर, घीर खनेत रहकर उस प्रवाह की पूरी साधा रखी जो श्रीपु स्वीह के प्रवाह होने के समय वुन्हें मिलनेवाला है। १४ घीर सामाको ने नाई प्रवाह सामाज के समय ने पुरानी प्रवाह सामाज के समय ने पुरानी प्रवाहना के समय ने पुरानी

बैसा तुम्हारा बुलानेबाला पवित्र है वैसे ही तुम भी धपने सारे वाजवसन मे पवित्र बनो। १६ नयोकि सिसा है, कि पबित्र बनो क्यांकि मैं पवित्र हु। १७ भौर जब कि तुम है पिता कहकर उस से प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के धनुसार न्याय करता है तो घपने परवेशी होने का समय भय से बितामी। १८ क्योहि तुन बानते हो कि तुम्हाच निकम्मा बास चलन जो बापदायों से बना भाता है उस से तुम्हारा चुटकारा चान्दी सोने सर्पात् नाशमान बस्तुमां के द्वारा नहीं हुमा। १९ पर निर्दोप भीर निष्य तंक मेम्ने भर्भात् मसीह के बहुमूल्य कोह के द्वारा हुना। २० उसका ज्ञान को जगत की उत्पत्ति के पहिलाही से भाना गया वा पर भव इस भन्तिम युग में तुम्हारे लिये प्रगट हुमा। २१ को उसके हारा उस परमेस्बर पर विश्वास करते हो जिस ने उसे मरे हुयो म से जिलाया और महिमाची कि तुम्हारा विश्वास और भाषा परनेश्वर पर हो। २२ सो जब कि तुम ने माईचारे की तिकारण शीति के निमित्त सत्य के मानने से धपने मना का पवित्र किया है, दो दन मन श्याकर एक इसरे स अधिक प्रेम रखो। २३ वयोकि पुन ने नाधमान नहीं पर धनिनाधी बीज से परमेस्बर के जीवते धीर शवा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। २४ क्योंकि हर एक प्रा<u>शी</u> बास की नाई है, भीर उस की सारी शामा वास ने पूल की नाइ है वास सूल जाती हैं और पून कब जाता है। २५ परन्तू प्रभु का कथन सुगानुसूग स्थिर रहेगा धौर यह वहो सुसमाचार का बचन है आ तुम्हें मुनाया गया था।।

इसमिये सब प्रकार का वैरमाव भीर सुल भीर कपट भीर बाह भीर बदनामी का दूर करके। २ नये जन्मे हुए **रच्या नी नाई** निर्मेश चारिमक द्वा की सामसा करो तानि उसके द्वारा उद्यार पाने के सिये कारते आधि। ३ यदि तुम न प्रभुकौ कृपाकास्थाद चल सिमा है। ४ उनके पास भावार, जिस मनुष्या में तो निकम्मा ठहराया परन्तु परमेक्बर के निकट चुना हमा और बहुमुख्य जीवना पत्पर है। प्रतुम भी भाग भौवते पत्परा की नाई मारिमक मर बनते जाते हो जिस स शासको का पवित्र समाज धनकर ऐसे बारिनक बनिदान चढामा जा भीशु मसीह के द्वारा परमध्वर को बाह्य हैं। ६ इस कारण पवित्र शास्त्र में भी साथा है कि देखी मैं सिप्यान में कोने के निरेका चुना हुआ भौर बहुमृत्य पत्पर घटता हु भौर जो कोई उस पर दिन्दास करना वह किसी रौति स कश्चित नहीं होगा। ७ सी तुम्हारे मिये जो विश्वास वच्छे हो वह तो शहनस्य है पर को विद्वास नही करते उन के सिय \* जिस पत्थर को राजमिस्त्रीयो न निरम्मा ठहराया था बही कोने का मिरा हा गया। इ. मौर टेम † सगन का शस्यर भीर टाउर भाने की चटात हा गया है। बमानि वे ता बचन को न मानकर ठोकर साते है भीर इसी के लिये वे उहराए मी गण्य। ६ पर हुम एक भूताहुषावस भौर राज-परवारी याजको ना समाज भौर पवित्र साग भौर (थरशावर नी) निज प्रजाहो इसकिये निजिम ने तुम्हें घरपदार में ने धपती श्रद्भुत ज्योति में बताया है उसरे गुगा अगट करो। १ तुम भजन संदिता हर । १२ को टैम्पी ।

पहिसे तो कुछ भी मही ये पर भव परमंदवर की प्रजाही तुम पर दया नही हुई मी पर शव तुम पर दया हुई है॥

११ हे जियो में तुम से बिनती करता हूं कि तुम सपने साप को परदेशी मौर माने सानकर उन सासारिक प्रिमानाभा से वो मारता से मुद्र करती है बने रहो। १२ मन्यकावियाँ म तुम्बार चामचनन मता हो इसमिये कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी बानकर बदनाम करते हैं के तुम्हों नक कामों को देखकर उनहीं के कारण कुपा बृष्टि के दिन परमेश्वर की मानिना करें।

११ प्रमु के लिये मनुष्यों के उहराए हुए हर एक प्रवन्न के धार्योग में रही एवा के इसमिये कि बहु सब पर प्रमान है। १४ घीर हाफियों के स्थोंकि वे कुफरियों की दगड़ केने घीर मुक्तियों की प्रशस्य परमेक्यन की क्ष्मा सह है कि तुम मने नाम करने से निर्माद की कामाना की बाठों का बच्च कर हो। १६ घीन घरन प्रमु का बच्च कर हो। १६ घीन घरन प्रमु साथ की एरमक्य करायों परमु स्थन साथ की एरमक्य के दास प्रमु स्थन साथ की परमक्य के दास प्रमु प्रमु साथ की परमेक्य के दार भाइता से प्रमु त्या परमेक्य के देशे

१८ हे सेवनो हर प्रकार के सब \*
क साथ सप्पत्र स्वाधियों ने साधीन रहा
न नेवन भना धौर नम्मा न पर बुटिसों के
भी। १९ नयाचि घरिनोई परमेश्वर ना
विचार नरन | धन्याय म दुल उटाता हुमा
नमेस सहना है सां यह मुहाबना है।
ना व्यादर।

राजा का सम्मान करो।।

<sup>+</sup> यशासाड १४ को देशो ।

<sup>†</sup> व् वे निकेबा कानग्रन्त से।



१३ मीर यवि तुम मलाई करने मे उत्तेनित रही हो तुम्हारी बुराई करनेवासा फिर कौन है ? १४ और यदि तुम धर्म के कारण दक्त भी उठाची तो घल्य हो पर उन के बराने से मत बरो और न भवराधो। १४ पर मसीइ को प्रम जानकर अपने अपने मन में परित्र समम्ही और जो कोई तुम से तुम्हारी प्राप्ता के विषय में कुछ पुछे, तो उसे उत्तर देने के सिये सबंदा तैयार रही पर नम्नता भौर भय के साथ। १६ और विवेक \* भी चुद्ध रखो इस्रविये कि जिन वातो के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उन के दिवस में ने जो तुम्हारे मसीही मन्द्रे चातचलन ना धपमान करते है श्रुजित हो। १७ स्थोकि यदि परभेरवर की यही इच्छा हो कि तुम नसाई करने के कारण दुव उठामी वो यह बुराई करने के कारण दुव उठाने से उत्तम है। १० इस निये कि मधीह ने भी अवांत अवसियों के सिये धर्मी ने पापों के कारण एक बार दख वठाया ताकि हमें परमेश्वर के बास पहुचाए वह सरीर के नाव से तो जात किया गया पर घारमा के मान से जिल्लामा गया। १६ उसी में उस ने बाकर दौती मारमाभो को भी प्रचार किया। २ विको ने उस बीठ समय में बाजा न माना कर परमध्यर नह के दिनों में बीरज करकर टहरा एहा भीर वह बहाब वन एहा वा जिम में बैठकर योड सोय सर्वात बाठ प्राणी पानी के द्वारा दच गए। २१ और उसी पानी का कुष्टान्त भी सर्वात् क्पतिस्मा मीस मसीह रेजी उठने के हारा भव तुम्हें वचाता 🕻 (उस ने सरीर के मैश को दूर करन का भर्ष नहीं है, परन्तु बुद्ध वर्षाद्मन वा नामशसा।

विषेक के से प्रमेशकर के नक्ष में हो बाते का अर्थ हैं)। २१ वह स्वगं पर जाकर परमेशकर के दिह्ती भोर बैठ गमा भीर स्वगंदूत और धिककारी भीर सामर्थी उसके साथीत किए गए हैं।

सो अव कि मधीह ने सरीर में होकर दुवा उठायातो तुम भी उस ही मनसा को बारख करके हथियार बान्य भी क्योंकि जिस ने चरीर में दुख उठामा वह पाप से श्रद्ध नया। २ ताकि मक्स्य म बपना क्षेत्र खारीरिक जीवन मनुष्यो की भनिभाषाओं के धनुसार नहीं बरम परमेक्बर की इच्छा के सनुसार स्पतीत करो। ३ क्योंकि सम्पनातियों की इच्छ के बनुसार काम करते और मुचपन की बरी धरिकायाओं मतवाकापन सीका भीका पियक्ककृपन और वृश्चित मृत्तिपूजा में बहा तक हम ने पहिसे समय नवामा वही बहुत हुया। ४ इस से वे अध्यम्भा करते हैं, कि तुम ऐसे भारी सुचपन में उन का साब नहीं देते और इससिये वे बुख भसा कहते हैं। ५ पर वे उस को जो बीवतो और गरे हुओ का न्याय करने को तैयार है, सेका देंगे। ६ क्यों कि मरे हुओं की मी सुसमाचार इसी निये सुनाया गया कि सरीर में दो मनुष्यों के मनुसार उन ना न्याय हो पर धात्मा में वे परमेश्वर के

अ सब बातों का मन्त तुरन्त होनेवामां है स्विमिये सवसी होकर प्रार्थमा के सिये स्वेत रही। म और सब में भैय का सब सब है कि एक कूमरे से प्रियम प्रेम रको क्लोंकि प्रेम स्वेक पापों को बाप देना है। है बिना पुरुष्ट्रसाए एक पूमरे की पहनाई

धनसार जीवित रहें।।

करो। १ जिस को जो बरवान मिला है, बहु रुसे परमेस्कर के नाला प्रकार के अनुसह के मने भगवारियों को नाई एक दूसर की सेवा में लगाए। ११ यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेस्कर का क्या है, यदि काई सेवा करे, तो उस सक्ति से करे को परमेस्कर देता है, जिस से मक कातो में वीसू मसीह के द्वारा परमेस्कर की महिमा अगट हो महिमा और समगब्य युगानुयुग उसी की है। सामीन।

१२ हे प्रियो जो दृक्त रूपी ग्रम्ति तुम्हारे परकाने के लिये तुम में मजकी है इस स यह समझकर भ्रष्टम्यान करो कि कोई भनोची बात तुम पर बीत रही है। १३ पर पैसे पैसे असीह के दक्तों में सहभागी होते हो प्रानम्ब करो जिस से उसकी महिमा के प्रयट होते समय भी तुम भानन्दित भौर मगन हो। १४ फिर यदि नसीह के नाम के निये तुम्हारी निम्दा की जाती है, तो कस्य हो नवोकि महिमा ना प्रारमा जो परमेक्टर का भारमा है। तुम पर श्रामा करता है। १५ तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चौर, या कुकर्मी होने या पराए काम में हाथ शासने के नारण दूस न पाए। १६ पर मदि मसीही होने के कारण दुस पाए, तो सक्तित न हो पर इस बात के सिये परमेश्वर की महिमा करे। १७ क्यांकि मह समय था पहुचा है कि पहिसे परमेवनर क सोगो \* का न्याय किया जाए, बौर जब किस्याय का भारत्म हम ही से होगा तो चन का क्या धन्त होया जो परमेशकर के भूममाचार को नहीं सानने <sup>?</sup> १०६ मीर यदि वर्मी व्यक्ति ही विश्वता से उडार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना ? १६ इससियं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं ने असाई करते हुए, अपने अपने आगा को विश्वास योग्य पुजनहार के हाल में सौप वे।।

तुम में जो प्राचीन \* हैं में उन की पुन म जा शासान यू माई प्राचीन चौर मधीह के दुना का गबाह और प्रगट होनेबामी महिमा म सहसायी होकर उन्हंयह समफाता हु। २ कि परमेचबर 🕸 उस भुड़ की जा तुम्हारे बीच में ईरलावाली करो और यह दबाव से नहीं परन्त परमेश्वर की इच्छा के बनसार बानन्य से भौर नीच-प्रभाई के सिये नहीं पर मन जवाकर। ३ और जो स्रोग तुम्हें सीपे गए हैं, उन पर समिकार न जलाको बरन मुड के लिये भावर्ध बनी ! ४ और वर प्रवान रजनाता प्रगट होगा तो तम्बं महिमा का मुक्ट दिया जाएगा जा अरम्भाने का नहीं। ५ है नवयुवको तुम भी प्राचीनो 🕇 के माधीन रही बरन तुम सब के सब एक बूखरे की सेवा के सिये दीनता से कमर वामे उद्दो क्यांकि परमस्वर श्रमिमानियो का साम्ह्या करता है, परन्तु बीना पर धनुषह करता है। ६ इससिये परमेश्वर के बसवन्त हाम के नीचे दीनता से रही जिस से बहु तुम्ह उचित समय पर बहाए। ७ और घपनी सारी विमा उसी पर डास का अयोगि उस को तुम्हारा च्यान है। व नवेत हा भीर जागत रही क्यांक्रि तुम्हारा विरोधी धैनान ‡ गर्जनेवाले सिह की नाई इस कोज में रहता है कि किस को नाड साए। ह विश्वास में दुइ होकर, और यह जानकर जनका साम्हना करो कि तुमहारे मार्कजो नगार में हैं ऐसे ही

नापिनद्वभिरः † नापिमद्वभिराः यूद्रनीमः

दुत मृतत रहे हैं। १० घन परमेश्वर को सारे पनुषह का याता है जिस ने तुम्हें मसीह में परती पनन्त महिना के विधे दुसाया तुम्हारे पोक्षे केर तक तुक उठाने के बाद पार ही तुम्हें सिद्ध चौर स्थिर चौर बनक्त करेगा। ११ उसी का समयम्य युगानुषुग छो। सामीन।

१२ में ने सिसकानस के हाथ जिसे में विश्वासयोग्य भाई समग्रद्धा ह सहोप में तिबकर तुम्हें समस्त्रमा है भौर यह गवाही थी है कि परमेश्वर का सच्चा मनुबह वही है इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुस में तुम्हारी नाई चुने हुए सोग है, बहु भौर मेछ पुत्र मस्तुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। १४ प्रेम से चुन्यन से सेकर एक इसरे की नमस्कार करो।

तुम सदको को मधीहमंहो स्नान्ति मिसती फो।

# पतरस की दूसरी पत्री

र समीन पत्तरस की कोर से को बीसू मसीह का दास और बेरित है, जन सोगा के नाम जिल्हों ने हमारे परमेक्बर भीर उदारकर्ता बीध मरीह की बार्विकता स हमारा सा बहुमुख्य बिश्वास प्राप्त किया है। २ परमेश्वर के बौर हमारे प्रमृयीस् शी पहचान के द्वारा धनवह बीर खान<del>ि</del>त तुम म बहुतायत सं बढ्दी जाए । ३ वयोकि उसके ईस्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन भीर मस्ति से सम्बन्ध रकता है हमें उसी नी पहचान के द्वारा दिया है जिस ने हमें घपनी ही महिमा भौर सब्गुण के चनुसार बुसाया है। ४ जिन के बारा बस ने हमें बहुमूल्य भीर बहुत ही बडी प्रतिकाएँ दी है तानि इन के द्वारा तूम उस सङ्गह्ट से छुटर को संसार में बुरी ब्रशिमावाधी से हाती है ईस्वरीय स्थमाब के सममानी हो बाघो । ५ घौर इसी नारखंतुम सब प्रकार का यस्त करके अपन विश्वास पर सद्मृतः भीगसद्गृतः परसमकः। ६ भीर

समक पर संयम और समम पर भीरन भौर भौरव पर मन्ति । ७ मौर मन्ति पर माईबारे की शीख और भाईबारे की प्रीति पर प्रेम बकाते जायो। = स्पीकि यदि वे बार्वे तुम में क्लेमान रहें भीर बहती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रमुबीसू मसीह के पहचानने में निकम्मे और निम्हेस न होने हैंगी। 🗷 भीर विस में मे बातें नहीं वह शन्ता है और बुन्तमा वेसता है, और प्रपने पूर्वकाली वायों से धुसकर शुद्ध होने को भूत **वैठा है। १ इस कारण है भाइयो भपने** बुसाए जाने और चुन सिये जाने को सिद करने का मनी भावि यल करते वामी नवोकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न कामोगे। ११ वरन इस रौति से तुम इमारे त्रम् भीर जकारकर्ता गीस् मसीह के सनन्त राज्य मं नडे भादर के साथ प्रवेध र रने पामीये।।

१२ इमसिये यद्यपि तुम य बार्ते जानते

बा भीर जासरम बचन तुम्हे मिला 🕏

उस में बने रहते हो तीशी मै तुम्हें इन बातों की सुधि दिकाने को सर्ववा सैयार रहुंगा। १३ भीर में यह अपने लिये उचित समझता हु नि जब तक मैं इस डेरे में हु तब तक पुष्ठे मुचि विसा विभाकर जमारता रहा। १४ स्योकि यह भागता हूं कि शसीह के नवन के प्रमुसार मेरे बेरे के गिराए जाने का समय बीझ बानेवाला है। १५ इस निये में ऐसा यत्न करूगा कि मेरे कव करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। १६ क्योकि जब हम ने पुन्हें भपने प्रभ बीच मसीह की सामवें का भीर प्राममन का समाचार विद्या वा तो मह भत्राई से गढ़ी हुई कहानियों का भनुकरण मही किया या बरन हम ने धाप ही उसके प्रताप को देला था। १७ कि उस ने परमेश्वर पिता से बावर, बौर महिमा पाई कर उस प्रतापमय महिमा में से यह नासी बाई कि यह मेरा निय पत्र है विस से मै प्रतक्ष हु। १० और जब हम उसके साथ पश्चित्र पहाड पर में तो स्वयं से मही बाणी भावे सुना। १२ भीर हमारे पास को प्रविध्यहरूताओं का वनन 🕻 वह इस घटना से दढ ठहरा और तुम यह अन्या करते हो जो यह समध्यकर उस पर व्यान करते हो कि वह एक दीमा है, जो धन्धियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है अब तक कि पीन पटे और मोर का वारा दुम्हारे हुक्यों में न चमक उठे। पर पहिसे यह जान तो कि पवित्र सास्त्र की कोई भी अविष्यकारी विसी के मपने ही विकारवारा के भावार पर पूर्ण नहीं होती। २१ क्योंकि कोई मी मविष्यद्वाराी मनुष्य की दच्या से कमी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र बात्मा के द्वारा

उमारे जाकर परमेश्वर की झोर से बोसते वो ॥

 भौर जिस प्रकार उन सोमों में
 भूठे प्रविध्यद्वनता वे उसी प्रकार तुम में भी मुळे उपवेशक होंगे जो नाश करने वाले पासरक का उद्देशाटन छिप छिपकर करेंगे और उस स्वामी का जिस ने उन्हें मोन लिया है इन्हार करवे और घपने भाप को सौध विनास में शास देगे। २ और बहुतेरे उन की नाई मुचपन करेंगे जिन के कारख स्रत्य के मार्ग की निन्दा की आएगी। और वे शोस के लिये वार्ते गढकर तुम्हें बपने बान का कारल बनाएँगे और ओ बराड की बाजा बन पर पहिले से हो चुकी है खसके साने में कक्ष भी देर नहीं भीर उन का विनास कनता नही। ४ क्योकि जब प्रमेक्बर से उन स्वर्गद्रतों को जिल्हों ने बाव किया नहीं खोड़ा पर नरक में मेजकर भ्रत्येरे कुएडी ने डास दिया ताकि न्याय के दिन तक बन्दी रहे। ५ भीर प्रथम यूग के ससार को भी न खोडा वरन भनिन्हीन संसार पर यहा वल-प्रलय भेजकर धर्मके प्रचारक नृद्ध समेत साठ व्यक्तियों को बचा शिया। ६ भीर खरोम भीर ममोराह के नवरों को विनास का ऐसा दरह दिया कि उन्हें गरम करने राज में मिला दिया ताकि वै धानेवासे अक्तिहीन सोगो की शिक्षा के लिये एक कुटान्त वर्ने । 🦦 और वर्गी मृत को जा प्रथमियों के प्रसुद्ध बास चलन से बहुत धूली वा छन्कारा दिया। व (क्योंकि वह वर्गी उन के श्रीच में रहते हए. और जन के अवर्ग के नामो नो देस देसर द, भीर भुन भुतकर, हर दिन अपने सच्चे भन को पीडित क्रस्तावा)। इ. तो यम मक्तो को परीक्षा में से निकास सेना

भीर भ्रभमियों को न्याय के दिन तक दराज की दगा में रहना भी वानता है। १० निज करके उन्हें जो प्रमुद्ध प्रशिक्षावाधी के पीछे गरीर के धनुसार जनते और प्रमुता को तुम्ब भानते हैं वे बीठ भीर हठी है भौर उने परवासों को बरा भसा कहने से नहीं बरदें। ११ तोंभी स्वर्गदत जो सक्ति भौर सामर्थ में उम है बड़े है अम के साम्हने जन्हें क्या मना नहेकर दोव नहीं लगाते। १२ पर ये सोग निर्विद्ध पणुष्यो ही के तूल्य है जो पकते जाने सौर नाख होने के किये वराम हए है और जिन बातों को बानते ही नहीं चन के विषय अं बौरों को बुरा मना कहते है वे बपनी एकाइट में बाप ही सब काएगे। १३ औरो था बुरा करने के बदमे उन्ही का बदा होना उन्हें दिन धोपहर सुब-विसास करना भना नगता है यह कलक भीर बोथ है जब ने तुम्हारे साथ खाते-पीने है तो अपनी और से प्रेम भीज करके भाग-विज्ञास करते है। १४ उन की ग्राको में व्यक्तिचारिली बसी हाँ है और वे पाप किए बिनारूक नहीं सकते में चक्त मनवासा की प्रसन्ता नेते है उन के मन को सोभ करने का ध्रम्यास हो गया है वे सन्ताप के सन्तान है। १५ दे मीचे मार्ग को छोडकर मटच गए है और बचार के पूत्र विसास के शार्ग पर हो सिए है जिस ने अवर्गकी मजबूरी की प्रिय मामा। १६ पर तमके सपराध के विषय म उत्तहना दिया गया यहा तक कि सबील गदरी न मनस्य की बोक्ती से उस भविष्यद्वना को उसके बाबसेपन से होका। १७ संभाग सभ कूछ, भौर शालकी के उद्याप हुए बादम है जन ने मिये अनन्त ग्रन्धनार ठहराया गया है। १८ वे व्यर्थ बमगढ भी बात गर गरक सुवपन ने नामो

के द्वारा उन सोगो को दारीरिक प्रमि मायार्थों में फला सेते हैं जो मनके हुमो में से मगी निकम ही रहे है। १६ वे उन्हें स्वतव होने की प्रतिका तो देते है पर बाप ही सबाहट के दास है क्योंकि भी व्यक्ति जिस से हार गया है वह उसका दास बन जाता है। २ और जब ने प्रमु बौर उद्यारकर्ता थीश मसीह की गहकाम के द्वारा संसार की नाना प्रकार की मध**दता** से बच निकने चौर फिर उन में फसकर हार यए, धो उन की पिक्सी दशा पहिसी से भी न्दी हो गई है। २१ क्योंकि वर्ग के मार्ग का भ बानना ही उन के सिवे इस से भसा होता कि उसे जानकर, उस पवित माज्ञासे फिर जाते जो अन्हेसीपी मई थी। उन पर यह कहानत \* ठीक बैठती है २२ कि कुता धपनी खाट की और भीर बोई हुई सूबरती कीश्वड में सोटने के सिमे फिर वसी जाती है।।

है प्रियो घव में नुम्हें यह बुक्त पें पत्ती विकास हूं और दोनों में पूर्वि विकास कुम्हारे युक्त मन को जमारता हूं। १ कि तुम जन बातों को वो पविक माई प्रस्तित के स्वार्टिय मुन् और उकारकर्ता की उस माता को स्करण करों वो तुम्हारे मेंरियों के हाय दी गई थीं। है और यह पहिले बान को कि स्मित्त किसो में हुगी क्ट्रा करनेशा कि स्मित्त किसो में हुगी क्ट्रा करनेशा माएये वो पपनी ही महिकापधों के मनुसार करेंगे। में सीन महानेशा के मनुसार करेंगे। में सीन करेंगे उसके माने की प्रतिका वहा गई? नेपीकि यह म बाग वाहे सी गए हैं यह कुस केमा हो है बैसा मुस्टिक साराम से बा? १ से तो सान कुम्हर सह प्रस्त प्रस्ति प्रस्त के प्रस्त

<sup>\*</sup> वा दृहान्य।

ई द्वारा में धाकाण प्राचीन काल से मर्गमान है पौर पूजी भी जक में से बनी घौर जल में रिसर हैं। ६ वनी के द्वारा उस मूग का जगत जम में इक कर जाना हो। गया। ७ पर बर्तमान काल के धाकाण घौर पूजी उमी वजन के द्वारा इसक्तिये रखें हैं कि जलाण जाए धौर कह भिक्तिहोत मनुष्यों के याय घौर नाछ होने के दिन तक ऐसे ही रखें रहेंने।

व है प्रियो सह एक बात तुम संखियी न एके कि प्रमुके यहाएक विन हवार वर्ष ने वरावर है और हजार क्यें एक दिल के बरावर है। १ प्रमु सपनी प्रतिका के विषय में देर नहीं करता जैसी देर किलने सोग समझ्दे है पर तृष्ट्वारे विषय में **भीरज भरता है, स्रौर नहीं चाहता कि** कोई नाश हो। जन्त सह कि सब को सन फिराव का सबसर मिसे। १ परन्तु प्रमु रा दिन बोर की नाई बा बाएगा उस दिन भागाम बढी हडहडाहद के शब्द से जाता रहेगा भौर तत्व बहुत ही तव्य होकर पिक्स नाएने चौर पृथ्वी और उस पर ने नाम नत्त नाएगे। ११ तो जब कि ये सब बस्तुए, इस रौति में पिथलनेवासी हैं ती तुम्ह पवित्र चालवनन भीर मन्ति में कैने मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेश्वर के उस रिन की बाद निम रीति से जोहना पाहिए और उसके अस्य भाने के निये गैसा

यत्न करमा चाहिए जिस के कारण धावादा धाग स पिषम आएगे भीर प्रावादा के गमा बहुत ही द्यन्त होचर गम आएग। है के पर उस की प्रतिका व चनुमार हम एक नए धावाघ भीर नई पन्नी की धास

देशते हैं जिन में भार्मिक्ता बास करेगी।। १४ इसलिये ह प्रियो जब कि तुम इन बातों की चास देखन हो ता यस्त करा कि तुम शान्ति में उसके माम्हन निप्कासक धौर निर्दोष ठहरा। १६ और हमारे प्रभ के चीरज की उदार समभी जैस हमारे प्रिय भाई पीन्स नै भी उस क्षान के मनुसार वो उप्रेमिना तुम्हें निला है। १६ **वै**से ही उस ने धपनी नव पत्रियों में भी इन बातों की क्यों की है जिन म कितनी बात ऐसी है जिनका सममना कठिन है और धनपढ और चचन तीय उन के धर्मी की जी पवित्र शास्त्र की और बादों की नाई लीच तानकर धपने ही नाग्र का कारतप बनावे हैं। १७ इमसिय है प्रियो नुम सीय पहिसे ही ने इन बातों का जानकर बीकस रही ताचि घपसिया के भ्रम म कसकर भएनी स्थिरता को हाथ से कड़ी को न दो। १० पर इमारे प्रभू और उदारक्ता गीगु मसीह के प्रमुपह प्रीर पहचान म नदने जाभी। १६ तमी की महिमा शब भी हो और युगानुबुग होती रहे। धामीन ॥

## यूहना की पहिली पत्री

उन बौदन के मचन ने बियय में जो मार्टिस मा जिसे हम ने सुना यौर जिमे घरती भागों से देगा बरन जिमे हम ने भ्यान ने देशा और हाथां में सूधा। है इमसिये कि तुम भी हमारे शाब सहमानी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र शीख मसीह के साथ है। ४ और ये बाते हम इमियो मिस्रते है कि हमारा क्लब्द पूरा हो बाए।। ५ जी समाचार हम ने उस से सुना मौर तुम्इ मुताते हैं वह यह है कि परमे स्बर भ्योति है और उन्न में कुछ मी मन्भभार नही। ६ यदि हम कहं कि उनक साम हमारी सहभागिता है और फिर घन्वकार नं चनें तो हम भूठे हैं। भीर सस्य पर नहीं चलते। ७ पर यदि बैसा बहु ज्योति में है बैस ही हम भी ज्योति म चमे तो एक इसरे सं सहभायिता रखते है भीर उसके पुत्र बीगुका लीह हमें सक पापा से ग्राट करता 🛊 । 🛎 सदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को घोलादेते हैं और हम में सत्य नहीं। इ. वदि हम घपने पापो की मान से तो वह हमारे पापा को क्षमा करने और हमें सब ध्रधम से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य भीर वर्गी है। १ सवि वह वि हम ने पाप नहीं विया ती उसे भूठा ठहराते हैं भौर उसका थचन हम स नहीं है।। इ. मेरे बालको सै थ बार्ते तुम्हें हमनिय निचता हू वितुष पाप न करा भीर यदि कोई पाप करे, सो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात्

धार्मित सीगुमसीहः २ और वहीं हमारे

२ (यह जीवन प्रगट हुद्धा धीर हम ने

उसे देशा भीर उस की गवाही वेते हैं

भौर तुम्हें उस धनना जीवन का समाभार

देने हैं जो पिनाके साथ वा भौर हम पर प्रगट हुए।)। ३ जो जुख हम नै येखा

भौर मना है उसका समाचार तुम्हें भी देते

पर चसे उस में सच्चमूच परमेक्दर का प्रेम सिद्ध हमा है हमें इसी से मानूम होता है कि हम उस में है। ६ जो कोई यह नहना है कि भै उस में बना एहता हूं उसे चाहिए, कि धाप भी बैसा ही बसे बैसा वह बसता ७ हे प्रियो मैं तुम्हें कोई नई माहा नहीं किसता पर नहीं पुरानी माना जो बारम्भ से वर्म्हें मिली है। यह पुरानी बाहा वह बचन है जिसे तुम ने सुनाहै। स्र फिर नै तुम्हें नई साझा निचता हु भौर यह तो उस में भीर तूम में सच्ची बहरती है। क्योंकि भन्यकार निटता जाता 🛊 भीर सत्य की ज्योति सभी चमकने सभी है। **& जो कोई** यह <del>वहता है</del> कि मै क्योति में ड़ बीर धपने भाई से बैर रजता है वह .. शव तक सन्वकार ही में है। १० भी कोई भपने माई से प्रेम रचता है वह स्पोति में रहता है और ठोकर नहीं का सनता। ११ पर को कोई अपने माई से बैर रखता है वह शम्बकार में है और मन्बकार में चनता है चौर नहीं जानना कि कहा जाता है नेपाकि भन्तनार न उस की भार्से ग्रम्बी कर दी है।। १२ है बालको में तुम्हें इमलिये लिलता

हु कि उसके काम से तुम्हारे पाप शामा

हुए। १३ हे थितरों में तुम्हें इसतिये

निल्लाहं कि जी सादि से है तुम उसे

पापो का प्रायक्षित है भीर केदल हमारे ही नही बरन सारे जगत के पापो ना भी। ३ यदि हम उस की बाजाघो को मानेगे तो इस से हम जान सेंगे कि हम उमे जान

गए हैं। ४ जो कोई सहकहता है कि मैं उसे जान गया है भौर उस की माजामा को नहीं मानता वह भूठा है भीर उस में सस्य नहीं। ५, पर जो कोई उसके वजन

**वानने हो हे जबानो मैं तुम्हें इस**सिये मिकताह कि तुम ने उस पूट्ट पर अप पाई है हे नवनों में ने तुम्हें इसलिये मिका है कि तुम पिताको जान गए हो। १४ ह पितरों में ने तुम्हें इसलिये मिला है, कि जो भादि से है तुम उसे जान गए हां हे जवानों में ने तुम्हें इसिंग्ये जिला है, कि तुम बसवन्त हो और परवेशवर का मचन तुम में बना एक्टा है और तूम ने उस दूष्ट पर जब पाई है। १५ तुन न दो ससार से और न ससार में की बस्तुओं से प्रेम रक्को यदिकोई ससार से प्रेम रकता है, वो उस में पिताका प्रेम नहीं है। १९ क्योकि यो कुछ समार में है बर्यात् विधेर की प्रमिताया और धानों की मिनिया और जीविका का क्रमण्ड तह पिता की घोर से नहीं परन्तु ससार ही की मोर से हैं। १७ और ससार भौर उस की भगिसावाए दोना मिन्से जाते है पर जो परमेशकर की इच्छा पर जनना 🛊 वह सर्वदायना रहेगा। १८ हे सबको यह मन्तिम समय है

मीर बैद्या तुम ने मुला है कि मसीह का विरोधी आनेबासा है जबके अनुवार प्रवं हैं से बहुत से ससीह के निरोधी उठे हैं इस से हम बानते हैं कि यह अनियास समय हम में में ते पर हम में के में नहीं कर में में ते पर हम में के में नहीं करों के पर निरम्भ होते तो हमारे साथ पहते पर निरम्भ इसिमें में के मही करों के सहीते तो हमारे साथ पहते पर निरम्भ इसिमें में में के नहीं हैं। इसिमें मार प्रवाद कर मार हमार पर निरम्भ इसिमें में में के नहीं हैं। इसिमें मार प्रवाद परिवाद कर परिवाद से साथ परिवाद हमार हैं पर तुम सम्ब कुछ आतने हो। इसि में मुझे इसिमें में मुझे इसिमें में सुम्म इसि कुछ आतने हो। इसि में मुझे इसिमें मुझे सिमा कि दुम सम्ब कुछ नहीं हमार स्वाद साथ में नहीं सिमा कि दुम सम्ब को नहीं

बा द्वम सब के मब जानते हो।

भागते पर इसलिये कि उसे जानते हो ग्रीर इसमिये कि कोई मूठ मत्य की घोर से नहीं। २२ भठा कीन है ? केबस बह बो बीभ के मसीह होने से इन्कार करता है और मसीहका विरोधी वही है जो पिताका भीर पुत्र का इन्कार करता है। २३ जो कोई पन का इन्कार करता है उसके पास पिला भी नहीं जो पुत्र को मान सेठा है उसके पास पिता भी है। २४ जो कुछ तुम ने घारम्य से मुना है बही तुम में बना राहे जो तुम ने भारत्य से मुना है सवि बहुतूभ में बना छहे तो तम भी पूत्र में बौर पिता में बने एहोगे। २५ मीर जिस की उस ने हम से प्रतिज्ञाकी वह बनन्त जीवन है। २६ मैं ने वे वार्ते तुन्हें जन के विषय में किसी है जो तुम्हे भरमाने है। २७ और तुम्हारा वह भभियेक जो उस की धोर से किया गया तुम में बना एहता है भीर तुम्हें इस का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिकाए, बरन जैसे बह मिन्नेक को उस की बोर से किया गया तुम्हें सब बावें सिसाता है, और यह मण्डा है, भीर भूठा नहीं भीर जैसा उस ने तुम्हें विकास है बैसे ही तुम उस में बने रहते हो। २६ निवान है बासको उस मे वने यही कि वय वह प्रगट हो दो इसे हिमान ही और हम उसके भाने पर उसके साम्हने अञ्चित म हो। २६ मदि तूम जानने ही कि वह पार्मिक है तो यह भी जानने हो कि जो कोई वर्ष का नाम करता है वह उस में जन्मा है।:

विलो पिता ने इस छे ईसा प्रेम विधाई कि हम परमेस्वर की सन्तान नहत्वाए, धीर हम है भी इस नारए। ससार हमें नहीं जानना नसकि इस ने उस मी नहीं जाना। २ हे प्रियो धनी हव परमेश्वर की सन्तान है और ग्रव तक यह प्रगट नहीं हुआ। कि हम क्या कुछ होगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रगट होगा हो। हम भी उसके समान होगे क्योंकि उस की वैसाही देवोंने जैना वह है। ३ और जो कोई उस पर मह भाका रचता है वह अपने बाप को दैसा ही पश्चित्र करता है। बैसा बह पिन है। ४ जो कोई पाप करता है. वह व्यवस्थाका विरोध करताहै चौर पाप ठो व्यवस्था का विरोध है। ६ और तुम बानते हो कि वह इसमिये प्रगट इधा कि पापी को इर ने बाए चौर उसके स्वभाव में पाप नहीं। ६ जो कोई उस में बना रहता है वह पाप नहीं करता जो कोई पाप करता है उस ने न तो उसे देखा है भौरन उसको जाना है। ७ हे बालको किसी के सरमाने से न भाना बो धर्म के काम करता है वही उस की नाई वर्गी है। म जो कोई पाप करता है बहु धैतान \* की घोर से हैं क्योंकि चैतान बारम्भ ही से पाप करता भागा है परमेश्वर का पुत्र इत्तलिये प्रसट हुआ कि सैतान के नामी को नास करे। ६ जो कोई परनेवबर मे जन्मा 🛊 बद्द पाप नहीं करता क्यांकि उसका बीब उस में बना एडता है और बहु पाप कर ही नहीं सकता क्यों कि पामेश्वर से जन्मा है। १ इसी से परमंश्वर की सन्तान और वैद्यान की मन्तान जाने जाने हैं जो कोई वर्ष के भाग नहीं चप्ता यह परमेश्वर से नहीं धौर न क्रुजो चपने शाई से प्रेम नही रमता। ११ क्योकि जो समाचार तूस ने भारम्म से नृता वह यह है कि इस एक बूसरेसे प्रेम रतो। १२ और कैन के समान न बनें जो उस बुष्ट से था थींग जिस ने धपने माई को बात निन्मा थीर उसे किस कारखा बात किया? इस कारखा कि उसके काम बूरे ये थीर उसके माई के काम बनें के थे।।

१३ हे माइयो यदि ससार तुम से बैर करता है तो संशम्भा न करना। १४ हम जानते हैं कि हम मृत्यू से पार होकर जीवन में पहुचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं जो प्रेम नहीं रकता नह मृत्यू की बक्षा में रहता है। १५ मो कोई भपने माई से दैर रक्ता है वह हत्याय है बौर इस बानदे हो कि किसी हत्पारे मे यनन्त्र जीवन नहीं रहता। १६ हम ने प्रेस इसी से जाना कि उचने हमारे मिसे घपने प्राता दे दिए और हमें भी माइसी के सियो प्राणु देशाचाहिए। १७ पर विस किसी के पास ससार की सपति हो भीर बह समने भाई को कवास देखकर उसे पर तरत कानान चाहेती उस में परमेस्वर का प्रेम क्योकर बना यह सकता है? १= हे बालको इस बचन सौर जीम ही वे नहीं पर काम और सत्य के द्याय मी प्रेम करें। १६ इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं भीर विसंवात में इमारा यन हमें बाप बना चलके निषम में हम उसके साम्हरे अपने अपने नन को ढाइस दे सकेंगे। व वयौकि वरमेक्बर इमारे मन से बढ़ा है और सब कुछ जानता है। २१ हे त्रियो यदि हमारा मन हमें बोप न वे हो हमें परवेशवर के साम्हते हियान होता है। २२ और जो कृष्य हम मानते हैं वह हमें उस से मिलता है क्यों कि इस उन की बाह्यधा को भावते हैं धौर जो उने जाता है वही वरते हैं। २३ मीर

उस की पाता यह है कि हम उसके पुत्र यीच मारीह के नाम पर विश्वास करें और वैसा उस में हमें पात्रा थी है उसी के प्रमुखार प्राप्त में प्रेम रकों। पूर्व और को उस को पात्रापों को मानदा है वह इस में और यह उस में बना पहना है और इसी से पर्याद उस पात्रा से जो उस ने हमें दिया है हम जानते है, कि वह हम में बना पहता है।

🞖 🏄 प्रियो हर एक बाल्या की ब्रह्मीति न करी अरल बाल्याचा को परको कि वे परमंद्रवर की सीर से है कि नहीं मोकि बहुत से मुठे अविध्यक्षका क्यत में निकल सबे हुए है। २ परनेश्वर का भारमा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो रि जो कोई प्रात्मा भान सेती है कि योगू मेचीह सरीर मे होकर झावा है वह परनेक्वर की मोर से है। ३ और वो कोई आत्मा योषुको मही मानती वह परनेक्कर की भीर से नहीं भीर बड़ी तो नसीह के विरोबी की झारमा है जिस की कर्जा तुम पुन चुके हो कि वह धानेवाला है भीर भव भी जगत में है। ४ देशानको तून परनेश्वर के हो और तुम ने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह संस से मो ससार में है बड़ा है। प्रवे ससार के है इस काराय ने ससार की बातें नोकते हैं भीरससार उन की सुनता है। ६ हम परमेशकर के हैं का घरमेशकर को जानता 🕻 बहु हमारी सुनता है को परमेश्वर को नहीं चानता वह हमारी नहीं सुमता इती प्रकार हम सत्य की बात्या बौर भग की भारमा को पहचान केते हैं।।

 है प्रिपो हम ग्रापन में प्रेम रखें नगौति त्रेस परमेशनर से हैं ग्रीट जो

कोई प्रेम करता है यह परमेपबर से जन्मा है भीर परमेश्वर को जानता है। द जो प्रेम नहीं रकता वह परमेश्वर को नहीं वानता नयोकि परमेश्वर प्रेम है। १ जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है वह इस से प्रयट हुआ कि परमेषबर ने भ्रभने एकजीने पुत्र को चगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाण्। १० प्रेम इस में नहीं कि हम ने परमेवबर से प्रेम किया पर इस में है कि जस ने हम से प्रेम किया भीर हमारे पापों के प्रामश्चित के लिये यपने पूच को भेगा। ११ है मियो जब परमेक्टर ने हम से ऐसा प्रेम किया तो हम को भी धापस में श्रेम रकता चाहिए। १२ परपेष्वर को कभी किसी ने नहीं वेका यदि हम भापस मंत्रेन रकें तो परमेश्वर हम में बना रहता है भीर उसका में हम में थिया ही गया है। १६ इसी ले हम बानते हैं, कि हम उस में बने रहते हैं, और वह हम में क्योंकि उस ने भपन ब्राल्मा में से हमें दिया है। १४ भीर हम ने देश भी निया और गनाही देत है, कि पिता ने पूत्र को बगत का बढ़ारकर्ता करके नेना है। १४ जो कोई यह मान सेता है कि बीध परमेश्वर का पूत्र है। परमेश्वर उस में बना रहता है और वह परमेश्वर में। १६ भीर जो प्रेम परमेश्वर हम से रशता है उस को हम जान गए, और हमें क्स जी प्रतीति है परमेश्वर प्रेम है भीर जो प्रेम में बना रहता है बहु परवेदबर में बना रहता है और परमेश्वर उस से वना रहता है। १७ इसी से प्रेम इस में सिक हमा कि हमें स्थाय के दिन हियान हो क्योंकि जैसा वह है जैसे ही सतार में हम भी है। १८ प्रेम में भय नहीं होता बरन

सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देना 🕻 क्यांकि

मम से कप्ट होता है भीर को भन करता है वह नेन में खिब नहीं हुमा। ११ हम स्पनियों मेन करते हैं कि पहिले उस ने हम से मेम किया। १० निक नहीं नहीं, कि में परमेश्वर से प्रेम रखता हु और स्पने माई से बैर रखें तो वह मुद्धा है क्यों कि को सपने भाई से किसे उस ने बेबा हैं मेम नहीं रखता तो बहु परसेबबर से भी बिसे उस ने नहीं खेबा मेम नहीं रख सकता। २१ और उस से हम साझा मिनी हैं कि जो कोई परसेबबर से प्रेम रखता है वह सपने भाई से भी मेम रखें।

भू निसका यह निश्वास है कि बीस् ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्सक्त हुमा है भीर जो कोई उत्पन्न करनेवाने से मेम रज्ञता है वह उस संभी प्रेम रखता है जो उस से उत्पन्न हुना है। २ जब हम परमेश्वर से प्रेम रकाते हैं और उस की भारतभी की मानते हैं. तो इसी से हम जानते है कि परमेश्वर की सन्तानी से श्रेम रखते है। १ और परमेस्बर का प्रेम यह है कि हम उस की बाहाको को मानें बीर दस की प्राप्ताए कठिन नहीं। ४ क्योंकि जो कुछ परमेशकर से उत्पन्न हुना है बहु ससार पर जब प्राप्त करता है, बीर बह विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। १ ससार पर अय पानेबासा कीम है ? केबस वह बिस का यह निरमास है कि बीधा, परमेक्कर का पूत्र है। ६ यही है वह जो पानी और मोह के द्वारा भाषा भा भर्मत् बीस् मनीह वह न नेवल पात्री के डारा वरन पानी भीर मोह बोनों के द्वारा \* माथा था। भीर को गमाही बेता है, वह चारमा है क्योंकि भारता सत्य है। व भीर गवाही देनेवासे तीन है भारमा भौर पानी और सोह धौर दीनो एक ही बाउ पर सम्मत है। १. अब हुम मनुष्यों की गबाही मान सेते हैं तो परमेश्वर की मबाही वो उस से बढकर है और परमेश्नर की शवाही यह है कि उस ने धपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। १० जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह सपने ही में गवाडी रखता है जिस ने परमेस्वर की प्रतीति नहीं की उस ने उसे भूठा व्हराया क्यों कि उस ने उस यबाही पर विस्वास नहीं किया को परमेशकर ने सपने पुत्र के विचय में की है। ११ और वह यवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें धनन्त जीवन विया है और यह जीवन उसके पूत्र में है। १२ जिस के पास पुत्र है उसके पास बीवन है भीर जिस के पास परमेक्टर का पूत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं **\$**11

१६ में ने तुम्हें जो परमेश्वर के पूत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसमिये सिसा है कि तुम कानो कि धनन्त जीवन दुम्हार्य है। १४ और हमें छसके साम्हते जो हियान डोता है वह यह है कि सबि इन उस की इच्छा के धनसार कुछ मामते हैं तो बाद क्यारी स्वता है। १% भीर वन हम जानते 🕻 कि भी कुछ हम मायत है वह हमाध्य सुनवा है वो यह मी भागते हैं कि जो कुछ इस में उस से मागा वह पाया है। १६ यदि कोई धपने भाई की ऐसा पाप करते देने जिस का फल मृत्य म हो। तो बिननी करे, भीर परमेशकर, उसे उन के लिये जिल्हों ने ऐसा पाप किया है जिस ना कत भूत्युन हो जीवन देगा पाप ऐसा भी होता है, जिस का फल मृत्यु है इस के

\$ \$4 ang 5mg

. . .

т Т ў я - м, г - длогера

† + †

and the Allander Control of

पहार के इ.ची. वर्ग

, , , , , , ,

7 3 3 4 T

,

į.

r

. . .

१२ मुक्ते बहुत थी बार्ते तुन्हे सिक्तमी है पर कागव भीर विभाही से निक्ता नहीं बाह्ता पर भाषा है कि मैं तुन्हारे पाख वाहता भीर वस्मुक्त होकर बादबीत करूमा जिस से तुम्हारा \* प्राप्तक पूरा हो। ११ तेरी कृती हुई बहिन के सबके-बाते तुन्के नगरकार करते हैं।।

• वा श्वसारा।

## यृहना की तीसरी पत्री

र मुक्त प्राचीन \* की घोर से उस प्रिय बबुस के नाम जिस से में सकता †

प्रेम रचता हू।।

2 है प्रिस मेरी यह प्रावंता है कि बैसे तू प्रास्तिक चलति कर खा है बैसे ही दू पत बातों में उलति करे, और मला पता प्रें। के क्योंकि वन मास्तों ने प्राकर, तेरे उस स्त्य की गनाही की विस् पर तू सक्तुत्र क्यांता है जो में बहुत ही प्रात्तित हुमा। में मुखे इस से बक्कर भीत कोई प्रात्त्य सही कि मैं मुलं कि मेरे सबके-पासे स्त्य पर चलते हैं॥

प्रहे प्रिय जो कुछ तु जन माहयों के धाय करता है जो परवेडी भी हैं उसे दिस्ताती की नाई करता है। द उन्हों ने महत्वती के धारहने ठेरे प्रेम की गवाही वी बी सिंद नुउन्हें उस प्रकार विवा करेगा जिम प्रकार परमेश्वर के मोगों के निये उचिन हैं नो प्रच्या करेगा। क न्योंकि वे उस नाम के निये निक्सो हैं भीर सम्ब मानिया म कुछ नहीं नेते। द दस्तिये उसा ना स्वापत करना चाहिए, जिस से हम भी सत्य के पक्ष में बन के सहकर्मी बो।१

**१ मैं ने महदली को कुछ सिद्या** वा पर दिवृत्रिफेस को उन में बढ़ा बनना चाइता है हमें बहुश नहीं करता। १ सो जब मैं धाउन्। तो उसके नामो की जो बहुकर रहा है सुधि दिसाळगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बार्वे बकता है धौर इस पर भी सन्तोष न करके माप ही माइयो को पहला नहीं करता और उन्हें जो बहुए करना चाहते हैं मना करता है भीर मरुक्ती से निकास देखा है। ११ के प्रिय बराई के नहीं पर मलाई के मनुसासी हो जो मसाई करता है वह परमेश्वर की भोर से ≹ पर को गुराई करता है, उस ने परमेरनर की नहीं देखा। १२ देमेनियुक्त के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी भाप ही गवाही थी और इस भी सवाही देते हैं और तूजानता 🕏 कि हमारी गदाही सच्ची 🕻 ।।

१३ मुक्ते सुक्त की बहुत पूछ निसना

बागत वरता वाहिए, त्रिस से दावा पर सिमाही और वजन से सिकता वा प्रिमतुतिर। नहीं वाहता। १४ पर मुख्ये मासा है कि † या नक्षण वेशव। तुककी सीझ मेंट वचना। तब हम मान्हने साम्हने बातचीत करेंग तुन्धे शान्ति सिनती है वहा के मित्रो से नाम ने सेकर नमस्त्रार **एहे।** यहा के मित्र सुमें नमस्कार करते कह देना।।

## यहदा की पत्री

श्रीहरा की घोर से को यीचु मसीह का दास घीर याकूव का भाई है उन बुसाए हुन्नों के नाम जो परमेश्बर पिता में प्रिय और शीधू मसीइ के निये मुर्चीमत है ॥

२ दया और छान्ति और प्रेम तुम्हें बहुवायत से प्राप्त होता रहे।।

🥞 हे प्रियो कव मै तुमहें उस उद्यार के विषय में सिखने में श्रत्यन्त परिवास से प्रयत्न कर रहा या जिस में हम सब सहमागी हैं तो मैं ने तुम्हें यह समम्प्रना भावस्थन जाना कि उस विस्थास के सिये पूरा थल्न करो को पवित्र सोगो को एक ही बार सौपा गया वा। ४ क्योंकि क्तिने ऐसे मनुष्य कुपके से हम में आ मिले हैं, जिन के इस दगड़ का वर्णन पुराने समय में पहिले ही से लिका गया मा में भक्तिहीन हैं और हमारे परनेश्वर के धनुष्ठ को सुचपन में बदल डानने हैं भौर हमारे भईत स्वामी भौर प्रमु यीघु मसीह का इत्कार करते है।।

🗴 पर मधपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तीनी मैं तुम्हें इस बात को सुवि दिलाना चाहता हूं कि प्रमुने एक हुत को मिस्र देश से खुशने ने बाद विश्वास न जानेवालो को नाग कर दिया। ६ फिर को स्वर्मवृद्धी ने धपने पद को स्थिर न रखा बरन धपने निज निवास का खोड दिया उस ने उन को भी उस मीपए। दिन के स्थाय के सिये चल्वकार में वो सदा कास के सिये हैं अन्यनी में रक्ता है। 🗢 जिस रीति से स्वोम और प्रमोश और उन के बास पास के नगर, को इन की नाई व्यनिकारी हो गए वे और परामे सरीर के पीछे जग गए में बाग के बनन्त बराब में पहचार बुध्यान्त ठहरे हैं। इ. उसी रीति से में स्वप्नवर्धी भी सपने अपने धरीर को मणुद्ध करते और प्रमृता को तुच्छ जानते हैं भीर अने पदवासी की बुदा भना कहते हैं। ६ परन्तु प्रचान स्वर्मकृत मीराईस ने जब धैतान \* से मुसा नी जोप के विषय में बार-विदाद करताया तो बस को दूरा मना कहके क्षीय समाने का साहस न किया पर यह रहा कि प्रमृतुम्दे डाटे। १० पर य नाग जिन बादों को नहीं जानने उन को बुरा भना वहने हैं पर जिन शतो को धपेतन पगुमो की नाई स्वभाव 🕡 से जानते 🤾 उन में घपने घाप की नाम करत है। ११ उन पर हाया

**प** परनीतः।

कि ने कैन की सी चास चले और मजदूरी के सिथे विभाग की शाई अष्ट हो गए है और कोरह की नाई विरोध भगके नाग हुए है। १२ ये तुम्हारी प्रम समाधी में शुम्हारे साथ काते-पीते समझ में खिली हुई चट्टान सरीको है भीर वेमडक मपना ही पेट भरतेवाले रमजाने है वे निर्वेश बादस है जिन्हें हवा उडा से जाती है पशम्ब के निकास पेड है जो दो बार मर चुके हैं बीर जब से उक्कड गए हैं। १३ ये समूब में प्रचगढ़ हिसकोरे है जो अपनी सज्जा ना पेन उखामते हैं ये बाबाबोस तारे है जिन के सिये मदा काल तक बोर मामनार रुमा गया है। १४ और हनोक ने भी जो धादम में सातवी धीकी में मा इत के विषय में यह मविष्यदाशी की कि देना प्रभु सपने शाको प्रवित्रो के साथ भाषा। १५ कि सब का स्वाय गरे गौर सब म<del>िल</del>होनो को उन के ग्रमिन ने सब नामा के विषय से औ उन्हान मस्तिहीन होकर विष् है और उन सब कठोर काना वे विषय म जी मिल्तिहीन पापिया न उसके विरोध सं बड़ी है रायो ठहराए। १६ य ना चसत्य रुद्दुनानेबाले धीर प्रपत्न धिमलायाधी क ग्रममार कमनकाने है और अपने मृह म पमत्र की कात कामते हैं और के साभ र सिय मृह देखी बडाई दिया ररत है।।

१७ पर है प्रियो तुम उन बातो को स्मरण रक्तों जो हमारे प्रमुसीम मसीह के प्रेरित पहिसे कह चुके है। १८ वे तूम से कहा करते वे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा फरनेबामे होगे जो भपनी समन्ति के समिसावासी के सनुसार चनेने। १६ वे तो वे है जो फुट गमते है वे वारीरिक मोय है जिन म भारमा नहीं। २० पर डे त्रियो तुम ग्रपने धति पवित्र विख्वास में अपनी समृति करते हुए और पबित भारमा में प्रार्थना करते हुए। २१ घपने धाप को परमेहकर के प्रेम में बनाए रखों और भनन्त भीवन के सिये हमारे प्रमुगीसु मसीह की दया की बाखा देलते रही। २२ मीर उन पर जो सका में है इसा करो। २३ और बहुतों को मान में सं मनटकर निकाको धौर बहुता पर भग ने साम दया करों बरन उस दश्त्र से भी कृगा करो यो सरीर ने द्वाछ नमनिय हो गया है ॥ २४ भव को तुम्ह ठोकर जाने सं क्चा सक्दा है और अपनी महिमा की

भरपूरी के साम्हरे मयन भीर निर्दोप भगके **लडा** कर सक्ता है। २५ उस

धक्रैत परभव्यर हमार उद्यादनर्सा नी

महिमा बौर गौरव घीर पराज्ञम भौर भविकार, इमारे भमु यीघु मसीह के

कारा जैसा सनातन काल से हैं प्रव भी

हो और युगान्यय रहे। भागीन ॥

## यूहन्ना का प्रकाशितवाक्य

 यीघु मसीह का प्रकाशितवाक्य
 का उसे परमेदकर न इमसिय दिया कि भपने दामा को वे दात जिल का गीप्र होना धवस्य है लिकाए और उस में घपने स्वर्गदूत को सेजकर उसके इारा प्रपने दास युहन्ना को सनाया। २ जिस ने परमस्का के क्यन धौर मीमु मसीह की गवाही धर्मान् जो हुछ। उस ने देला था उस की यवाही दी। ३ घन्य है कह जा इस अविष्यदागी के बंदन को पदनाहै धीर के जो मुनत है भीर इस म सिन्दी हुई बाता को मानत है क्योकि समय सिक्ट बाया है।।

४ युक्त्रा का घार स प्राप्तिया की मान क्लामियाचा क नाम उस की मोर से बो है झीर जाथा मीर जो मानवाला है और उन शात भारमामा **की प्रोर मु** को उसके सिहासन के माम्हन है। ५ चीर बीधु ममीह की मार संबा विकासयोग्य साधी और मरे हुमा मंग की उठनेवाला में पहिलीका भौर पृथ्वी के राजामा का हातिस है तुम्ह भनुषह भीर शान्ति मिनता छने बाहम से प्रम रसना है मीर जिस न सपन कोहू वा साहम यापा स सुदाया है। ६ फ्रीर हम एक राज्य भौर भपने पिठा परमध्यर के सिमे यात्रकभी बनादिया उसी की महिमा भीर परापम समानुषम रहा मामीना ७ दमा यह बाल्या के नाच धानवाना है चीर हरे एक बाग उस देखना करन जिल्हाने उसे केपाया ने भी

उसे देलॉग और पृथ्वी का सार कुम उसक शास्त्रम छात्री पीट्य । 🖭 । प्रामीन ॥ द्र प्रम् परमेदबर वह जा है सीर

जो था मीर जा भानवाना है जा सर्वशक्तिमान है यह करता है कि मै ही बस्पा भौर भाविता है।।

≛ मै यूहका जातुम्होरा भार्टधीर थील क्लाम भीर राज्य भीर भीरज म तुम्हारा सहभागी हू परसम्बर के बचन और बीयु की गवाही ने कारण पनमुस नाम टापू स या। १० कि भी प्रभू के दिन धारमा म या गया धीर ब्रपने पीछ तुरही का सा बड़ा शरू यह कहते सुना। ११ कि जा कुछ तु देखता है उस पुस्तक म सिक्रकर साता क्सीसियाचा के पास सके हैं प्रवीत इफिनुस मौर न्मुरना पौर पिछामुन धौर युव्रातीरा भीर सर्दाम <del>धौर</del> फिनविनक्षिया भीर सौदीनिया **म**। १२ मीर मैन उम \* जा मुक्र म दाल रहा था त्यन च लिय घपना मुह **पेटा भीर पीछे पूतकर में ने** मोने नी नान दीवटें देशी। १३ और उन दीवरों ने बीच म मन्ध्य न पुत्र महोता तक पुरुष का देखा आर पाका तक का बस्त्र बहित भीर दार्श पर गुनहसा पटुका बाध हुए बा। १४ उसन सिर भीर बाल रवत उन्न बरन पास के से उस्तर या यौर उस की बास क्रार की ज्वाला क नार गी। १४ घीर

उसके पाव उत्तम पीतन के समान ये को माना मद्री यं तपाए गए हों और उसना सम्य बहुत जल के सब्द की नाई मा। १६ और वह भएने वहिने हाथ में साव तारे निए हुए था और उसके मूल से चौली दोमारी तलकार निकलती यो भौर उसना मृह ऐसा प्र**ण्याति**त था जैसा सुर्व शकी भूप के समय जमकता है। १७ वर मैं ने उसे देखा तो उसके पैरो पर मुर्वा छा गिर पका और छछ ने मुक्त पर भपना वहिना हाम रचकर यह कहा कि नत दर मैं प्रचम धौर मन्तिम ग्रौर जीवता हु। १¤ में नर गवा वा भीर भव देखें में धनानवन बीबता हु भौर मृख्यु भौर समोलोक की कुजिया मेरे ही पास है। १६ इसमिये भो बाते तूने देखी है भीर जो बाते हो रही है भौर जा इस के बाद होनेवासी है, जन सब को शिक्त ने। २० शर्मात् उन सात तारों का भेद जिल्हें तुने मेरे रहिने हाम में देला था और उन सात साने की दीवटा का भेद व सात तारे मातो ननीमिनाओं के इत है और वे सात दीवट गात कसीसियाए है।।

र्क्षिमुस नी नमीसिया के दूरा को यह सिक्ष कि

भ्या सार्या तार्ये अपने विहिने हाच में भिर्म हुए हैं और सोने की सात्यो बीकटो के बीच में फिराता हैं यह यह जहता है चिं। २ में तेरे काम और परिचय और तेरा बीच्य जानता हूं और यह भी कि तून्द लोगा को तो बेच नहीं सप्ता और जा अपने आप को मेरित सर्वा और जा सपने आप को मेरित मार्म सुठा पाया। ३ और तुम्मीर स्व

भरता है और मेरे नाम के तिये दुन छठाते चठाते बका नही। ४ पर मुम्बे तेरे विषद्ध यह कहना है कि तू ने घपना पहिसा सा त्रेम छोड़ दिया है। १ सो वेत कट कि तुकहा से गिय है, मीर मन फिरा धौर पहिले के समान काम कर और यदि तुमन न फिराएमा तो में तेरे पास चाकर तेरी बीबट को उस स्वान से हटा दुगा। ६ पर ही तुम्ह में यह बात दो है कि तुनीकूसइयो के कामों से पूछा करता है जिन से में भी बुखाक ब्लाह। ७ जिस के कान हो वह सुन से कि घारमा क्लीसियाधी छे क्या कहुठा है को बय पाए, मै ਰਚੇ ਰਚ ਅਕਿਸ के ਪੋਡ ਸੋਂ ਦੇ ਕੀ परमेश्वर के स्वर्गकोक में है फल खाने को दगा ॥ द शौर स्पूरना की कसीसिया के

दूर्तको यह सिंख कि जो प्रथम भौर मन्तिम है जो **मर गया ना घौर** धद जीवित को यस है वह यह कहता है कि । ह मैं तेरे क्लेश और दरिक्ता को जानताङ्क (परन्तुतुवनी है) ग्रीर को सोय धपने भाप को यहरी कहते हैं और द्वेतही पर चैतान की सभा है उन की निम्दा को भी भानदा ह। १ जो युक्त तुम्द को मोनने होये चन से मत डर क्यों कि देखो **पै**तान \* तुम में से कितनों को चेनसाने में बासने पर है ताकि तुम परचे जामी मीर तुम्हें इस दिन तक न्त्रेश उठाना होगा प्राण देने तक विस्वासी यह दो में तुमे भौदन का मुकूट बुगा । ११ जिस के कान हो वह सूत से कि धारमा क्सीसियाओ

ष् श्र्मास।

से क्याकहताहै जो जब पाए, उस को दूसरी मृत्यू स हानि न पहुचेगी।।

१२ और पिरवम्त की क्सीसिया के

दूत को यह सिल कि

जिस के पास दाबारी और चोकी वसवार है वह यह बहुवा है कि। १३ में यह तो जानता ह कि तू वहा पहता 🕻 जहा सैतान का सिंहासन है भौर मेरे नाम पर स्थिर रहता है भीर मुभ पर विस्वास करने स उन दिनो में भी पीछो, नहीं हटा जिल स से रा विस्तासयोग्य साक्षी धन्तिपास तुम म उस स्वान पर माध किया गया जहा **धैतान एड्ता है। १४** पर मुक्ते तेरे विक्य कुछ बातें कहनी है, क्योंकि टरे यहा कितने ता ऐसे हैं जो विकास की सिक्ता को मानत है जिस ने बालाक को इस्राएसियों के झागे ठोकर का कारए रचना सिकामा कि वे मूरतो के विसदान काए, ग्रीर त्यशिकार करे। १ थ वैस ही देरे यहा वितने वा ऐसे है, को नीकुलइका की घिक्षा को मानते है। १६ सो मन फिए नहीं दो मै वेरे पास सीझ ही झाकर अपने मृत्य की तलवार से उन ने साथ सकता। १७ जिस के कात हा वह मुत से कि मारमा कसीसियामा मे क्या कहता है को बग पाए, इस को मै गुप्त मका म स कुगा और उसे एक क्लेत पत्कर भी दूना और उस पत्चर पर एक नाम सिका हुमा होया जिसे उसके पाने बाले के सिवाय भीर बोई व जानेया ॥

रैय ग्रीर भुग्नातीरा की क्लीसिया के

दूत नायह निकंकि

परमेश्वर का पुत्र जिस की घालें पांग की ज्वाना की नाई, चीर जिस के पान उत्तम पीतन के समान हैं यह कहता है कि। १६ में वैरे कामों मौर प्रेम भीर विश्वास भीर सेवा भीर थीरज को जानता हुं और यह भी कि तेरे पिछल काम पहिलो से बढकर है। २० पर मुक्त तरे विश्व यह कहना है, कि सू उस स्त्री इजेबेन को यहने बेता है जो सपने साप की भविष्यद्वन्तिन बहती है और मेरे वासी को व्यक्तिकार करने और मुख्तो के मागे के बनिवान काने को सिलमानर भरमाती है। २१ में ने उस का मन फिरान के सिमे ध्यसर दिया पर वह अपने व्यक्तिकार से सम फिराना नहीं चाहती। २२ देशा मै उसे बाट पर काशताह भौर जो उसके साथ स्थमियार एक है यदि वे भी उसके के कामा से मन न फिराएगे **ता** उन्हें बड़े बसेश म बानुगा। २३ और जे उसके वच्चा को मार डासुगा और तब सब कलीसियाए जान नेमी कि इदम और मन का परकन्याका में ही ह और मैतम समाहर एक को उसके नामी क सनुसार बदला बुगा। २४ पर तुम भूषातीय के बाकी सागा स जितने इस शिक्षा की नहीं मानवे भीर उन बालों को जिन्हें चैतान की गृहियी बात कड़ते हैं नहीं जानने यह कहता है कि बैतुम परभौरवोक्त न बालुगा। २५ पर क्षा जो तुम्हारे पास है उस को मेरे बाने तक माने छहे। २६ जा जब वाष, भीर मेरे नामा के मनसार धन्त तन करता रहे. में उसे वानि जाति के शोगा पर प्रमितार दुगा। २७ और वह भोड़े वा राजवएड लिए हुए उन पर गाग करना जिस प्रकार कुम्हार के

से स्था कहता है।।

मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते हैं जैसे कि मैं में भी ऐसा ही प्रधिकार मपने पिता से पामा है। २० मीर में उसे मोर का हारा दूमा। २६ जिस के काल हो वह सुस से कि मारमा कमीसियाओ

पार सरदील की कमीसिया के पूर्वको यह मिला कि

विस के पास परमेक्बर की सात मात्माए भीर शत ठारे हैं यह कहता है, कि मैं हेरे कामो को जानता ह कि तू जीवना तो कहमाता है पर, है मरा हमा। २ बावत एक और उन बस्तुमो को भी बाकी रह गई है, और जो मिटने को नी उन्हें इंड कर क्यों कि मैं ने तेरे किसी काम को धपने परमेक्बर के निकट पूरा नहीं पाया। ३ सो चेठ कर कि तुने किस रीति से सिक्षा प्राप्त की भीर सुनी की भीर उस में बना एड भीर मेंन फिरा भीर विद तूजायुक्त रहेका को मैजोर की नाई भा बोळना भीर तुक्वापि व वान सकेगा कि मैं किस बड़ी तुम्ह पर बा पदमा। ४ पर हा सरवीस में तैरे महा कुल ऐसे सीच है, बिन्हों ने अपने धपने बस्य मनुद्ध नहीं किए, वे स्वेत वस्त पहिने हुए मेरे साथ भूमेंने क्योंकि वे इस मीम्ब है। ३ की क्य पाए, उसे इसी प्रकार स्वेत वस्त्र पश्चिताया बाएगा भीर मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काट्या पर चसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गद्रतो के साम्हने मान बुगा। ६ मिस के नात हो शह सून से कि बारमा कसी सियाओं से बया कहता है।।

७ भौर फिलेबिकफिया की कमीसिया

के दत को यह सिक्त दि को पवित्र और सत्य है, भीर जो वाऊद की कंजी रसता है जिस के सोने हए को कोई बन्द नहीं कर सकता भीर बन्द किए हुए को कोई सोल नही सकता बढ यह कहता है कि । य मैं देरे कामो को जानता है (देस मैं ने वेरे साम्हने एक द्वार कोस रका है, विसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि वेरी सामर्थ थोकी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे गाम का इन्कार सही किया। १ देवा में वैतान के उन सभावासी को तेरे क्य में कर बगा जो यहकी बन बैठे हैं, पर हैं मही बरम मूळ बोमते है--रेस में पेसाकरूंगा कि वे बाकर तेरे परणो में दण्डकत करेंगे और यह चान सेंगे कि मैं ने सफ से प्रेम रखाई। १० इ ने मेरे चीरब के बचन को भागा है, इससिये में भी क्षकें परीक्षा के उस समय बचा रह्नगं को पृच्ची पर छनेबानो के परसने के सिथे सारे संसार पर माने नावा है। ११ में भीम ही मानेवाना हं जो कुछ तेरे वास है, उसे बामे रह, कि कोई देरास्कृट द्योगन से। १२ भी जय पाए, उसे मैं घपने परमेश्वर के मन्दिर में एक आसा बनाठमा प्रौर बह्न फिर कमी बाहर न निक्तीमा भौर में भपने परमेस्बर का नाम भौर श्रपने परमेश्वर के नगर, प्रवर्ति नमे बक्समेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उत्तरनेवासा है भीर भपना नया नाम उस पर निज्या। १३ जिस के नास हो यह सूत से कि घाटमा कसीसियाओं से श्या शहता है।।

१४ और मौदीकिया की कसीसिया के इस को यह सिक्क कि

जो **प्रामीन धौर विश्वा**सयोग्य धौर सच्या गवाह है और परमेश्वर की मुस्टिकामून कारगुहै वह यह कहता है। १५ कि ये देरे कार्मी को जानता हुकि तुम तो ठवा है धौर न गर्भ ममा होता कि तू ठंडा या गर्म होता। १६ सो इसिनये कि तू शुमगुना है भीर न ठडा है सीर ने गर्मे में तुके मपने मृह में से उनलाने पर हु। १७ तू को कहता है कि मैं बनी हु बौर बनवान हो गमा ह भौर मक्ते किसी बस्त् की मदी नहीं और यह नहीं भानतां कि दू मनागा और तुच्छ और क्यान और मन्या और नुदूर है। १६ इसी निये मै तुम्हे सम्मति देता हु कि बाग में दाया हमा साना मुक्त से मोत्त में कि मनी हो जाए और श्वेत वस्त से से कि पहिनकर तुम्हे अपने नक्कोपन की सरुवान हो और शपनी भास्तो में मयाने के सिये सुर्मी से कि तू वेजने मगे। १६ में जिन जिन से ब्रीति रकता हू उन सब को उलाइना भीर ताबना देता हु इसिनमें सरगर्ग हो और नन फिरा। २० देला में द्वार पर <del>ल</del>डा हुमा सत्सटाता हु यदि कोई नेरा सब्द सुनकर द्वार कोसेगा तो मैं उसके पास भीतर भाकर उसके साथ मोजन करूना ग्रीर वह मेरे राय। २१ जो जय पाए, मै उसे धपने साथ भपने सिहामन पर बैठाऊमा जैसा मैं भी जय पाकर धपने पिठा के साथ उसके सिहासन पर बैठ गया। २२ जिल के कान ही बह मुन में कि बारमा क्योंसियाची से क्या रहता है ॥

8 इन वार्तों के बाद को मैं ने दृष्टिकी दो क्या देकदा हूं कि स्वर्गमें एक द्वार अनुसाहुमा है भीर जिस को मैं में पहिसे दूरही के से शब्द से भपने साम नार्वे करते सूना मा नही कहता है, कि यहा असर याचा मौर मैं वे वार्ते सुमें दिकाञंगा जिन का इन बातों के बाद पूछ होना श्रवस्य है। २ और तुरुव मैं भारमा में भा गमा और क्या देवता हु कि एक **सिहासन स्वर्ग में घरा है** और उस सिहासन पर कोई बैठा है। ३ और ओ दम पर बैठा है वह यसने भीर मानिक साविकाई पढ़ता है और उस सिहासन के चारों भोर भरकत सा एक मेमभनुप विकार देता है। ४ और उन विहासन के चारो भोर चौबीस सिहासन है धौर इन सिहासनी पर चौबीस प्राचीन क्षेत बस्ब पहिने हुए बैठे हैं और उन के सिरो पर सोने के मुकुट है। ५ फीर चस सिज्ञानन में से विज्ञानिया और गर्जन निकसते है भीर सिहासन के शान्हने धान के सात दीपक जल रहे है ये परमेश्वर की साध भारमाए है। ६ भीर उस चिहासन के साम्हने मानी बिल्लीर के समान काच ना सा समुद्र है और सिहासन के बीच में और सिहासन के बारो घोर बार प्राणी है जिन के धाने भी खें घानों ही धानों है। ७ पहिसा भाषी सिंह के समान है भीर दूसरा भारती बद्ध के समान है तीमरे प्राणी वा मुहममुख्य का साहै धीर चौथा माणी कडते हुए उनाव के मयान है। य भीर चारा प्रानिया के छ छ पत है भीर बारा भार भीर भीतर मार्गे ही भाले हैं भीर वे शत दिन विना

को कोमने और उस की सातो महर्रे

सर्वेधन्तिमान को या और को 🕏 भौर जा भानेवाका है। ३ मीर जब वे प्राणी उस भी जो सिहासन पर बैठा है भीर को धंगानयग् जीवता है महिमा भौर मादर भौर धन्यवाद करेगे। १ तब भौबीसरे प्राचीन सिजासन पर बैठनेवाले क साम्ब्रने गिर पढेंगे और उमे जा युगानयुग जीवता है प्रागाम करेंगे भीर भपने भपने मकुट सिंहासन के साम्हने यह कहन हुए डास देंगे। ११ कि है हमारे प्रम, ब्रीट परमेश्वर त् ही महिमा भीर सादर भीर सामर्थ ने माम्य है नयोकि तुही न सब बस्तूए सुनी भौर ने नेरी ही इच्छा संबी भौग संकी गई।। पूर्णात्वासिनासन पर वैठाणा मैं ने जसक वहिने हाक में एक पुस्तर दबी जो मीठर मौर बाहर लिकी हुई थी और वह खात मृहर संगाकर कर की गई थी। २ फिर में ने एक बसक्त स्वर्गवृत को बेका जो अन शस्द से यह प्रचार करना था कि इस पुस्तक के कोलने भीर उस की

विश्राम सिए यह बहुते गहते हैं कि

पनित्र पनित्र पनित्र ध्रम धरमेक्वर

भी ने उत्तर विश्व मा में ने उत्तर विश्व मा में ने उत्तर विश्व हैं हैं में एक पूरतर दकी जो मीतर भीर बाहर क्षिणे हैं हैं भी भीर बह बात मुहर क्षणे कर दक्ष में गई भी। १ फिर में ने एक वसकर स्वांत्र को बेका जो अब उत्तर हैं पह की में हैं एक वसकर स्वांत्र को बेका जो अब उत्तर हैं में एक वसकर हैं पह अवार करना वा कि इस देवाने में माम बीत हैं १ और न स्वां में में मुख्या तर, न पूजी के नीय की हैं उत्तर हों साम निक्सा। भी में एक प्रत्य कर प्रत्य करा स्वांत्र में प्रत्य कर पार्च करा स्वांत्र में प्रत्य कर पार्च करा स्वांत्र में प्रत्य कर प्रत्य करा स्वांत्र में प्रत्य कर प्रत्य कर प्रत्य कर प्रत्य कर प्रत्य करा स्वांत्र में प्रत्य कर प्रत्य कर प्रत्य करा स्वांत्र में प्रत्य कर प्रत्

तोवने के लिये जयवन्त हमा है। ६ मौर मै ने उस सिहासन भीर चारा प्राणिया ग्रीर तन प्राचीना के बीच में मानो एक वर्ष किया हमा मेम्ना लडा देशा उसके सात सीग धौर सात प्रार्वे मी वे परमेश्वर की सातो भात्माएं है जो सारी पथ्नी पर भेजी गई है। 👿 उस ने धाकर उसके दहिने ड्राय से को सिहासन पर बैठाया वह पुस्तक से सी। व और अब उस ने पुस्तक से भी तो वे वारी प्राची भीर बीबीसॉ प्राचीन उस मेम्ने ने साम्हने गिर पड़े और द्वर एक के हाय में नीए। भीर क्य से भरे हुए साने क कलोरे थे ये तो प्रवित्र सोमा की प्रार्थनाए है। ६ और व यह नमा गीत गाने समें कि त इस पस्तक के मेने और उस की मुहरे छामने के मौस्य है क्याकि तुने बच्छ लोकर भएने मौह से हर एक दुल और नापा और नोग और वार्ति न से परमेन्तर ने तिमे सोगो को मास सिया है। १० धीर उन्हें हमारे परमेश्वर के लिये वक राज्य बीर गोजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य रुप्ते है। ११ और अब मैं ने देला तो उस भिक्षामन भीर सन प्रालियों भीर उन भाषीनो नी बारा भार बहुत से स्वर्गद्रतो ना शब्द स्ता जिन की गिनती माला और नरोडा नी भी। १२ और वे ऊच राज्य ने कहत में कि बच किया हमा मन्त्रा ही सामर्चे भीर धन भीर जान भीर भनिन चौर मादर मौर महिमा और अस्वताद के योग्य है। १३ पिर मैं न स्वय में भीन गुरुशी पर मौर पृथ्वी के शीन और समुद्रकी सब सुजी हुई वस्तुओं को घीर सब कुछ

को यो उन में हैं यह कहत सूना कि **को सिंहासन पर बैठा है** उसका और मेम्ने का चन्यबाद चौर बावर, चौर महिमा भीर राज्य युवानुबुव रह। १४ भौर चारो प्राशिया ने बामीन कहा भौर प्राचीमों ने गिरकर दरबबत किया ॥

फिर मैं में वेचा कि मेम्में में उन सत मुहरों में से एक को सोमा और उन वारों प्राशियों में से एक का पर्वका सास्त्रद सुना कि सा। २ मीर में ने दुन्ट की भीर देकी एक भ्वेत घोड़ा है भीर उसका सवार मनुव सिए हुए हैं और उसे एक मुकूट दिया गया भीर बह अप करता हैया निकसा कि और मी जय प्राप्त करे।।

३ मीर अब उन्हान दूसरी मुहर सौसी दो में ने दूसरे प्राणी को स्क कहते सूना कि झां। ४ फिर एक और मोडानिकसा जासाम राकाथा **उपके सदार को यह अधिकार दि**या यया कि पृथ्वी पर से मेन बठा स वाकि सोग एक दूसरे को बच करें और उसे एक बड़ी समझार वी गई।!

**४ और अब** उस ने तीसरी मुहर भोनी दो मैं ने तीसरे प्राएत की यह **पह**ने मुना कि या बौर मैं ने पृष्टि की और देशों एक वाला घोडा है भीर उसक सवार के हाथ में एक तराबू 🕻। ६ भीर मैं न उन चारो श्राणियो के बीच में से एक भाग यह कहने मुना कि दीनार का सेर भर गेहू बीर **री**नार का तीम संर जब बौर तेल बौर दास रम नौ हाति व दरना ॥

भीर जब उस में बीची सुहर

कासी नामै ने चौथे प्राणी का सम्ब यह पप्रतेसना किया। द घौर मै ने दिष्टिनी और देवा एक पीमा सा भाग है और उसके सदार का नाम मृत्यु है और धमीलाफ उसके पीसे पीखे है चौर उन्हें पस्त्री की एक बौधाई पर यह समितार दिया गया कि तलकार भीर भ्रकास, भीर मरी भीर पृथ्वी के बनपन्धों के द्वारा सोगों को मार डार्ने ॥

ह ग्रीर कव उस ने पावनी मुहर

को सी तार्मन बदी के नीचे उन के प्रात्मों को देखा जो परमेश्वर के क्चन के कारण और जम मनाही के कारण जो उन्हाने दी थी वथ किए गए थे। १० धीर उन्हों ने वडे शब्द संपुकार कर कहा है स्वामी है पश्चित्र और मध्य नुकर्वतक स्याय न करेगा? और पथ्वी के रहनेवाना में हमारे मोह का प्रसटा कवं तक न नेगा? ११ और उन में से हर एक काञ्चन बन्द दिया यया और उन धं कहा गया कि और थोड़ी देर तक विमान करा वब तक कि तुम्हारे संगी कास और नाई जा तम्हारी नाई वब हानेवास है जन की भी

गिमवी पूरी न हो से।। १२ और जब उस ने छन्नी मृहर कोणी नामै में देखा दि एक बडा महडोश हमा और पूर्व कम्मस की नाई शाला भीर पूरा अन्द्रमा सोह का मा हो गया। १३ और प्रानाम के नारे पर्व्यापर ऐसे गिर पड़े जैस बड़ी घाची भे हिनकर प्रजीर के वेड में से क्ची कल मज्जे हैं। १४ चौर मानान ऐसा भरक गया जैमा पत्र सपेन्त्रे से सरक जाता है और हर एक पहाड स्रोर टापू प्रपते चपते स्थान में टन गया।

<sup>•</sup> देखी मत्ती १० १-1

के गोत्र में से बारह हजार पर। ७ समीन

१% भीर पृथ्वी के राजा और प्रधान भीर सारदार और परवान और सामर्थी मांग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र प्रधान हों हो हो हो है जो है जहां में भीर चटानों में जा हिए में भीर चटानों में जा हिए में में हम पर गिर पढ़ी भीर हमें उनके मुद्द स जो किहासन पर बैठा है भीर मेंने के प्रकोप के प्रधान के प्रकोप का मगान दिन सा पहुंचा है सब बीन उहर मनता है?

 इसके बार्र मैं ने पृथ्वी के बारो कोना पर बार स्वर्मवृत सबे देवें ने पृथ्वा नी भारा हवामा नो यामे हुए में नाकि पृथ्वी या समुद्र या दिसी पण पर हवान असो। २ फिर मैं ने एक और स्वतद्दत को जीवने परमेहबर नी मुझ्द निर्णहुए पूरव सं**ऊपर** नी भोर भाव देला उस ने उन बारा स्वगदूता स जिल्ह पृथ्वी और समुद्र की हानि करने ना समिकार दिया पर्या वा क्रम ग्रहर से पुरारका कहा। ३ जब नर हम परने परमेश्वर के दासी के माथ पर मुक्रर न नता देंतव तक पृथ्वी धौर समन् घौन वेडो को हानि न पहुंचाना। ४ मीर जिल पर महर दी तर्म में ने उन की विननी सुनी कि ह्याएन की सम्माना के बंध गोता में त तक साथ चौधानीय हजार पर महर दानः। ५ यत्थानः यात्रः सन्य अस्ति हरू पर मदर दात्<sup>ह</sup> स्थन कृतात वं संबाहर हमार पर नाइ के नाइ व व शाग्र हमार पर्। ६ घासर प राचन में बारश हजार पर नगुरानी व में से बच्छा हजार पर अनेशाह

के गोत्र में से बारह हजार पर मोवी के गोत्र में से बारह हवार पर इस्साकार गोत्र में से बारह हजार पर। ≡ जन्मन के गोत में से बारह हजार पर युसुफ के योत्र में से बारह हजार पर मौर विस्थामीन के गोत्र में से बारत हजार पर यहर दी गई। १ इस के बाद मैं ने इंग्टिकी भीर देखों हर एक वाति और कुस धौर मोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था स्वेत बस्त पहिने धौर धपने हाथों में खबर की बासिया सिए हुए सिहासन के साम्हने और मेम्ने के साम्बने बाड़ी है। १ घीर बडे शब्द से पुकारकर कहती है कि उद्घार के सिये हमारे परमेश्वर का जो विहासन पर बैठा है चौर मेम्ने का जय-जय-कार हो। ११ बीर मारे स्वर्गेहत उम सिहामन भौर शाचीनो भौर चारा प्राणियो क **बारा और शडे हैं** फिर वे मिहासन के साम्हते यह वे बस गिर पड़े भीर परमेश्वर को दगवनत करके वहां बामीन । १२ हमारे परमेवबर की स्तृति धीर महिमा चौर ज्ञान चौर धन्यबाद धौर धादर चौर माथमं चौर मस्ति यगानुसूत बनी वहाँ। धामीन । १३ इस पर प्राचीना में से एक न सुभः न नहा ये क्षेत्र वस्त्र पश्चि हुए सीत है<sup>7</sup> धौर कहान सार है<sup>?</sup> १४ में ने जन न क्षा हे स्वामी तुत्री जाना है उत्तन स्थान राघ्ये है नाउन बद्द क्येश में दे निकल कर ग्राए है इंगान बान बाने बस्त मेम्न के नाए म थीरर ६१९ हिए है। १६ इसी सारग वे परबद्धर वे निरामन वे मार्ग्न है

भौर उसके मन्दिर हैं में दिन राज उस की सवा करते हैं भीर जो सिहासन पर कैंद्रा है यह उन के उपर धपना तस्यू होगा। १६ वे फिर मुखे भीर प्याने नहींगे प्रीत के उसे प्रमान तस्यू होगी। १५ क्यांकि मेन्ना को सिंहासन के बीच में हैं उन की रक्तवानी करेगा भीर उन्हें जीवन क्यी कक के सावा के पाछ में बाब करेगा भीर उन्हें जीवन क्यी कक के सावा के पाछ में बाब करेगा भीर उन्हें जीवन क्यी कक के सावा के पाछ में बाब करेगा भीर उन्हें जीवन क्यी कक के सावा के पाछ में बाब करेगा भीर उसके सावा के सावा के सावा के सावा के सावा के सावा के सावा करेगा भीर असेगा॥

नि प्रति यब उस ने सातवी मुहर कोली तो स्वर्ग में धाव वही तक समारा सा गया। २ और में ने उन् सात्रा सर्पाहती की यो परमेश्वर के साम्हने बड़े रहन है देखा और उन्हें भाग त्रहिया दी गई।।

के फिर एक धौर स्वर्गेंद्रत सोने का पूपवान लिए हुए साथा और वेशी के निकट बहा हुया और उस को बहुत पूप दिया गया कि सब पवित्र सोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहती वेगी पर जो सिहासन के सामझे हैं पड़ाए। ४ धौर उस बूप का चुचा पवित्र सोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गेंद्रत के हाब से परमेक्बर के सामझे पहुष्य गया। ४ धौर स्वर्गेंद्रत ने बूपवान सेकर उस स बेरी की साम गरी सीर पृथ्वी पर काम हो और स्वर्ग सीर पृथ्वी पर काम हो और स्वर्ग सीर पृथ्वी

६ भीर वे मानो स्वर्गहून जिन के पास मान तुरहिया थी पूचन वो तैयार हुए॥

७ पहिम स्वगहुत ने तुरही फुरी पौर मारू से मिले हुए सोम सौर साग उरुपन्न हुई सौर पृथ्वी पर डामी यई और पृथ्वी की एक तिहाई जस मई भीर पेटाकी एक तिहाई जस मई भीर सब हरी वास भी जस गई।।

ब धीर दूधरे स्वर्गद्रत न तुरही पृती तो मानो धाग सा असता हुमा एक वड़ा पहाड समुद्र में डामा गया धीर समुद्र वा एक तिहाई मोहू हो गया। 2 धीर समुद्र की एक तिहाई सृत्री हुई क्सपुर्य से समीव की मर गई धीर एक विहाई बहाब नाम हो गया।

१० भीर तीसरे स्वयंद्रव ने तुस्ही फूकी बौर् एक बढातास जो मधास की नाई जनता या स्वयं से दूटा और नदियों की एक विहाई पर, और पानी के सोतो पर भा पद्मा। ११ भीर उस तारे का भाग नागदीना कहमाता है और एक विहाई पानी नागदीमा सा कृबबाही शया भीर बहुतर सनुष्य उस यानी के कबने ही जाने स मर गए।। १२ और शीवे स्वर्गवृत ने तुरही फुकी और सूर्व की एक तिहाई और कान्द्र की एक विद्वाई भीर तारों की एक तिहाई पर बापति बाई यहातक कि उन का एक विहाई भग भन्त्रेरा हो गया और दिन की एक विहाई में उबामा न उहा बीर वैसे ही रात में भी।।

१६ और जब में भ फिर देना तो सावास के बीच में एक उच्छाब को उडते धौर करें मध्य से यह नहने मुना नि उन तीन स्वसङ्गों की तुम्हों ने सम्भों ने बारसा जिस वा फरना सभी बाती है पूर्वी के रहनवासो पर हास! हास! हास।

भौर वज पायवें स्वर्गपूत ने तुरुण क्यी तो मैं ने स्वर्ग से पृथ्वो पर एवं ताम पिन्ता हुमा देना मौर उसे भवाह कूल्ड की कुत्री थी गई। २ और उस ने भ्रमाह कुंग्ड को लोसा भौर इर्रहमें से वड़ी मझी कासा चुमा चठा और कुराइ के चुए से सूर्य और बायु माध्यारी हो गई। ३ मीर उस भूए में संपृथ्यों पर टिक्किया निक्की और उन्हेपुण्यी ने विच्छकों की ही धरित दी गई। ४ चीर उन से कहा गया कि न पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को न किसी पेड को हानि पहचाओं केवस उन मनुष्यों को जिन के माने पर परमेश्वर की मृहरू मही है। ५ और उन्हें सार डाझने का तो नहीं पर पाच महीने तक सोगो को पीका देने का ग्राधिकार विवा नवा ग्रीर उन की पीका ऐसी की जैसे विच्छ के दक मारने से मनुष्य को होती है। ६ उन दिनो में मनुष्य भूत्य की हुईने भौर न पाएंगे भौर गरने की मानसा करेगे भीर मृत्यु उन से मागेगी। 🗣 भीर वन टिक्कियों के माशार मजाई के सिये वैयार किए हुए चोडी के से भी सीर वन के सिरों पर मानो सीने के मुकुट ये बौर उन के मुहमनुष्यों के से ये। और उन कं बाल निश्नों के से और दात मिहों के से थे। ६ बीर वे कोई की सी भिलम पहिन के और उन के परत का गरंद एसा था जैसा रूपो भीर बहुत ने चौड़ा का जो सबाई में बीवत हा। १ और उन की पूछ विच्छयो को भी भी छौर उन में बेर थे भीर उन्द्र पान महीन तन मनुष्या का दुख पहचाने की को सामर्थणी कर उन की पन्द्राम भी। ११ बनात नूसक नाहर उन पर राजा था उसकी साम रजाना म ua तथी सूमानीय धपुलनयान है।।

१२ पहिली विपक्ति बीत चुकी देखी धव इस के बाद दो विपत्तियां भीर होनेवामी है।। १३ और जन छठनें स्वर्गदूत ने तुरही फुकी तो जो सोने की बेदी परमेश्बर के साम्हने हैं जसके सीगों में से मैं ने ऐसा सञ्च सुना। १४ मानो कोई स्वटवें स्वर्गदूत से विश्व के पास दुरही भी कह रहा है कि उन चार स्वयद्गतों की को बड़ी नदी फ़ुरात के पास बन्ने हुए है जोन दे। १५ और ने चारो दूर्त कोल दिए नए जो उस नहीं और दिन सीर महीने सीर वर्ष के मिसे सनुष्यो भी एक दिहाई के मार बामने को तैयार किए गए के । १६ और फीजों के सवारी की गिनती बीस करोड़ भी मैं ने उन **की गिनती सुनी। १७ घीर मुक्ते इस** दर्धन में बोर्ड और उन के ऐसे सदार दिसाई दिए, जिन की फिसमें माग घीर बुझकान्त्र चौर गन्यक की सी मी मौर उन भोडो के सिर सिहों के सिरो के से **ने** सौर उन के मुह से माग मौर बुधा और यन्त्रक निकलवी थी। १० इत तोनों गरिया सर्पात मान भीर भूए भीर गन्दक से जो उसके मृह से निकसदी बी मनुष्या की एक तिहाई मार कानी गई। १६ क्योंकि उन भौता की मामर्व उन के मुह, धौर उन भी पूछों में भी इसिवये कि उन की पूछे सापा की मी बी और उन पूछा के सिर भी के भौर इन्हीं गंदे पीडा पहुचाने थे। २० मीर कारी मनुष्याने जो उन मरियाने न मरे वे बारने हावों के शामी से मन न किराया नि दुरुगरमाधी की घीर मोने योग भार्या और पीतम मौर पार और शर की गुरतों की प्रसान करें भो न देखान सुन न पम सकती है। १२ और जो सून धौर टाना गौर व्यक्तिचार, धौर चारिया उन्होंने की सी उनस सनम फिससा॥

एक भी न एक भीग वसी स्वगदूत को बादस माने हुए स्वग सं उत्तरत दवा समके सिर पर मचयनुष या झौर उसका मुह सूब का सामीर उसके पार धाग के लागे क स में। २ और उसके हाय में एक छोनी मी सूली हुई पुस्तर वी उस ने प्रपत्ता बहिना पाब समुद्र पर, भीर बाबा पृथ्वी पर रका। ३ और ऐसे बड़े सक से चिम्साया जैसा सिह गरजता है और वब वह जिल्लाया तो सबन क सात अन्य मुनाई दिए। ¥ भीर जब सातो गजन के जबद सुनाई द वके ना में निजर पर या भीर मैं ने स्वा से यह प्रकृता कि जो बार्ने गर्जन के बन सात शंक्नो से मुनी है उन्ह गुप्त रख \* भौर मत शिक्षा ५ और जिस स्वयद्व को मैं ने समूर घौर पृथ्वी पर लड़े बला था उस में धपना वहिना हाम स्वर्ग की बार उठायाः ६ बीर नो युगानुसून **बीवता रहेगा और जिस ने स्वर्ग की** भीर जानुख उप में है भीर पृथ्वीनो भीर बाद्रुख उस पर है और समुद्र का भीर बाहुच उस म है सुबा उसी की रापम स्वारत वहा सब तो सौर देत म हार्गा । ७ वश्न सानवें स्वर्गदून क गम्द देने व दिनों में जब वह तुरहा पक्त पर होता ना परमहबर ना गुप्त मनारय‡ तम मुसमाश्वार के धनुसार

जो उस ने भपने दास भविष्यद्वस्ताभा का दिया पूरा होगा। द ग्रीर जिस सन्दर्भवास काम संस्थास बोक्त मुनाका वह फिर सर साम कार्ने करन संगा कि जा **जा स्वर्गदूध समूद्र भीर** पृथ्ली पर लड़ा है उसके हाथ से की लुमी हुई पुलक्षाना। **६ औ**र मैं ने स्वर्गदून के पास आकर कहा यह छोटी पुन्तक मुक्त द और उस ने सुक्त मे रहा स इसे जाता और यह तरा पेट कड़वाताकरेगी पर वेदे मुहम मधुमी मीठी नगेगी। १ सा में बह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाब से सेकर . इसागया वह मेरे मुहम मधुसी मींटी तालगी पर जब मैं उस लामया ठा जरापट कलाबाही गया । ११ तब मुक्स से यह कहा गया कि तुक्ते बहुत में सागा चौर जानियों और मायामों भीर राजामा पर फिर भविष्यद्वाशी करनी होगी।।

वीर मुर्भ सापी के ममान एक मरकड़ा दिया मया धीर निशी न कहा उठ परमेसका क मन्दिर धीर वर्ष धीर ने का निर्मा का महिरा धीर वर्ष धीर न वर्ष सामा को नाप का न वर्ष सामा को नाप का न वर्ष सामा को नाप का प्रकार के उसे मन नाप क्यांकि वह धायमानिया को दिया गया है और न पत्रिम न वर्ष परिवार हुगा छि दार पात्र है को मूर्ग के धीर में धार के धा गया है जा का महिरा दार पर के ही जैनन के की देश धीर को से दे के ही जैनन के की देश धीर को सामहिर तरि परत है जा है उस का है जा है जा

यूचन पर शाया ह ौ या समय न हाला यूभेण ।

दसवा ग्रंग गिर पड़ा भीर उस भूक

डोस से साक्ष हजार मनुष्य भर गए

भाग निकलकर उन के बैरियो को भस्म करती है और यदि कोई उन को हानि पहचाना चाहेगा हो सबस्य इसी रीति से मार द्वासा जाएमा। ६ इन्हें ग्रमिकार के कि प्राक्ताश को बन्ट करें कि बन की भविष्यद्वासी के दिनों में मेंह न बरसे भौर उन्हें सब पानी पर समिकार है कि उसे मोह बनाए, भीर जब जब चाहें वन तब पृथ्वी पर हर प्रकार की भापत्ति साए। ७ घीर अब वे घपनी गवाही दै चुकेंगे तो वह पशु को सवाह कूएड में से निक्सेगा उन से लडकर उन्हें भौतेगा भीर उन्हें सार बासेगा। ≈ भौर उन की सोधें उस बड़े नगर के **चौ**क में पड़ी रहेंगी जो झारिमक रीति से सबोय भीर मिसर कहसाता है जहां उन का प्रमुभी कूम पर कहाया बया था। ६ मौर सब मोगो चौर इसो चौर भाषाची चौर बातियों में से क्रोत अन की सोम साढ़े तीन दिन तक देखते खेंगे भीर उन की सोर्थे क्या में रखने न देंगे। र• गौर पृथ्वी के खुलेबासे उन के मरने से भाननित और मधन होते भीर एक इसरे के पास मेंट भेजेंने क्योंकि इन दोनो मुक्यियक्ताओं ने पथ्नी के खनेबामा को सत्तामा था। ११ और साढे तीन दिन के बार परमेश्वर की धीर से जीवन की भारमा उन में पैठ वर्द **ग्री**र वे मपने पावा के बस नाडे हो गए, चीर उन ने देलनेवाओं पर वडा अय छा गया। १२ घीर उपने स्वर्गमे पर वडा सक्द सुनाई निया कि यहा ऊपर **पापा यह मृत वे बा**दम पर सवीर हारण धपन बेरिया के देखने देखने स्वर्ग पर बद्ध गारः १३ फिर उसी मही एक बत्ता भुद्रदान हुआ। सीर नगर का

भीर वोव बर गए. भीर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की ।! १४ इसरी विपत्ति बीत भूकी देखी तीसरी विपत्ति शीघ्र धानेवासी है।। १४ और बंब सातर्ने कुछ ने तुस्ही फ़की तो स्वर्ग में इस विवय के बड़े बड़े शब्द होने सगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभुका और बसके मसीह का हो यया। १६ बीर वह मुयानुबुध चन्य करेगा और चौबीसो प्राचीन जो परमेश्वर के साम्हने अपने अपने सिहासन पर **बै**ठे थे मृह के बस गिरकर परमेस्बर को बराइवत करके। १७ यह कहने तरे कि हे सर्वधिकतमान प्रमु परमेश्नर, जो है भीर को था हम देरा मन्यकार करते है कि तुने घपनी बढ़ी सामर्थ काम में साकर राज्य किया है। १४ और मन्य वातियों ने कोच किया और तेरा प्रकीप ब्रापदा बीर वह समय द्यापहुँचा है कि नरे हवो का न्याय दिया जाए, धीर तेरे बास भविष्यदक्तामी भीर पवित्र सोगो की धीर उन खोटे वड़ो को जो ठेरे नाम से करते हैं बदसा विया जाए भीर यम्बी के विगाडनेवासे नारा निए आए।। १£ और परमेश्वर का जो मन्दिर स्वर्ग में है वह लोसा यया भीर उसके

१२ किर स्वर्गपर एक बड़ा विगर दिलार्गितया सर्पात् एवं स्त्री बो सूर्यासोडे हुए वी सीर मान्द उसक

मन्दिर में उस की बाबा का सन्द्रक दिलाई

विका और विक्रांसिया सीर शस्त्र भी*र* 

वर्जन चौर महहोस हए, घौर बढ़े घोले

क्ट्रे ग

पार्वो तसे का बीर इसके सिर पर **बार्ड तारो का मुक्**ट या। २ और वह गर्मवती हुई, धौर चिस्साती थी अयोकि प्रसुद की पीड़ा उसे लगी थी धौर बह बच्चा जनने की पीटा में थी। ३ और एक और भिन्ह स्वर्ग यर दिसाई दिया और देखी एक बड़ा साथ धजगर षा जिस के सात सिर घौर इस सीग में भीर उसके सिरो पर सात एजमुक्ट मे। ४ और उस की पृद्ध ने धानाय के द्वारा की एक तिहाई को जीवकर पृथ्वी पर बास निया और वह अजगर उस स्त्री के साम्हने को जच्या यी भाग हमा कि अब यह बच्चा अने दो उसके बच्चे को निगन जाए। १ मौर वह बेटा जनी जो लोहे का दएक सिए हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर या और उसका बच्चा ध्वाएक परमेरबर के पास और उसके सिहासन के पास वठाकर पहुंचा विया गया। ६ मीर वह स्त्री बस बसन को भाग गई जहा परमेश्बर की झोर से उसके मिने एक जगह तैयार की गई की कि वहां वह एक हवार को सी साठ दिन तक पासी जाए ॥

स्वर्गे पर से यह बड़ा सम्द माते हुए धुना कि धन हमारे परमेश्वर का उद्धार धीर सामर्थ धीर राज्य धीर उसके भसीह का घषिकार प्रगट हुमा है क्योंकि हमारे भाइयो पर दोव सगाने बासा जो रात दिन हमारे परमेश्बर के शाम्हने उन पर श्रीय सगाया करता वा मिरा विया ग्या। ११ और वे मैम्ने के सोह के कारण और भपनी गवाही के वचन के कारण उस पर अवकन्त हुए, बौर उन्हों में भपने प्राएगे को प्रियंत जाना यहा दक कि मृत्युमी सहसी। १२ इस कारण है स्वमों भीर उन में के रहनेवासी नगम ही हे पृथ्वी और छमूद्र तुम पर हाय! क्योंकि रौतान \* बढ़े कीच के साच ग्रम्हारे पास उत्तर बाया है वयोकि जानता है कि उसका धोड़ा ही समय भीर बाकी है।।

१३ भीर जब समगर ने देना कि में पृष्टी पर विरादिया गया है सी उस स्त्री को जो बंटा जनी थी मताया। १४ और उस न्त्री को बढ़े उकाद के हो पन विष् पष्, कि साप के साम्हने से उडकर जमत में उस अगृह पहुच आए. जहा वह एक समय और समयो और शामे ननम तक पानी जाए। १५ मीर नाप ने जन स्थी के पीछे धपने मुह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से वहादे। १६ परन्तुपृथ्यी ने उस स्त्री की महायता की धौर घरता मुह मोनवर बस नरी को जो धबसर ने घपने मुह स बहाई थी पी निया। १७ चीर सत्रपर गत्री पर शांपन हमा धीर उसरा धप सम्मान स जो परमध्यर

मु इर्ग्सम् ।

की प्राज्ञामी की मानते भीर बीशु की गवाही देने पर स्थित है सब्दों को गया। भीर वह समुद्र के बासू पर का लड़ा हमा॥

111

१३ मीर में ने एक पशुको समुद्र मंसे निकसत हुए देशा जिस के वस सीग भीर सात सिर वे और उसके धीगा पर दस राजमुकुट भीर उसके सिरो पर निस्ता के नाम सिको इरए थे। २ और जो पस मैं ने देशा वह चीते की नाई मा भौर उसके पाव मास के से भौर मुहसिहकासामा भौर उस अजगर ने सपनी सामने और सपना सिहासन और वडा समिकार, उसे दे दिया। ३ भौर मैं ने उत्तक सिरों में से एक पर ऐसा मारी वाब नगा दला मानो वह मरने पर है फिर उसका प्राराचातक मान सम्बद्ध हो गया सौर सारी पृथ्वी के कोग जस पश्च के पीछी पीछे प्रक्रमा करते हुए क्ले। ४ और उन्हों ने सबगर की पूजा की भगांकि इस ने पसुको भ्रमना समिकार वे दिया था और यह महकर पदाकी प्रजाकी ति इस पशुके समान कीन है<sup>?</sup> ३, कीन उस में नड सकता है? और बडे बोस कोसने और निन्दा करन के सिये उस एक मृह्न दिया गया और उस अवाजीस महीने तक काम करने का धरिकार दिया नया । ६ और उस ने परनेश्वर की निन्दा गरन के लिए मुद्र लोला कि उसके नाम भीर उसके नम्ब सर्वांश स्वयं के रक्रनवादा की निस्ता करे। ७ और उस प्रदेश प्रविद्या प्रदेश कि प्रविद्य तागांस तर फ्रोर उन पर क्या गांध ग कुल का ना की र

मावा और जाति पर समिकार दिया
गया। व चौर पृथ्वी के वे सब रहनेवाले
जिन के नाम उछ मेम्म की जीवन की
पुस्तक में सिक्षे नहीं गए, जो जनत की
उत्पत्ति के समय से चात हुमा है उख
पत्ता की पूना परेगे। 2 जिस के कान
हां वह जुने। १० जिस को कैव में
पड़ना है, वह ईंद में पड़ेगा जो तमवार से
मारेगा सबक्य है कि वह तकबार से
मारा जाएमा पविच लोगों का भीरब चौर
विकास हुडी में हैं।

११ फिर में ने एक मीर पसूका पृथ्वी में से निकमते हुए देवा उसके मेम्ने के से दो सीग वे भीर वह सबगर की नाई बोसता था। १२ और सह उस पहिसे पक्ष का सारा भविकार उसके साम्हरे काम में साता वा और पृथ्वी और उसके एडनेवालों से उस पहिने प्य की विस का प्रायावातक वाद प्रच्या हो गया का पूजा कराता का। १३ और वह बढे वहे चिन्ह दिसाता था सहा तक कि मनुष्यों के साम्हने स्वर्ग से पृथ्वी पर माग बरता देता था। १४ घीर उन विन्हों के कारण बिन्ह उस पथ क साम्हने विद्याने का मिर्मिकार उसे टिया गया या यह पृथ्वी के छहनेवालों की इस प्रकार भरवाता था कि प्रथमि के रानेवाला से बहुता या कि जिस पम् के समबार मधी भी वह जी गया है उस नी भूरत बनामो। १५ मीर उसे उस पण की भरत में प्राप्त बातने का मिनार दिया जया कि पदा की भरत बोलने लगे और जितने सोग उस पग ती मूरत की पूजान कर, उन्हमर्ग जाते। १६ मीर उस न छाट बड पनी रमात स्वतंत्र दास सब ४ दरिन शाव

या उन के माने पर एक एक छाण करा पी। १७ कि उस नो कोड़ जिस पर छाप सर्वाद् उस पद्मुका नाम या उसके नाम का श्रंक हो और कोई सेन देन कर सके। १६ ज्ञान इसी में है जिसे वृद्धि हो वह इस पसूना श्रक लोड़ से क्यांकि वह मनुष्य ना सक है, और उसका मंक खंडी खिरायठ है।।

एठ फिर मैं न दृष्टि की सौर देको वह मेम्ना सिस्योन पहाड पर चढ़ा है, धौर उसके साव एक लाख चौमासीस हजार जन है, जिन के माये पर उसका धौरं उसके पिठा का नाम मिखा हुमा है। २ झीर स्वर्ग से मुक्ते एक एसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत भारामा मीर बड़े गर्जन ना सा मन्द्र पा भीर को सब्द में ने नुना वह ऐसा या भानो बीला बजानेवाले भीए। वकादे हो। ३ और व सिहासन के साम्हुने भीर कारा प्राणियो भीर प्राचीना के साम्हने मानी एक नया गीत था रहे दे और उन एक साज **प**ौप्रामीस ह्यार जना का छोड़ जो पूर्णी पर संमोल लिए गए वे कोई बहुमीत न सीक सनकाथा। ४ ये व है, जो स्त्रिया क साथ समृद्ध मही हुए, पर दुवारे हैं से वे ही है नि जहा कहीं मेम्ना जाता है वे उसके पीछे हो मत है य तो परमदवर के निमित्त पहिले फल होने के निये मनुष्या में से मोल सिए गए हैं। ५ घीर उन के मूह से कभी भूट व निक्ला था व निर्दोष है ॥

् ६ फिर मैं न एक सीर स्वर्गहूत का पाताब क बीच म उद्दर हुए देशा जिस के पान पृथ्वी पर के रहनवासों की हर एक जाति और हुन भीर माया और सोगा को सुनाने के निम्न सनातन सुध्यानाय या। ७ और उस ने वह चब्द के नहा परमध्य से करों और उस की महिमा करों क्योंकि उसके प्याम करने का समस्य आ पहुंचा है और उतका प्रकार करों जिस में दिया भीर प्रकार की साम करने करों जिस में स्वां भीर पृथ्वी और समुद्र भीर समझ सा पहुंचा है भीर जनगर।।

द्र फिर इस के बाद एक धौर दूसरा स्वर्येषूत यह कहना हुमा सांसा कि गिर एका वह बका बाबुस गिर पड़ा जिस ने सपने व्यक्तियार की कोपसय महिरा नारी

जातियों को पिसाई है।। किर इन के बाद एक और स्वर्ग ¥त वड़े धम्य से यह कहता हुमा माया कि जो कोई उस पर्य और उस की मुस्त की पूजा करे, और अपन माम या अपने हाय पर उस की खाप मे। १० वी बह परमेश्वर के प्रकाप का निर्ध मदिस को बसने जीव के कटार में डाली नई है पीएगा भीर पनित्र स्वयदुना के साम्हने और अस्ते के लाम्हने मान भौर गम्बक की पीड़ा में पड़गा। ११ और वन की पीड़ा का भूमा यूगानुबुग चठना रहेगा भीर का उस प्राप्त और उस की मुग्त की पूजा करत है और जो उसक माम की साप लेते हैं उन को राज निम र्वन न मिलेगा। १२ पवित्र लोगा का थीरज इसी में है जो परमेश्वर की माजामा का सामन और सीगुपर विस्वाम रगरने हैं ॥

१वे भौर में में स्वर्ग स सह शब्द मुना दि नित्त जो मुरद प्रकृ में सत्ते हैं व धव में पत्त्र है धारमा बहना है हा बर्शाक वे धारने लॉक्स्सा स दिशास

चन्त है।।

पाएगे, भीर उन के कार्य्य उन के साब हो कते हैं।।

१४ और में ने पूर्टिकी और देखों एक उनका बादक हैं और उस बायक पर मनुष्य के पुत्र मरीला कोई बैठा है जिस के मिर पर मोन का मुकुट और हाय में बाता हमुमा हैं। १४ किर एक भीर स्वर्गहुत ने मन्दिर स से निक्सकर उस मा बा बादक पर बैठा था बड़े सार्थ स पुकारकर कहा कि धपना हमुमा खगाकर कवनी कर क्योंकि सबने का समय मा पहुंचा हैं हस्तिये कि पूर्वा की लती पर बुकी हैं। १६ यो को बादक पर बैठा था उस ने पूची की पर भगा हमुमा सनामा भीर पूच्यों की सबनी की गई।।

१७ फिर एक झौर स्वर्गदूव उस मन्दिर \* में से निक्ला जो स्वर्गमें है, मौर उसके पास भी को आता हसुमा या। १ म फिर एक और स्वर्गद्रत जिसे माग पर मधिनार या वेदी में से निकसा भौर जिन के पास कोका इस्सा था उस से ऊचे शब्द ने कहा अपना चौता हमुमा लगाभर पृथ्वी की दाल लता के गुन्धे काट छे न्याकि उस की दास पत्र मुकी है। १६ और उस स्वर्मदूत ने पृथ्वी पर प्रपना हस्या जासा ग्रीर पृथ्वीकी दास तता का फल काटकर धपन परमेहबर क प्रकाप के बड़े रख के कूएक में बाख दिया। २. और नगर के बाहर उस रम के कुराब म दावा राँदि गए, भौर रस के कुरुड में से इतना सोड़ निकसा नि मोद्याने सगायो तन पहुचा ग्रीर सी नोश्वतक बहुगया॥

२५ फिर में ने स्वर्ग में एक मीर बड़ा और अव्युक्त चिन्न देवा धर्मात् सात स्वर्गहत जिन के पास माठो पिछ्मी विपत्तिमा थी बयोकि उन के हो जाने पर परनेश्वर के प्रकार सा

र भौर मैं ने बाग से मिने द्वार काम

का साएक समृद्र देका सौर जो उस

पणु पर, और उस की मूरत पर, धीर उसके नाम के सक पर जयकर हुए में उन्हें उस काम के समुद्र के निक्ट परमेक्स की बीएगाओं को निए हुए सके देखा। ३ धीर के परमेक्सर के बास मूला कर गीत धीर केन का यीत गा गाकर कहते में कि हे सर्वशाकिनान प्रमुपरमेक्सर, हैरे कार्म्य बड़े धीर प्रस्तुत है है युग युग के राजा तेरी चाल ठीक धीर सन्धी है। में हे तमु, कीन गुक्त से में दरेगा? धीर ठैरे नाम की महिमा न करेगा? स्वीकि केवल तू ही प्रित्त है, धीर सारी जातिका धाकर तेरे साम्हते यएकनत करेंगी स्वीकि ठेरे स्वाय के काम प्रगट हरेंगी स्वीकि ठेरे स्वाय के काम प्रगट

ह और इस के बाद में ने देक्सा कि
स्वर्ष में साध्यों के तान्यू ना मनिय कोसा
वया। ६ और वे सान्यू ना मनिय कोसा
वया। ६ और वे सान्यू ना मनिय कोसा
वया। ६ और वे सान्यू ना मनिय कोसा
व्यवस्था हुई मिछ पहिने हुए स्वाती पर
बुजहुले पद्मे बान्ये हुए मनिय से निममे।
७ और उन बारो माणियों में छे एक ने
ठम माण स्वर्षाहों को प्रदेशकर के जो
यूगामुप्य भीवाता है प्रकोप से मरे हुए
साल जीने के कटोर दिए। व भीर
परमेशकर की महिमा और उम सी
यया और अक तक उन सातो स्वर्मयुको की

सान। विपक्तिया समाप्त न हुई नव नव काई मन्दिर में न जा सवा॥

१६ फिर में नै मिल्टर में विश्वा का ऊच सम्बद्ध से उन सारो स्वतदूता ने यह बहुत मुना कि बाधा परमहत्तर के प्रकोध के शालो बटोरी का परमहत्तर के प्रकोध के शालो बटोरी का परमी पर उड़ेन की ॥

२ मा पहिस में जाकर अपना कराय पृथ्वी पर उडल दिया। धौर उन मनुष्या क जिन पर पमु की छाप की धौर जा उस की मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा धौर धुल्थाई काडा निकास

६ भीर दूसर ने सपना कटारा छमूद पर उदेम दिया भीर कह मने हुए का ना माहुबन सथा भीर समुद्र में का हर एक जीवपारी मर सथा।

प्रधीन तीमरे में धपना कटारा मिरवा धीन पानी के मानो पर उडेन दिया धीन के मोनो पर उडेन दिया धीन के न्यांग्रेत को यह बन्त मूना कि है पवित्र का है धीर को का मून्यायी है धीन मून यह स्थाय किया। ६ क्यांकि उन्हों ने पवित्र मोगा धीर मार्विस्वादक्ताधी का माह बनाया था धीन मून उन्हें माह पिनाया क्योंकि के स्मी थीन है। ७ पिन से ने बदी म यह साथ पुनत कि हो में मार्गिक्ताधान सम् पारण पुनत कि हो है नार्शिक्ताधान सम् पारण पुनत कि हो है नार्शिक्ताधान सम् पारण पुनत कि हो है नार्शिक धीन

् भीर बीच न भारत बणाग नुवे पर उद्दर्श प्या भीर उसे सन्त्र्या श भारत स भारता प्रत बा भारता है। गण। ह भीर सन्त्र्य देशी प्रत है। भारता प्रदेश प्रत्या देशी प्रत है। जिसे इन विपक्तिया पर प्रियक्तर है निन्दा की घीर उस की महिमा करने के नियमन न फिराया॥

२० धीर पाचव न धपना नराग उस पां के विहासन पर उडम दिया धीर उसन राज्य पर घरमरा छा गया धीर साथ पीडा के सार घपनी धपनी जीम चवान सग। ११ धीर घपनी पीडामों धीर फोडो व वारण स्वर्ण न परमहबर की निन्दा की धीर घपन घपन नामा स मन व फिरावा।

१२ और छरतें न घपना नटारा बढी नदी फ़ुरात पर उद्देल दिया घीर उसका पानी मूच थया कि पूर्व दिया के राजायो क लिये मार्गर्दभार हाजाए। १३ चौर् मैन जन प्रत्रगर के सुह में घौर उस यश के मृह के और उस भूर मक्जियहका। व मुहुन तीन चणुद्ध भारमाचा वा वेंद्रका के रूप में निकारत देखा। १४ व चिन्ह दिगानेबानी इप्याप्ता है जा मारे शसार के राजांचा के पास निकास ह इमलिये जाती है कि उन्हें सर्वेगक्तिमात वरमञ्चर व उस बढ दिन की सदाई र निय इक्ट्रा वर्षे । १५ दल में चीर की नार्दे थाना है. जस्य बजे है. जा जाल्या रहता है और धान बग्न की चौकती बरनाहै कि निञ्चान स्मि और शास प्रमण अप्राप्त म देख । १६ छोर प्राप्त नंति की उस जग्द इक्ट्राक्यिं को इंडानी स १४-वॉरगान क्रमाना है।।

१७ धीर मार्ग्य म धारा बर्ग्सा हसा पर उदम लिए धीर बर्ग्स्टर १ ५ सिमानन स यह बहा स्टप्ट हमा स है बना १६ दिस विद्यारण धीर

I LAMAN.

सम्ब भीर गर्जन हुए, भीर एक ऐसा बड़ा मुद्दोस हुआ। कि अब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बद्दा महदोल कभी न हुमा था। १६ मीर वस बढ़े नगर के तीन टकड़े ही वए. बौर जाति जाति के नगर गिर पढ़े भौर बडा बाबुस का स्मरण परमेक्बर के यहा हमा कि वह भ्रमने को व की जल जलाहट की मदिरा उसे पिमाए। १ और हर एक टापू घपनी जगह से टल गया भीर पहाडा का पता न संगा। २१ और भाका संसन्त्यो पर मन सन भर के बडे धान गिरे, भीर इमलिये कि यह विपत्ति बहुद ही भारी वी लोगों ने बोलो की विपत्ति के कारण परमेशवर की मिन्दा की ॥

भौर जिन सात स्वर्गबुतो के १७ मार । वन पाल राज्य पास के सात कटारे के उन में संपत्र ने भाकर मुक्त से यह कहा कि इपर का संतुक्ते उस वडी बेह्या मा दएड विमाऊ, जो बहत से पानियो पर बैठी है। २ जिस के साथ पथ्बी क राजामी न स्थितिचार किया और पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यक्तिवार की मदिरा ने मतवाने ही गए वे। ३ तक बढ़ मुम्ह प्राप्ता में जगत को ले बया भीर में ने विश्विमी रंग के पश्चर का निग्दा के शामों से हिला हुआ। या भीर जिम व बात सिर धौर इस नीय थ । पर नको को बैट हुए देखा। ४ थह स्ता नैजना भीत कित्रसित्री कपडे पहिने पौर मान पौर शहमोस मिर्गियाँ योग मानिया स सजा हुई थी छोर रहतप्रसंबद्ध सानंदा बटाशा था

जा प्रांगात बर्म्युया सं धौर <mark>जसप स्पत्रिशार</mark>

पा भेद बडा बाबुक पृथ्वी की पेश्याम् भीर वृध्यित बस्तुमों की माता : इ. मी में ने उस रती को पतित्र कोगों के मो भीर बीधु के स्वाहों के मोहू भीते : मत्त्रवाशी देवा भीर उसे देवकरूर वृद्धि हो स्वा। ७ उस स्वर्महरु : मुक्त से कहा तू क्यों चक्तित हुमां में इस स्त्री भीर उस पत्तु का नि पर बहु सवार है मोर जिस के सा सिर कों न्यास तीम है तुम्में मेव बताम हा = यो पत्तु से ने देवा है मह पत्ति

की मधुद बस्तुमी से मरा हमा ना

**५ और उसके माथे** पर यह नाम लिए

तो या पर प्रव नहीं है, भीर प्रका कुड है निकलकर निनास में प्रवेगा धीर पृश्वी के खुनेवाले जिन के नाग जगत की उत्पत्ति के समय से जीव-की युह्तक में निक्षे नहीं गए, इस प्रका की यह दखा वेककर, कि पहिले वा अपना करेंगे। १ उस वृद्धि में सिनं जिस सात पहांच है जिन पर वह स्कै दिश हात पहांच है जिन पर वह स्कै है। १० धीर ने सार प्रका में है बाद को हो कुठ हैं और एक प्रजी

है और एक यन तक माया नहीं मी

जब धाएमा तो नुख समय तक उसका

रहता भी भवस्य है। ११ मीर अ

पश्च पहिले था और धव नही वह धाप

भाठवा हूँ भीर उन साता में से उत्पन्न हुआ भीर विमास में पदेगा। १९ भीर जो दन सीग तुने देने देन राज्य हैं हिन्दूत ने सब तक राज्य नहीं पासा वर उन पानु के साथ कही घर के निये राजायों ना सा धरिवार पाएंगे। १३ से सब एक सन होंगे भीर के सपनी घपनी सामने घौर घषिकार उस पक्ष को हैंसे। १४ से मेम्ने संसर्वेगे और मेम्ना उन पर अय पाएगा क्योंकि बहु प्रभुधा का प्रमु, भौर राजामी का राजा है भौर जो धुनाए हुए, और चुन हुए, धौर निश्वासी उसके साथ है के भी अय पाएगे। १५ फिर उस ने मुक्क से कहा कि जो पानी तुने देवी जिन पर नेइया बैठी है, वे सोग और भीव भीर वानिया भीर भावा है। १६ भीर को दम सीग तु में देलों के फ्रीर पणुजन वेषया से बैर रखेंगे और उसे नाभार और नज़ी कर देंगे भीर उसका साथ का माएगै भौर उसे भाग में जला देंगे। १७ क्योंकि परमेश्वर उन के मन में यह डालेगा कि वे उस की मनसापूरी करें बीर बद तक परमेश्वर के बचन पूरे न ही में तद तक एक मन होकर प्रपत्ना अपना राज्य पशुको देवें। १० और वहस्त्री विसे तूने देखा है वह बडा नगर है मो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता ŧ II

दि से के बाद में ने एक स्वर्ण द्वंत को स्वर्ण से उठरते देशा विक का बड़ा अधिकार या और पूच्यी उठरते से से अपने कर के से कि उठरते हैं से प्रवासित हो गई। र उठने के से क्षा से पुरास्कर कहा कि विर गया है और इर एक अपूज सारमा का जड़ा और इर एक अपूज सारमा का जड़ा और एक अपूज सीरा मूर्यात पत्री का मा हा हो नामा से उठरते के सारमा उठर के प्रवास परिए के बारपा से विवास उठर के प्रवास परिए के बारपा से व्यास परिए के बारपा से उठाके सार प्रवास के प्रवास के सार प्रवास

स्थापारी उसके मुख-विसास की बहुतायत क कारण वनवान हुए है।।

४ फिर स ने स्थर्गम किसी सौर ना बच्च सुना कि हुम<sup>3</sup> तोगा उम में से निकास बाधां कि तुस उसके पापा में मागी न हो। भीर उम की विपक्तियों संसे काई तुम पर मान पडे। ५ क्यांकि उसके पाप स्वरा तक पहुच गए हैं भीर उसके संघम परमध्यर को स्मरख बाए है। ६ बैसा उस म तुम्हें विवाही वैद्याही उस को भर दो मौर उसके कामी के भनुसार उसे वी गुला बदला दो जिस कटोरे में उस ने भर दिया था उसी में उसके मिसे को-युष्णाभर दो। ७ वितनी उस ने भपनी काई की धौर मुल-विसास किया उत्तरी उस को पीड़ा भीर सौक हो क्योक्ति वह घपने मन में कहती है सै चनी हो बैठी है विभवा नहीं भौर कोक में कमी न पड़नी। = इस कारण एक ही दिन मंडिंग पर विपत्तिया मा पढेंगी भवीं गृत्यु, भीर मोक मीर श्रकाल भीर वह पाग में मत्म कर दी जाएगी क्योंकि उसका स्थामी प्रभ परमेश्वर धानिनमान है। 🐔 भौर प्रश्ली क राजा जिन्हा ने उसके साथ व्यक्तिकार, धीर मुल-विसास विया अब चमके जलने का चुमा देखेंने हो उसके सिये रोएगे धौर सानी पीर्टेंगे। १० धौर उस की पीड़ा के दर के मारे दूर आह होनर नहींग है बढ़ नगर, बाब्स हे दृढ नगर, हाय! नाय! घडी ही भर में तुम्भ वरण्ड सिन यया है। ११ और पृथ्वी न व्योपारी उनने लिये रोएने बार शत्तपने क्योंकि धन कोई उन का मास मोस न सेगा। १२ सर्थोन् सोना चान्दी

क्याकि परमेशकर ने स्वाय करके उस मे

कमी उसका पतान मिमेगा। २२ मीर

बीए। बजानेवालो और बजनियों और

वंशी वजानेवाचों धीर पुरही फूक्नेवानी का शब्द फिर कमी तुम्क में मुनाई न

रन्त मोती ग्रीर समयस भीर बैजनी मौर रेशमी मौर किरमिजी वपडे मौर हर प्रकार का सूर्वाचन काठ धीर हाभीतात की हर प्रकार की वस्तुए, धौर बहमोल काठ चौर पीतल चौर मोहे भीर मगमरमर के सब भावि के पात्र। १३ भौर शरणीती मनासे जुप इत्र सोबान मंदिरा तम मैदा येह गाय वैस मेड बकरिया घोडे रच मीर दास भीर मनुष्यों के प्राला। १४ सब तेरे मन भाषने कल तेरे पास से जाते गहे और स्वादिष्ट चीर शहकीनी बस्तूण तुम्म से दूर हुई हैं भीर वे फिर कदापि न पिसेंगी। १५ इन बस्तुधो के स्थोपारी जो उसके झारा बनवान हो गए में उस की पीड़ा के दर के मारे दूर सबे होंगे और रोने और कत्तपने हए कड़ेगे। १६ हाय! हाय! यह बक्षा नगर जो मसमल झी*र* वेजनी झीर किरमिनी कपडे पहिन का और सोने भौर ग्ला भौर मोतियों से सबा वा १७ वड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी मन नास हो यसा चौर हर एक नाओं भीर जनगणी भीर गस्ताह भीर विवने समुद्र से कमाते हैं सब पूर खड़े हुए। १ मीर उसके जसने का नुमा वैश्वते हुए पुकारकर कहेंगे कौन ना नगर इस बड़े नगर के समान है? १८ और अपने भपने सिरो पर मुक्त डाजेंने भीर रोते हुए भीर कनपने हुए जिस्सा जिल्लाकर कहेंगे कि हाय<sup>ा</sup> हाय<sup>ा</sup> यह बढा नवर बिम की सम्पत्ति के बारा समुद्र के सब जहाजनाने घनी हो गए वे बढी ही भर में उसक गया। २० हे स्वर्ग और ह पवित्र नोगो और प्रेरिक्रो और भविष्यास्तामी जस पर मानन्य करो

देगा चौर किसी चचन का कोई कारीगर भी फिरक भी सुक्र में न मिलेगा और चनकी के चलने का सबद फिर कनी तुम्ब में सुनाई न देगा। २३ और दीना का उजाला फिर कभी तुम्म में न अमकेगा और दूसदे धीर दुल्हिन का ग्रन्द फिर कमी तुक्त में सुनाई न देशा नयोकि तेरे म्योपारी पुण्यी के प्रवान ने मीर तेरे टोने से सब जातिया घरमाई गई बी। २४ और मविष्मदक्तामी भीर पवित्र नीनो चौरपृष्टी परसब बाव किए हुमो का लोह उसी में पामा गमा ॥ १६ इस के बाद में ने स्वर्ध में यानो बडी बीड को ऊचे सम्ब से वह कहते भूगा कि इस्लिल्ब्याह उदार और महिना और सामर्च हमारे परमेश्वर ही की है। ए क्वोंकि उसके निर्स्त सच्चे बीर ठीक हैं इसलिये कि बस ने तस बड़ी बेच्या का जो धपने व्यक्तिकार से पृथ्वीको प्रयत् करती थी स्थाय किया और उस से अपने शसो के मोह का पलटा सिया है। ३ फिर बूसरी नार उन्हों ने हस्त्रिल्य्याह कहा और उसके

अलने का भूषा युवानुषुग उठता एहेगा।

तुम्हारा पमटा निया है!!

११ फिर एक बनवान स्वर्गहुत में बढ़ी चक्की ने पार के छमान एक पत्कर उठाया धीर यह कहकर समूह में फेंठ पिया नि बढ़ा नगर बाबुस ऐसे ही बढ़े कह ने गिरायां जाएगा और फिर ४ भौर चौबीसों प्राचीनो मौर चारो प्राणिया ने गिरकर परमेक्बर को बल्डबर किया जो सिहासन पर बैठा वा और कहा धामीन हस्मिमुम्याहः ५ और धिहासन में से एक शब्द निकला कि है हमारे परमेश्बर से सब करनेवाले दासो क्या खोटे क्या बड़े तूम सब उस की स्तुति करो। ६ फिर में ने बड़ी भीड कासा और बहुत जल कासा गुन्द और गर्जनो का सा बडा सन्द मुना कि हस्सिस्य्याह, इससिये कि प्रमु इमारा परनेश्वर, सर्वसक्तिमान राज्य नरता है। ७ माम्रो हम मानन्तित भौर मगन हो भौर उस की स्तृति करें न्यांकि मेम्ने का ब्याह मा पहुंचा और उस की पत्नी में अपने आप को तैयार कर सिया है। द भीर उस को सब भौर चमकदार महीन मलमस पहिनने का मिकार दिया गया क्योंकि उस महीत मलमस का धर्म पवित्र नोगो ने वर्ग के काम है। ६ और उस ने मुक्त से कहा यह तिल कि यन्य ने हैं जो मेम्ने के ब्याह के भोज में बुलाए शए है फिर बस ने मुक्त से कहा से क्वन परमदबर के मत्य बचन है। १० मीर म उन को इएडवत करने के लिये जनके पाथो पर गिरा जम ने मुन्ध से कहा देश ऐसा मत कर, में नरा और तेरे भाइया का सगी दास हूं जो बीसुकी मबाही देने पर स्थिर हैं परमेश्वर ही को बर्यबन्त कर अयोकि यीगुकी गनाही भविष्यद्वाणी की घारमा है।।

११ फिर में ने स्वयं को जुला हुआ देखा भीर देननाडू कि एक स्वेन बोडा है भीर उस पर एक नवार हैं जो विस्वाम योग्य भीर नत्य करनाता हैं

भौर वह भर्ग क साथ स्थाय और सड़ाई करता है। १२ उस की भागें भाग की ज्याता है और उसके सिर पर बहुत स राजमुकुट है और उमका एक नाम भिला है जिसे उस को स्रोड मौर कोई नहीं जानता। १३ और वह सोह स भिवका हवा वस्त्र पहिने है और उसका नाम परमेश्नर का बचन है। १४ और स्वर्गकी सेना स्वेष्ठ धोडों पर सवार भौर क्वेत भीर सुद्ध मलमल पहिने हुए उसके पीछे, पीछे है। १५ और जाति आति को गारने के लिये उसके मृह से एक बोबी तलबार निकलती है भीर बढ़ जोहे का राबदएड सिए हुए उन पर ग्राच्य करेगा भीर वह सर्वेमक्तिमान परनेश्वर के भयानक प्रकोप की जन अलाहट की मदिया के कुछ में दान र्रावेगा । १६ भीर उसके बन्ध भीर जाय पर यह नाम जिला है, राजाओं का

राजा और प्रभुक्तों का प्रभु है

१७ फिर में ने एक म्लांबूत को पूर्व
पर कड़े हुए देवा और उस ने बड़े घटव छे
पुरुष्तरकर धाकास के बीच में ने उड़ने
वाले सब पिश्यों में नहा प्राप्तों परमेश्वर
की बड़ी विधारी ने निमे इकट्टे हो
आधी। १० जिन से तुम रामाम वा
साध और सरकारों ना माम धौर
धालिमान पुश्या ना माम धौर नोहों ना
और ज के स्थारों ना माम धौर नया
स्वन्न वधा दाम नया धौर नया दहे
एक लोगों ना माम न्यामा ना

११ फिर में ने उस पड़ा और पृथ्वी के राजाओं सीर उन की सनामा की उस पोहें के सकार, और उस की सेना स कड़ने के लिय इक्टू देखा। २० और वह पड़ा और उनके साथ कर मूरा भिज्ञम्बद्धभना पक्का गया जिस ने उसके सारहते ऐस दिन्ह दिलाए में जिन के द्वारा उस ने उन को भरमाया जिस्ता उस पद्म की साप की भी भी जो उस की मृर्य की पूजा करते में में दोनों भीत जी उस भाग की भीता में जो गम्भक से जसती है बाले गए। २१ भीत सब कोग उस मोडे के सवार की तककार से जो उसके मह से जिककारी भी मार बाले गए भीत सब पक्षी उन के मास से सुन्त हो गए।

ि फिर में ने एक स्वयंद्रुत को स्वर्ग से उत्तरते देवा जिस के हाम में प्रमाह दुड की हुआँ और एक स्वर्ग अप प्रमान प्रमाह पुरा की हुआँ और एक से बार प्रमान प्रमान पुराने खाप को को हुए सी उत्तर कर दिया और उत्तर पर मुद्दुर कर वी कि यह हुआए सो के दूर होने तक बाति जीति के सोगों को फिर म मरमाए हुए के बाद प्रमास हु हुई कि एक बाति जीति के सोगों को फिर म मरमाए हुए के बाद प्रमास हु कि पोड़ी देर के मिन्ने फिर सोगा जाता है

भागा नाया।

४ फिर में न सिहाकन वेखे और
उन पर सोग बैठ नय, भीर उन को
स्थाय करने का प्रतिकार विसा गया
और उन की भागाओं को भी देखा
दिन के दिय सोगू की पनाही देने भीर
परमंत्रकर के वक्त के कारए। कार्ट नय्
थे भीर जिल्हों ने न उस पगु की भीर
न उस की सुग्र मण्डे पूजा की भी भीर
न उस की सुग्र मण्डे पूजा की भी भीर
न उस की सुग्र मण्डे पूजा की भी भीर
न उस की सुग्र मण्डे पूजा की भी भीर
न उस की सुग्र मण्डे पूजा की की भीर
न उस की सुग्र मण्डे प्रता की की स्व

१ धीर वब तक से हवार वर्ष पूरे न हुए तब तक शय मरे हुए न की उठे यह तो पहिला मृतकोत्थान है। ६ बन्य धीर पित्रत वह है जा इस पहिले पुन रूपान के का मांगी है ऐसी पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी धर्षिकार नहीं पर व परनेवस धीर मंगीह के सावक होये धीर उचके छाब हजार वर्ष तक राज्य

क्टरेंगे ॥ और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे. ता गैठान कैंद से छोड़ दिया आएमा। द भौर जन कातियों को बो पृष्वी के चारो मोर होगी धर्मात् या**नुत्र मौ**र मानुब को जिस की मिनती समृद्र की बाल के बराबर होगी। भरमाकर सडाई के मिथे इकट्टे करन को निकसेगाः **८ और वे शारी** पृथ्वी पर फैस बाएगी धाँर पवित्र लोगों की आह्रवनी और प्रिय जबर को बेर लेंबी और माग स्वर्थ से उत्तरकर उन्हें भस्म करेगी। १० धौर उन का भरमानेवाला सैतानी माग धौर गत्वक की उस मधेल में विस में बहु पणु भौर भूठा भविष्यद्वस्ता भौ होगा डाम दिया चाएमा भीर ने रात दिन युवानुगुग पीडा में सहपते रहेने।।

११ फिर में ने एक बवा क्लेत सिहारत और उस को जो बस पर बैठा हुमा है देखा जिस के सामते से पूच्यों मोर साकच्छ माग गए और उन के निस्ते बताह न मिली। १९ फिर में ने खोटे बसे सब मरे हुमों को सिहासन के साम्हते बड़े हुए देखा और पूस्तक कोती गई और फिर एक और पूस्तक कोती गई साब्दा जीवन की पुस्तक कोती गई साब्दा जीवन की पुस्तक कोती गई

<sup>†</sup> वा स्वर्णसः।

₹

उम पुस्तकों में सिक्सा हुमा था जन के कामों के प्रतृतार मरे हुमा का स्थाय मिल्या गया। १३ धीर समुद्र ने जन मरे हुमों को खो उस में ये दे दिया धीर पृष्यु धीर घभोमोंक ने उन मरे हुमों को खो उन में ये दे दिया धीर उन में ये दे दिया धीर उन में ये दे दिया धीर उन का स्थाय किया गया। १४ धीर मृत्यु धीर घमा की भील में डाले गए यह पाय की भील में डाले गए यह पाय की भील में डाले गए यह पाय की भील को चूचरी मृत्यु खीर मिल्या हमा की मिल्या हमा नाम खीवन की पुस्तक में सिल्या हमा नाम खीवन की पुस्तक में सिल्या हमा नाम खीवन की पुस्तक में सिल्या हमा नाम खीवन की मुस्तक में सिल्या हमा नाम खीवन की प्रस्तक में सिल्या हमा नाम खीवन की मुस्तक में सिल्या हमा गया।

२२ फिरमैं ने नये साकास सौर नयी पृथ्वी को देका क्योंकि पहिला बाकार्य बौर पहिली पच्नी जाती रही भी भौर समुद्र भी न रहा। २ पिर में ने पवित्र नगर नये शक्यानेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतारते देखा और वह उस दुस्हित के समान **यी को प्रपने पति के निये मियार किए** हो। ३ फिर में ने सिहासन में से किसी को अभे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यो के बीच में है वह उन के साथ डेस करेगा और वे उसके सौग होगे और परमेश्बर माप उन के साथ रहेगा भीर उन का परमेशकर होगा। ४ भीर ना(उन की ग्राको से सब ग्रामू पोछ बासेगा और इस के बाद भृत्यून रहेगी मौरन स्रोकन किसाप न पीटा उहेगी पहिसी बार्ते जाती रही। ३६ और जो सिहासन पर बैठा था उस ने नहां कि देन मैं सब हुछ नया कर देता हू फिर उस ने कहाँ कि शिख से क्योंनि

ये वचन विश्वास 🕈 योग्य और सत्य है। ६ फिर उस ने मुक्त से वहा मे वार्ते पूरी हो गई है मैं प्रसफा धौर घोमिगा भावि भौर भन्त हूं मै प्यासे को जीवन के जस के सोते में से सेंतमेंत पिताळ्या। ७ जो जय पाए, वही इन बस्तुमो का बारिस होगा भौर मै उसका परमेक्टर होजंगा और वह मेरा पुत्र होया। व पर बरपोको और सबि रवासियों भीर विनीतों भीर हत्यारों भौर व्यभिचारियो भौर टोन्हा भौर मूर्विपूत्रकों भीर सब मूठो का माग उस म्ह्रील में मिन्नेगा जो माग भीर सन्धक से जनती चहती है यह दूसरी मृत्यु है।। फिर जिन सात स्वर्गवृतों के पास सात पिछमी विपत्तियों से मरे हुए सात कटोरे वे उन में से एक मेरे पास भागा और मेरे साथ नार्ते करके नहा इतर मा मैं तुम्हे दुल्हिन धर्मान् मेम्ने की पत्नी विकासमा। १० और वह मुक्ते मात्मा में एक वडे भीर ऊर्वपहाड पर से समा और पवित्र नगर सक्यासेस नो स्वर्गपर से परमेश्वर के पास से उतरते विलामा। ११ परमेहबर की महिमा उस में बी और उस की ज्याति 🕈 बहुत ही बहुमोल पत्पर धर्मान् बिस्सीर के समान मधक की नाई स्वक्त थी। १२ और तम भी शहरपनाह बडी ऊपी थी धीर उसके कारह फाटक धीर फानको पर बारहस्वपद्रत वे धौर उन पर इस्राण्सिया के बारह गोत्रों के नाम तिस्ये थे। १३ पूर्वकी और तीन पारक उत्तर की घोर तीन फारक दक्तिक की बोर तीन पाटक सौर परिषय की बोर

वा क्वोति वेनेवाना।

तीन फाटन थे। १४ और नगर नी सहरपनाह की बारह नेवें भी और उन पर मेम्ने के बारड प्रेरितों के बारड नाग सिने थे। १४ और जो मेरे साथ कार्ते कर एका पा उसके पास नगर, भौर उसके फाटको और उस की शहरपनाह को नापने के सिये एक सोने का वज मा। १६ मीर वह नगर चौकोर बसा हमा या भीर उस की सम्बाई बीहाई के बराबर की भीर उस ने उस गढ़ से नगर को नापा वो साढे साठ सौ कोस का निकसा उस की सम्बाई, और चौबाई, भौर ऊचाई बराबर थी। १७ और उस ने उस की यहरपनाह की मनुष्य के प्रकृति स्वतंद्रत के नाप से नापा तो एक सौ चौद्रासीत हान निकनी। १८ मीर उस की चहरपनाह की जबाई वसव की भी भीर नगर ऐसे बोले सोने का वा वो स्वच्छ काव के समान डां। १८ और उन्हें नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमील पत्चरी से सकारी हुई की पहिली नेव यसक की नी इसरी नीममिशा की तीसरी नामडी की चौची सरकत की। २० पाचनी मानंबक की क्रुटनी मालिक्य की सालाबी पीतमित की माठकी पेरीक की नवी पुलराज की इसकी सहस्रतिए की एम्पारहरी युभकान्त की बारहरी याकृत की। २१ भीर बाएडो फाटक बाएड मातियों के क एक एक फाटक एक एक माठी का बना था और नगर की सबक स्वच्छ काच के समान चीने सीने नी बी। २२ और मैं ने उस में कोई र्मान्वर है न हैसा स्थाकि सर्वेषक्तिमान

प्रमु परमेक्षर, भौर मम्ना उसका मन्दिर है। २३ और उस नगर में सूर्य धौर भाग्द के जजास का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस में उजाशा हो रहा है और मेम्ना उसका दीपक है। २४ और बादि बादि के सोग उस की क्योति में वर्से फिर्रेंगे और पच्ची के राजा द्वपने धपने तेज का सामान उस में माएगे। २४ और उसके फाटक दिन को कमी बन्द न होने सौर छत वहान होगी। २६ और नोग जाति जाति के देख और विशव का सामान उस में साएये। २७ भीर उस में कोई सपदित बस्तु या वृष्णित काम करनेवाला या मुळ का बढनेवासा किसी रीति से प्रवेश न करेवा पर केवल वे सोग जिन के नाम नेम्ने के जीवन की पुस्तक में किसे हैं।।

२२ फिर उस ने मुक्के दिल्लीर की सी मजनकरी इर्ड, जीवन के वन की एक नदी विकार्य, जो परमेहबर भीर मन्त्रे के सिहासन से निकासकर उस नगर की सडक के बीचो बीच बहती बी। २ और नदी के इस पार मौर उस पार, भीवन का पेड वा उस मे बारड प्रकार के फल सबवे वे धौर वह हर महीने फलता था भौर उस पेड के पत्तों से जाति जाति के नोग चन्ने होते ने। ३ और फिर साप न होना और परमेक्टर और मेम्ने का विहासन उस नगर में द्वीपा भीर उसके दास उस की सेवा करेंगे≀ ४ और बसवा मह देलेंगे और उसका नाम उन के माचो पर विका हुआ होगा। ५ मौर फिर एत न होयी और उन्हें दीपक

भौर सूर्य के उजियाने का प्रयोजन न होना क्योंकि प्रमुपरमेश्वर उन्हें उजियाना देना भौर वे युगान्युग राज्य करेंगे॥

६ फिर उस ने मुक्क से कहा ये बार्वे विकास के योग्य और सल्य है, और प्रमुने को मिल्याइक्ताओं की मारमाओं का परमेदकर है, अपने स्वर्गपूत को इस किये नेका कि सपने बासों को वे बार्वे विज का सीटा पूरा होगा सबस्य है दिकाए। ७ देस में सीप्त सानेवाला मान्याइत है वह, को इस पुस्तक की मिल्याइतारी की बार्वे मानका है।।

ब में बही मूहमा हू जो में बातें मुनता और बेबता था भीर बब में ने मुना भीर देखा तो जो स्वयंद्रत मुखे में बातें दिखाता था में उठके पावा पर स्वयंद्रत मरने के निये गिर पड़ा। १ और उस में मुख्य से कहा देख ऐसा मत कर क्योंकि में नेस और तेरे माई मिल्यह्मनाओं और हम पुरुक की बातों के माननेतालों का सांगी बात हू परमेश्वर ही की दएक्वर कर।।

१ फिर उस ने मुक्क से नहा इस पुस्तक की भविष्यद्वाणी की बातो को बन्द मत कर के क्योंकि समय निकट है।।

११ जो धायान रुता है वह प्रायान ही करता रहे धीर जो मितन है, वह मितन बना रहे धीर जो पर्नी है, वह वर्गी बना रहे। ११ देख में शीम पनिवास हु धीर हर एक के बास के धनुसार बदला की के लिये प्रतिदन्त मेरे पास है। १३ में घनका धीर सीमिंगा पहिंसा सीर पिछला सादि सीर घन्त हु। १४ सम्य वे हैं जो सपने बरल भी सेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के देव के पास साने का सिफारा मिलेगा और वे फाटकों से होकर ममर में प्रवेश करेंगे। १४ पर कुत्ते और टोन्हें और स्थामनारी और हत्यारे और मृतिं पूतक भीर हर एक मूठ का नाहनेवाला और एकनेवाला बाहर पहेगा।।

१६ मुक्त भीतु ने घपने स्वसंदूत को इसिये भेजा कि तुम्हारे धाने कती विद्यामों के विषय में इन बाठों की नवाही वे में बाज्य का मूत मीर बंध मीर भीर का व्यवस्ता हुमा वारा हु॥

१७ भीर भारमा भीर दुनिहत दोनों नहती हैं, भा भीर पुतनेतासा भी तहे कि भा भीर जो प्यासा हो वह भार, भी कोई चोड़े वह भीवन ना जन मैतमैत के।।

देन में हर एक को वो इस पुस्तक की मिल्प्यासणी की वार्ते मुनता है, गवाही देता हूं कि विदे कोई मनुष्य इन वार्तों में कुछ बहाए, तो परपेवस्य उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में मिली हैं उस पर बहाएमा। देश और पदि कोई इस मिल्प्यासणी की पुस्तक की वार्तों में से कुछ निवाल बाने तो परपेवस्य उस औरक के पेड और पविज नगर में से बिस की चरवा इस पुस्तक में है उसका मान निवाल देगा।

२ जो इन बाटो की गवाही देना है वह यह बहुगा है हा में शीध माने बाला हूं। मामीन । हे प्रमु मीगु मा ॥ २६ प्रमु मीगु का मनुष्टह पवित्र सीगा

के साथ रहे। धानीन ॥

या पर आप स दे।



